

#### श्रीनेमिचन्द्राय नमः।

### श्रीमन्नेमिचन्द्राचार्यसिद्धान्तचऋवत्तीविरचित

# गोम्सहसार।

(कर्मकाण्ड)

- DAR

पाढमनिवासी ख॰ पण्डितमनोहरलालकृत संस्कृतछाया तथा संक्षिप्त हिन्दीभापाटीका सहित।

[ द्वितीयावृत्ति २००० प्रति ]

प्रकाशक—

गा० रेवाशंकर जगजीवन जैंहरी, ऑनरेरी व्यवस्थापक श्रीपरमश्चतप्रभावक-जैनमण्डल, वम्बई ।

~ 31 BY BY BY

श्रीवीरनिर्वाण संवत् २४५४.]

मूच्य २॥) [सन १९२८ विकम संवत् १९८५.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the Nirnaya Sagar Press, No. 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.

Published by Sha Revashankar Jagajeevan Javeri Hon, Vyavastapak Shree Paramashruta Prabhavak Mandal, Javeri Bazar, Kharakuva, Bombay.

## श्रीरायचन्द्रजैनशास्त्रमाला प्रकाशित यन्थोंकी सूची।

विदित्त हो कि स्वर्गवासी तत्त्वज्ञानी शतावधानी किववर श्रीरायचन्द्रजीने अतिशय उपयोगी क्षीर अलभ्य जैसे श्रीकुन्द्कुन्दाचार्य, श्रीजमास्त्राति(मी) मुनीश्वर, श्रीनेमिचन्द्राचार्य, श्रीअमत्तवन्द्रसूरि, श्रीहरिभद्रसूरि, श्रीहेमचन्द्राचार्य मादि, श्रीअकलङ्कस्त्रामी, श्रीशुभचन्द्राचार्य, श्रीअमृतचन्द्रसूरि, श्रीहरिभद्रसूरि, श्रीहेमचन्द्राचार्य मादि महान् आचार्योंके रचे हुए जैन तत्त्वग्रन्थोंका सर्वसाधारणमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्चतप्रभावकमंद्रलंकी स्थापना की थी। जिसके द्वारा उक्त किवराजके स्मरणार्थ रायचन्द्रजनशास्त्रमालामें अतिशय प्राचीन ग्रंथ प्रगट किये गये हैं, और तत्त्वज्ञानाभिलाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं।

इस शास्त्रमालाकी योजना विज्ञपाठकोंको दिगम्बरीय तथा श्वेताम्बरीय उभय पक्षके ऋषिप्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रन्थोंके अभिप्राय विदित हों, इसके लिये की गई है। इसलिये आत्मकल्याणके इच्छुक भव्यजीवोंसे प्रार्थना है, कि इस पवित्र शास्त्रमालाके प्रन्थोंके प्राहक बनकर अपनी चललक्ष्मीको अचल करें, और तत्त्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्तोंका पठन—पाठन द्वारा प्रचारकर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफल करें। तथा प्रत्येक मन्दिर सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करना चाहिये। हम अपने पाठकोंसे सिर्फ इतनी ही सहायता चाहते हैं, कि शास्त्रमालाके प्रंथोंको मँगाकर हमारे उत्साहको बढ़ावें, जिससे हम अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण प्रंथ प्रकाशित करनेमें समर्थ होवें।

इस शास्त्रमालाकी प्रशंसा मुनिमहाराजोंने तथा निद्वानोंने बहुत ही की हैं, उसको हम स्थानाभावसे लिख नहीं सकते। यह संस्था किसी खार्थके लिये नहीं है, केवल परोपकारके बास्ते हैं। जो द्रव्य आता है, वह इसी शास्त्रमालामें उत्तम प्रन्थोंके उद्धारके वास्ते रुगाया जाता है। हमारे सभी प्रंथ बड़ी शुद्धता और सुन्दरतापूर्वक अपने निषयके पूर्ण निद्वानों द्वारा टीका करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं। मूल्य भी अपेक्षाकृत कम है। उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है, कि कई प्रंथोंके तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं।

१ पुरुषार्थसिद्धुपाय भाषाटीका—यह श्रीअमृतचन्द्रखामीविरचित मूळ और पं० नाथूरामजी प्रेमीकृत सान्वय सरळ भाषाटीका सहित है, यह प्रसिद्ध शास्त्र है, इसमें आचारसंबन्धी बड़े बड़े गूढ़ रहस्य हैं, विशेषकर हिसाका खरूप बहुत खूबीके साथ दरसाया गया है, यह दो बार छपकर बिक गया था, इसकारण संशोधन कराके नीसरी बार छपाया गया है। न्योछावर सजिल्दका १।)

यह कार्य अनुपम सामर्थ्यवाले इसके रचियाका ही था । तस्त्रार्थके छोटे छोटे च्वेंकि वर्षगांमीयको देखकर विद्वानोंको विसित होना पड़ता है। दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी श्राकीद्वारा मंद्रोधित होकरके छप रहा है। मृख्य छगमग २॥)

८ साद्वादमंति संस्कृत टी. भा. टी.—श्रीहेमचन्द्राचीर्यकृत अन्ययोगव्यवच्छेदिका-द्वातिशिका-श्रीमहावीरन्तोत्रपर श्रीमिहिषणमृतिकी विस्तृत टीका और पं० वंजीवरती शासीहत भाषाटीका महित, इसमें छहीं मतीका विवेचन करके टीका कर्ताने साहादको पृणेक्षप्रसे मिद्ध किया है। दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी शासी द्वारा संशोधित होकरके छपेगी। मृल्य छगमग २)

९ गोम्मटसार भा. टी.—(कर्मकाण्ड) श्रीनिमचन्द्रसिद्धान्तचकवर्जित मृह बार पं० मनोहरहालजी बालीकृत मापार्टीका सिहत, इसमें जनतस्त्रोंका खरूप कहते हुए जीव तथा कर्मका खरूप इतना विम्तारसे हैं, कि वचनहारा प्रशंसा नहीं हो सकती है, देखनेसे ही मान्द्रम हो सकता है, जो कुछ संसारका अगड़ा है, वह इन्हीं दोनों (जीव-कर्म) के संबन्धसे है, सो इन दोनोंका खरूप दिखानेके छिये यह अंश—रत अपूर्व सूर्य है। दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी बार्लाहारा संबोधित हो करके छपा है। मृह्य सजिहदका २॥)

१० गोम्मटसार भा. टी.—( र्जावकाण्ड ) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूळ गाथायें पं० खूबचन्द्रजी शास्त्रीकृत नंस्कृत छाया तथा वाळवोचिनीटीका सहित। इसमें गुणसानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्माव, आळाप ऐसे अनेक अविकार हैं। सूक्ष्म तत्त्वोंका त्रिवचन करनेवाळा अपूर्व प्रंथ हैं। दूसरी वार संग्रोधित होकर के छपा है। मूल्य सजिल्दका २॥)

११ प्रवचनसार सं. टी. मा. टी. — मूळ प्रंथकर्चा श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीअमृतचन्द्र-स्रिकृत तत्त्वद्गिका, जयसेनाचार्यकृत तात्प्र्यमृत्ति, एसी दो संस्कृत टीकार्ये व स्त्र० पं० हेमराजजीकृत वाळ्योचिनी भाषाटीका एसी तीन टीकार्ये हें। जीव कमें सन्द्रप जाननेके बाद साक्षान् मोक्षमार्गरूप गुद्धात्माका अनुभव करानेमें यह अंथ अपूर्व रसायन है। अध्यात्मक अंथ है। मृत्य सजिल्दका ३)

१२ परमात्मग्रकाश सं. दी. मा. दी. —श्रीयोगीन्द्रदेवकृत पाकृत दोहा श्रीत्रबंदव-स्रिकृत संस्कृतदीका छोर पं० दोछतरामनीकी पुरानी भाषादीकाके आधारसे प्रचित हिन्दीमें सरक दीका है। यह अध्यात्म-ग्रंथ निश्चय मोक्षमार्गका साधक होनेसे बहुत उपयोगी है। मूल्य सनिल्दका ३)

१३ स्विधसार था. टी.—( क्षपणासार गर्भित ) श्रीनेमिचन्द्राचार्यकृत मूल खेंार स्व० पं० मनोहरलाळजी शाखीकृत संस्कृत छाया खेंार हिन्दी भाषाटीका सहित । यह शंध गोम्मटसारका परिशिष्ट है । इसमें मोक्षका मूळ कारण सम्यक्तके प्राप्त होने में सहायक, क्षयोपश्रम, विश्वद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, इन पाँच रुव्यियोंका वर्णन है । मूल्य सिन्दका १॥)

१४ समयसार सं. टी. सा. टी.—भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल गाथायें श्रीअमृत-चन्द्रसूरिकृत आत्मस्याति, श्रीजयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति ऐसी टो संस्कृत टीकायें और स्व० पं० जयचन्द्रजीकी टीकाके आधारसे लिखी हुई प्रचलित हिन्दीटीका ऐसी ३ टीकाओं सहित यह ग्रंथ सुन्दरता पूर्वक छपाया है । इसमें जीवाजीवाधिकार, कर्तृकर्म, पुण्य पाप, आस्रय, संवर, निर्जरा, वंध, मोक्ष, सर्विविशुद्ध ज्ञानाधिकार ऐसे ९ अधिकार हैं। जैनधर्मका असली स्वरूप दिखानेवाला अपूर्व ग्रंथ है। सुन्दर जिल्द वँघे हुए ६०० प्रष्टेकि ग्रंथका मूल्य सिर्फ शा) है।

### गुजराती यंथ.

#### ( वालवोध अक्षरोंमें.)

१ श्रीमद् राजचन्द्र—श्रीमद्नी सोल वर्ष पहेलानी वयथी देहोत्सर्ग पर्यतना विचारोनो संग्रह । बीजी आवृत्ति वधा सशोधनपूर्वक वहार पाडी छे । खास ऊंचा कागलऊपर निर्णयसागर प्रेसमा खास तैयार करावेला टाइपथी छपायुं छे । महात्मा गांधीजीनी लखेली महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना छे । श्रीमद्ना जुदा जुदा वयना ५ सुन्दर चित्र छे । पृष्ठसंख्या रायल चार पेजी साइजना ८२५ । सुन्दर वाइडिंग छे । एक भागनुं रु. ११ वे भागनुं रु. १२.

२ मोक्षमाला—कर्चा मरहुम शतावधानी किन श्रीमद्राज्यन्द्र छे, आ एक स्याद्वाद तत्त्वाववोधवृक्षनुं बीज छे, आ ग्रंथ तत्त्व पामवानी जिज्ञासा उत्पन्न करी शके, एवं एमां कंई अंशे पण दैवत रह्यं छे, आ पुस्तक प्रसिद्ध करवानी मुख्य उदेश उछरता वाळ युवानी आत्मकल्याण सरलताथी साधी शकेने छे, आ पुस्तकनी त्रण आवृत्ति खलास थई गई छे, . चौथी आवृत्ति तैयार थाय छे। मूल्य १)

३ भावना-बोध—आ शंथना कर्ता उक्त महापुरुपज छे, वैराग्य ए आ शंथनो मुख्य विषय छे, पात्रता पामनानुं अने कपायमल दूर करवानुं आ शंथ उत्तम साधन छे, आत्म-गवेपीओने आ शंथ आनंदोल्लास आपनार छे, आ शंथनी पण आ त्रीजी आवृत्ति छे, आ वन्ने शंथों खास करीने प्रभावना करवा सास्त अने पाठशाला, ज्ञानशाला, तेमज स्कूलोमां विद्यार्थियोंने विद्याभ्यास करवामाटे अति उत्तम छे, अने तेथी सर्व कोई लाभ लई शके, ते माटे गुजराती भाषामां अने वालबोध टाइपमां छपावेल छे। मूल्य।)

मिछनेका पता— शा० रेवागंकर जगजीवन जोंहरी आनरेरी व्यवस्थापक श्रीपरमश्चतप्रभावक जैनमण्डस, जोहरीवाजार खाराकुवा वम्बई नं० २.

#### प्रस्तावना ।

प्रिय पाठकगण, आज हम श्रीजिनेन्द्रदेवकी कृपासे आपके सन्मुख श्रीगोम्मटसार कर्मकांड भी संस्कृतछाया तथा संक्षिप्त भाषाटीका सहित उपस्थित करते हैं। यह प्रंथ जेनसंप्रदायमें परम माननीय है। इसका पूर्वभाग 'जीवकाण्ड' संस्कृतछाया और उत्थानिका सहित और इसका परिशिष्ट लिब्धसारक्षपणासारभी इसी तरह आषानुवाद सहित इसी मंडलद्वारा छप चुका है।

इस प्रन्थको पहला सिद्धान्तग्रन्थ वा प्रथमश्रुतस्कंध कहते हैं। इसकी उत्पत्ति इस तरह है, कि श्रीवर्दमानस्वामीके निर्वाण होनेके पश्चात् ६८३ वपंपर्यंत अंगज्ञानकी प्रवृत्ति रही। इसके वाद अंगपाठी कोई भी नहीं हुए, किन्तु एक भद्रवाहु खामी अष्टांग निमित्तज्ञानके (ज्योतिषके) धारक हुए। इनके समयमें १२ वर्षका दुर्भिक्ष पडनेसे इनके संघमेंसे अनेक मुनि शिथिलाचारी हो गये, और खच्छंद प्रवृत्ति होनेसे जैनमार्ग से श्रष्ट होने लगे, तब भद्रवाहुखामीके शिष्योंमेंसे धरसेन नामके मुनि हुए, जिनको आग्रायणी नामक इसरे पूर्वमें पंचमवत्तुमहाधिकारके महाप्रकृतिनामक चौथे प्रामृत (अधिकार) का ज्ञान था। सो इन्होंने अपने विषय भूतवाली और पुष्पदन्त इन दोनों मुनियोंको पढ़ाया। इन दोनोंने षट्खंड नामकी सूत्र-रचनाकर अंथमें लिखा, फिर उन पट्खण्ड सूत्रोंको अन्य आचार्योने पढ़कर उनके अनुसार विस्तारसे धवल, महा-धवल, जयधवलादि टीकाग्रन्य रचे। उन सिद्धान्त प्रन्थोंको प्रातःसरणीय भगवान् श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्त्ता आचार्यमहाराजने पढ़कर श्रीगोम्मटसार, लिबसार क्षपणासारादि प्रंथोंकी रचना की।

इन सव प्रंथोंमें जीव और कर्मके संयोगसे जो संसारमें पर्यायें होती हैं, उनका विस्तारसे खहूप दिखाया गया है, अर्थात् भव्यजीवोंके हितार्थ गुणस्थान मार्गणाओंका वर्णन तथा अन्य दर्शनोंमें अविवेचित कर्मका वर्णन पर्यायार्थिकनयकी प्रधानतासे कहा गया है। पर्यायार्थिकनयको अनेकान्तशैलीसे अग्रुद्धद्रव्यार्थिकनय तथा आध्यात्मिक दिसे अग्रुद्धद्रव्यार्थिकनय तथा आध्यात्मक दिसे अग्रुद्धद्रव्यार्थिकनय तथा आध्यात्मक दिसे अग्रुद्धद्रव्यार्थिकनय तथा आध्यात्मक दिसे अग्रुद्धद्रव्यार्थिकनय स्वा

इस महान् प्रथके कर्ता श्रीनेमिचंद्राचार्यसिद्धान्तचकवर्तीका पवित्र जीवनचरित्र वाहुविलचरित्र प्रन्थसे उद्धृत श्रीवृहद्भव्यसंग्रह प्रथमें मुद्रित हो चुका है, इसकारण यहाँपर नहीं प्रकाशित किया, पाठकगण वहींसे देख छेवें। यह प्रन्थ भी उक्त आचार्यका ही बनाया हुआ है।

इस प्रन्थकी टीका इन्ही आचार्यके प्रधान शिष्य श्रीचामुण्डरायने कर्णाटकी भाषामें वनाई, जैसा कि ९७२ वीं गाथामें आचार्यने खयं आशीर्वादपूर्वक कहा है। उस कर्णाटकी वृक्तिसे रची गई इस समय दो संस्कृत टीकायें मिलती हैं। एक केशाववणींने वनाई है, जोकि उक्त टीकाकारने अपनी टीकाके आरममें ''नेमिचन्द्रं जिनं नत्वा, सिद्धं श्रीझानभूपणम्। वृक्तिं गोम्मटसारस्य, कुर्वे कर्णाटवृक्तितः"॥ इस श्लोकसे दिखलाया है। दूसरी मन्दप्रवोधिनी नामवाली टीका श्रीमदभयचन्द्र सिद्धान्तचकवर्त्ताकी वनाई हुई है। इस विषयमें उक्त कर्ताने टीकाके प्रारंभमें ''मुनिं सिद्धं प्रणम्यादं, नेमिचन्द्रं जिनेश्वरम्। टीकां गोम्मटसारस्य, कुर्वे मन्दप्रवोधिनीम्"॥ इस श्लोकसे सूचित किया है। इन्हीं दोनोंकी सहायतासे भव्योपकारी जैनसमाजकमलदिवाकर शीमद्विद्वहर टोडरमङ्खजीने 'सम्यग्जानचन्द्रिका' नामक भाषाटीकाकी रचना की। जिसकी सहायतासे अतिगहन विषय अच्छी तरह समझकर भव्यजीन परमानंदको प्राप्त होते हैं।

इस भापाटीकाका यहुत विस्तार होनेसे तथा कितने एक अन्य कारणोंसे सबका सुदित कराना दुस्साध्य समझकर श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलाधिकारियोंने संक्षिप्त भाषाटीका सिहत तथार करानेकी सुझे प्ररणा की । सो अब में संस्कृत तथा भाषा दोनों टीकाओंके अनुसार सिद्धान्तशास्त्रपाठक स्याद्वादवारिधि विद्विच्छरोमणि सुक्तर्य पं गोपाळद्रास्त्रजी वरेयाकी अतिशय कृपासे अपनी दुद्धिके अनुसार संक्षिप्त भाषादीका सिद्धत इस गोम्मटसारके कर्मकांडको तथारकर पाठकोंके सामने उपस्थित करता हूं । यद्यपि इस भाषानुवादमें सब विषयोंका खुलासा नहीं आया है । तो भी जहाँतक बना है, बहाँतक मूलार्थ कहीं नहीं छोड़ा गया है । सब विषयोंका खुलासा विना बडी टीकाके कभी नहीं आ सकता है । इस प्रस्तावनाके अतमें थोड़ी संज्ञाओंका भी खुलासा किया गया है । और वंधोदयसत्त्वका नकशा स्पष्ट करके लगाया गया है । तथा इस समयके अनुकूल प्रथका विपय और गाथा सुलभतासे देखनेके लिये ३ प्रकारकी अनुक्रमणिका ( सूची ) भी लगादी कूल प्रथका विपय और गाथा सुलभतासे देखनेके लिये ३ प्रकारकी अनुक्रमणिका ( सूची ) भी लगादी

गई है। यह टीका गई। टीकाकी प्रवेशिकास्य अवस्य हो जायगी, ऐसी में क्षाशा करता हूँ। तया खगींय तरकतानी श्रीमान रायचन्द्रजीद्वारा स्थापित श्रीपरमश्रुतश्रमानकमंडलकी तरफते इस श्रंथका उद्धार हुआ है, इस कारण उक्त मडलके उत्साही सभासदगण और अवन्यकर्ताओं को जिन्होंने अखन्त उत्साहित होकर ग्रंथ तयार कराके भव्यजीवोंको महान् उपकार पहुँचाया है, कोटिश धन्यवाद देता हूँ। और श्रीजीसे श्रार्थना करता हूँ, कि वीतरागदेवश्रणीत उच्चेश्रणीके तत्त्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमें उक्त मंडल कृतकार्य होने। क्षार में अपने मित्रवर्य एं० वंशीधरजी गीलालारेको दितीय धन्यवाद देता हूँ, कि जिन्होंने स्थाधनकार्यमें सहायता दी है। अब मेरी अंतन यह प्रार्थना है, कि जो प्रमादसे, दिश्वेपसे तथा ज्ञानावरणक्रमें सहायता दी है। अब मेरी अंतन यह प्रार्थना है, कि जो प्रमादसे, दिश्वेपसे तथा ज्ञानावरणक्रमें क्षयोपश्यको न्यूनतासे कहींगर सग्रुद्धियों रह गई होवें, तो पाठकगण मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्ध करते हुए पट्टें, क्योंकि सुझे भाषाटीका बनानेका यह पहला ही अवसर प्राप्त हुआ है, इस कारण भाषारचनाकी तथा सर्थोशकी सग्रुद्धियोंका रह जाना चंभव है। इसतरह धन्यवादपूर्वक प्रार्थना करता हुआ इस प्रस्तावनाको समाप्त करता हूँ। सर्ल विहेषु।

नानडवाडी—वम्बई भादपद कृष्णा १२ च० २४३८ ( जैनाचार्यचरणसरोजचबरीक तथा जैनसमाजका सेवक—

मनोहरलाल

पाढम (मैनपुरी) निवासी।

### प्राग्तिवेदन।

----

श्रीयुत पं॰ मनोहरलालजी शास्त्रीने जो गोम्मटसार कर्मकाडकी टीका वनाई और शास्त्रमालाने जिनको प्रकाशित किया उसके विषयमें अनेक विद्वानोंको प्रकाशित होते ही यह कहते पाया गया, कि इसमें अनेक न्यलांपर अजुदियाँ हैं, और यह टीका अच्छी नहीं बनी है। परन्तु जबतक मैंने उसे नहीं देखा इन्छ निक्षय नहीं कर सका। हाँ, उसके देखनेपर उसमें मुझे तीन वार्ते नजर पढ़ीं, जो कि प्रायः अन्य विद्वानोंकी दृष्टिक मार्गम भी आई होंगीं। १-शीव्रता, र-अतिस्क्षेप, २-क्ट अजुदियाँ।

चयि शीव्रता करना यह पंडितजीका खमान ही था, जिस कामको भी वे हाथमें छेते, उसको पड़े रखना या उसमें विलम्ब करना, वे विलक्षल पसंद नहीं करते थे, परन्तु विद्वान् पाठकोंको ऐसी शीव्रता अमीष्ट नहीं हो सकती, जिसके कारण प्रन्यके सौन्दर्यमें ही कभी आ जाय। इस टीकामे भाषाका मार्जन वरावर नहीं हुआ, और अनेक स्थलीपर वाक्य-विन्यास भी ऐसे हो गये, कि जिनसे अर्थ नहीं वैठता, अथवा बहुत विवार करनेपर अर्थवोष होता है। दूसरे दो दोष भी शीव्रताके कारण ही हुए माल्यम होते हैं।

जिस प्रकार ये वातें मेरे देखने और सुननेमें आई, उसी प्रकार कुछ विद्वानोंके द्वारा इस शाखमालाके व्यवस्थापनोंनी सेवानें इसिलये स्चित करनेमें आई, कि जहाँतक हो दूसरे संस्करणमें जो ब्रुटियां दूर हो सकें, वे की जावें । अतएव जब इसका प्रयम संस्करण समाप्त हुआ, और दूसरे संस्करणने छपाने की आवर्यका प्रतीत हुई, तब इस शाखमालाके सुयोग्य ऑ व्य॰ श्रीयुत सेठ शा॰ रेवाशंकर जगनीवनजी सवेरिने इसके संशोधनका कार्य मेरे सुपुर्द किया । जहाँतक मुझसे हो सका है, इसकी प्रायः सभी आर्थिक और साधारणतया शाव्दिक अगुद्धियोंको दूर करनेका प्रयत्न किया है, जैसा कि पाठकोंको १४४-२०१-२१४-२८६-४०७-४६९-४८९ आदि गायाओंका अर्थ देखनेसे ध्यानमें आ सकेगा । मेरा विश्वास है, जि अब आर्थिक अगुद्धियोंको शिकायत प्रायः नहीं रहेगी । फिर भी अज्ञान तथा दृष्टिदोपसे कोई अगुद्धि रह गई हो, तो पाठकोंसे प्रायंना है, कि वे उसकी स्चना देनेकी कृपा करें, जिससे कि अन्य संस्करणके समय उनके भी दूर करनेका प्रयक्ष किया जाय ।

मुझरे पशोधन कराकर दितीय सन्करणको मुदित कराकर इस शाखमालाके अधिकारी थाँ. व्य. शा. रेवाशंकर जगजीवनजी झवेरी और श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडलने जो सवेसाधारण और नियाधिंगोंको लाम पहुँचाया है, उसके लिये में उनका असंत कृतक हूँ।

एतमादपुर ( आगरा ) ता॰ १२-४-२८

ख्यचंद उदयराज जैन।

# , गोम्मटसार-कर्मकाण्डकी विषयसूची।

|                                    |           |           | 1                                     |            |          |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|----------|
| गाथा                               |           | प्ट. गा.  | गाया                                  | j          | प्ट. गा. |
| मङ्गलाचरण, प्रंथप्रतिशा            | • • •     | 919       | संन्यासमरणके भेद                      | •••        | ३२।५९    |
| प्रकृतिसमुत्कीर्तनाधिय             | जार १     |           | भावनिक्षेपकर्मका खरूप और मेद          |            | ३३।६४    |
| प्रकृतिस्वरूपवर्णन                 | ,         | 215       | कर्मविशेषमं नामादिनिक्षेप             |            | ३४।६७    |
| कमेनोकमे प्रहणकरनेका कारण          | •••       | २।२       | मुल और उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्मद्रव्य | r          | ३४।६९    |
|                                    | •••       | २।३       | नोआगमभावकमैका खरूप                    | •••        | "३९।८६   |
| कर्मनोकर्मके परमाणुओंकी सख्या      | •••       | ३१४       |                                       | <b>T</b> 2 | 1        |
| कर्मके मामान्यादि मेद              | •••       | ४।६       |                                       |            |          |
| घाति अघाति कर्मसंजा                | •••       |           | मंगळाचरण, वक्तव्यप्रतिज्ञा            | •••        | ४०।८७    |
| कमोंके घाति अघाति होनेमें युक्ति   | •••       | •         | स्तवका लक्षण                          | •••        | ४०।८८    |
| अघातिकमांका कार्य                  | •••       |           | कर्मकी वंबअवस्थाके मेद                |            | ४१।८९    |
| कर्मीके पाठकमकी सार्थकता           | •••       | •         | प्रकृतिवंधका गुणस्थानोमं नियम         |            | ४२।९२    |
| आठ कर्मीके खभावका द्यान्त          | •••       |           | तिर्थंकरप्रकृतिके वंबमें विशेष नियम   |            | ४३।९३    |
| कमांकी उत्तरप्रकृति (विशेषमेद)     | •••       |           | प्रकृतियोकी वंधव्युच्छित्ति संख्या    | •••        | ४३।९४    |
| पांच निद्राओंका कार्य              | •••       | -         | वंधव्यु न्छित्तिकी सख्या गुणस्थानकम   | ₹          | ४४।९५    |
| मिथ्यालके तीन मेदांका कारण         | •••       | •         | वंघ और अवंधप्रकृतियोंकी संख्या        |            |          |
| पांच शरीरोके सयोगी मेद             | •••       |           | गुणस्थानकमसे                          |            | ४७।१०३   |
| आगोपागींके नाम                     | ***       | १३।२८     | वंधव्युच्छित्तिआदिकी संख्या मार्गणाः  |            |          |
| छह संहननवालोंके उत्पत्तिस्थान      | •••       | १४१२९     |                                       |            | ४८११०५   |
| शातपका लक्षण                       | •••       | १५।३३     | प्रकृतिवंधमं सादि आदि मेदोका खरू      | प          |          |
| कर्मीकी प्रकृतियोंका शब्दार्थ      | 9         | ६।८पंक्ति | तथा खामी                              |            | ५४।१२२   |
| नामकमंकी प्रकृतियोंका अमेदसे अत्र  | र्माव     | २३।३४     | प्रकृतियोके विरोधी अविरोधी भेद        | •••        | ५५।१२५   |
| वंधयोग्य प्रकृतियोंकी संख्या       | •••       |           | स्थितिवं वका खरूप                     | •••        | ५६।१२७   |
| उदयप्रकृतियोंकी सख्या              | •••       |           | स्थितिके उत्कृष्टादि भेद              |            | 4६19२८   |
| सत्त्वप्रकृतियोकी संख्या           | •••       |           | उत्कृष्टरिथती आदिके कारण-खामी         |            | ५८।१३४   |
| घातिया कमांके भेद                  | •••       | २५।३९     | जघन्यादि स्थितिमेदोंका चौदह जीव-      |            |          |
| अघातिया कर्मांके भेद               | •••       | २५१४१     |                                       |            | ६३।१४८   |
| कपायोंका कार्य तथा संस्कारकाल      | •••       |           | जघन्यस्थितिवंधके खामी                 | •••        | ६५११५१   |
| पुद्रलविपाकी प्रकृति               | •••       | २७।४७     | स्थितिमेदोमं सादि आदि मेद             | •••        | ६५।१५२   |
| भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी, जीवविपाकी | प्रकृ-    |           | स्थितिकी आवाधाका रुक्षण'              | •••        | ६६।१५५   |
| तियोंकी संख्या ••• •••             | •••       | २७१४८     | आवाधाका उदयकी अपेक्षा कथन             | •••        | ६६।१५६   |
| नामादि चार निक्षेपोंसे कमके मेद अ  | <b>ोर</b> | ļ         | आवाधाका उदीरणाकी अपेक्षा कथन          | •••        | ६७।१५९   |
| उनमेंसे नामनिक्षेप कर्म            | •••       |           | कमांके निपेकका खराप                   |            | ६७११६०   |
| स्थापनारूप कर्म                    | •••       |           | निपेकका क्रम                          | ***        | ६७।१६१   |
| द्रव्यनिक्षेपरूप कर्म तथा मेद      | •••       |           | अनुभागवंधका खरप                       | •••        | ६८।१६३   |
| कदलीघातमरणका खह्प                  | •••       | ३१।५७     | अञ्भागके उत्क्रप्रादिमेदोंके खागी     | •••        | ६९।१६४   |
| •                                  |           | •         |                                       |            |          |

| •                                           | वृ. गा         | गाया पृ. गा.                                                                     |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| गाथा                                        | - 1            | मत्त्वप्रकृतियोंका गत्यादिमार्गणालोंमें                                          |
| जघन्य अनुभागवंधके खामी                      | 1              | a a 1. 19 a d a                                                                  |
| अनुभागवयके सादि आदि मेद                     | ७३।१७८         | मंगलाचरणपूर्वक अधिकार पूर्ण १२८।३५७                                              |
| ध्रुवप्रकृतियोंमं सादि आदि मेद •••          | 021705         | सत्त्व्यानभंगाधिकार ३                                                            |
| अनुभागवंघका घातियाकर्मांम                   | 319 4 5        | मंगलाचरणपूर्वेक कथन प्रतिज्ञा १२९।२५८                                            |
| दृष्टान्तद्वारा कथन                         | <b>७३।७०</b> ० | स्थान और भंग कहनेकी रीति १२९।३५९                                                 |
| अनुमागका अघावियाक्रमाँमें द्यान्त-          | 16W19ZX        | आयुक्ते बंघावंधकी अपेक्षा गुणस्थानोंमें                                          |
| द्वारा क्यन • • • • • • • प्रदेशवंघका खरूप  | ७५११८५         | . •                                                                              |
| क्रमंत्रदेशों (परमाणुओं) का मुलप्रकृति-     | ,,,,,,,,       | स्थानोंके भंगां ( मेदों ) की सख्या १३१।३६४                                       |
| यामें वटवारा ••• •••                        | ७७।१९२         | मिध्यालगुणस्थानके स्थानोकी प्रकृतियोंकी                                          |
| क्रमेपरमाशुओंके उत्तरप्रकृतियोंमे विभागका   |                | सल्या १३११३६५                                                                    |
| क्यम ••• •• ••                              | ८०१२००         | मिय्यालगुणस्थानमें मंगसंख्या १३२।३६७                                             |
| प्रदेशवधके उत्कृष्टादि मेदिंके सादिआदिक     |                | मासादनादि गुणम्थानोंमें स्थान श्रीर                                              |
| मेदोंका कथन ••• •••                         | ८२।२०७         | मंगोकी सख्या १३४।३७२                                                             |
| उत्कृष्ट प्रदेशवंघके खामी ••• •••           | 631599         | सत्त्वस्थानके पट्नेका फल १४१।३९५                                                 |
| जघन्य प्रदेशवंधके स्वामी                    | ८४।२१५         | कनकनान्दकायत सत्त्वस्थानाधिकार ह १४१।३९६                                         |
| प्रकृति प्रदेशवयके कारण-योगस्थानाका         |                | अपनका चकवतापनका साद १४१।३९७                                                      |
| खह्य सङ्यामेद तथा स्तामी                    | ८५१२१८         | त्रिचूिंका अधिकार ४                                                              |
| योगस्थानोमें ८४ स्थानोंका अल्पवहुत्त-       | • • • •        | मंगलाचरणपूर्वक कथनप्रतिज्ञा १४२।३९८                                              |
| कथन प्रतिज्ञामहित                           | ९०।२३२         | तीन चूलिकाओंमसे नवप्रश्रचू० १४२।३९९                                              |
| कर्मीके उदयका कथन                           | ९९।२६१         | पचमागहार चूलिका १४४।४०८                                                          |
| <b>टदयव्युच्छित्तिका कथन</b>                | <b>९९</b> ।२६३ | ्टाकरणचूळिका मगलपूर्वक प्परा४३६                                                  |
| फेवलीमगवानके सातादिके स्टयसे डिन्डिय        |                | विभक्षरणाका सब्दर १५३१४३८                                                        |
| जन्य सुरादु खका अभाव युक्तिसहित             |                | दशकरणोंका गुणस्थानोंमें यथासमव १५४।४४१                                           |
| टटयप्रकृतियोंकी गुणस्थानकमसे सख्या          | १०३।२७६        | स्थानसमुत्कीर्तनाधिकार ५                                                         |
| अनुदयप्रकृतियोशि संख्या                     |                | , मंगलाचरणपूर्वेक कथन प्रतिज्ञा १५७।४५१                                          |
| <b>उद्यप्रकृतियोंकी उदीर्णासे विशेषताका</b> | •              | वं वादिस्थानीका प्रकृतिसख्यासहित गुण-                                            |
| क्यन                                        | १०३।२७८        | स्थानामं कथन १५७४५२                                                              |
| रवीरणाकी व्युच्छित्ति                       | १०४।२८         | मोहनीयकमेंके उदयस्थानोकी तथा प्रकृति-                                            |
| दरीरणा अनुरीर्णाहप प्रकृतियोंकी संस्या      |                | याका उल्याका उपयोग याग-स्यम-                                                     |
| गुणस्थानाम                                  | १०५१२८         | छेदया और सम्यक्त्वकी अपेकासे कथन १६८१४९०<br>मोहनीयके सत्त्वस्थानोंका कथन १७२१५०८ |
| उदयादि तीन मेदोंका गति आदि चीदह             |                | <u> </u>                                                                         |
| ् मार्गणाओं में कथन                         | १०५१२८         | <sup>४</sup>   नाम रमें के व वाहिस्थान तथा अग                                    |
| मस्वप्रहातयाका खरूप गुणस्थानकमस             | 920133         | है। गुणस्थान खार मार्गणाओं है। क्योध्य १००८००००                                  |
| सत्पन्याच्छात्तका कथन                       | . १२२।३३       | वधोदयसत्त्वके त्रिसयोगी भंग,. २०६१६२७                                            |
| દાવ બાર બનવ્યકાતવામાં સંસ્થા                |                | विधोदयस्त्वस्थातीका चीहर जीवस्यानीकी                                             |
| - गुणस्थानकमसे ••• •••                      | • १२४।३४       | २। अप्रेक्षा कथन २२९।७०४                                                         |

| गाया                                 | ष्टु. गा.                               | गाथा पृ. गा.                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| वंघोदयसत्त्वस्थानोंका चोदहमार्गणाओं  |                                         | अधःकरणका अंकोंके संकेतसे कथन २८४।९००                                         |
|                                      | २३०।७१०                                 | अधःकरणके कालका प्रमाण २८६।९०८                                                |
| बंधादि त्रिसंयोगमें एक आधार और       | •                                       | अपूर्वकरणमें अंकोंकी सहनानी २८६।९०९                                          |
| दो आधेयकी अपेक्षा कथन                | २३७।७४०                                 | अपूर्विकरणके कालका प्रमाण २८६।९१०                                            |
| वंधादिस्थानोमें दो आधार एक आधे-      |                                         | अनिवृत्तिकरणकी सहनानी तथा कालका                                              |
| यकी अपेक्षा कथन                      | २४२।७६०                                 | प्रमाण २८७।९११                                                               |
| नामकर्मके संयोगीमेद पूर्ण            | २४८।७८४                                 |                                                                              |
| प्रत्ययाधिकार ६                      |                                         |                                                                              |
| मंगलाचरणपूर्वक वक्तत्र्यप्रतिज्ञा    | २४८।७८५                                 | मंगलाचरण, वक्तव्यप्रतिज्ञा २८७।९१३<br>कमेंस्थितिरचनाका प्रकार २८८।९१४        |
| आस्रवोका खरूप मेदसहित                |                                         | विचारनापरविषय अकार ••• २००१५ व                                               |
| मूळउत्तर प्रखयोंका गुणस्थानोंमें कथन |                                         | कर्मस्थितिरचनाकी अकसंदृष्टि २८९।९२३<br>कर्मस्थितिरचनाकी अर्थसंदृष्टि २८९।९२४ |
| प्रसयोंकी व्युच्छित्ति तथा अनुदय     |                                         | 1 40114114141414141414141414141414141414                                     |
| आसर्वोंके विशेपों (मेदो) का कथन      |                                         | सत्तारूपत्रिकोणयंत्ररचनाके जोड़ देनेकी                                       |
| कमेंकि वंधके कारण परिणामोंका कथन     |                                         | विधि २९४।९४४                                                                 |
| भावचूलिकाधिकार ७                     |                                         | स्थितीके मेदोंका कथन २९५।९४५                                                 |
|                                      | २५९।८११                                 | स्थितीके कारण कपायाध्यवसाय-                                                  |
| भावोंके नाम भेदसहित                  |                                         | रिनामाना मूलप्रशासनाम भाषम १५५।५०७                                           |
|                                      | २६०।८१४                                 | स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोंका प्रमाण २९६।९४९                                    |
|                                      | २६०१८१६                                 | अध्यवसायस्थानोंमें अनुकृष्टिविधान २९८।९५४                                    |
| उत्तरभावोंके मेद दूसरी तरहसे         |                                         | स्थितिसर्वधी अनुभागवधाध्यवसायस्था-                                           |
| भावोंके स्थानभंग और पदभंगोंका        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | नोंका कथन ३००।९६३                                                            |
|                                      | २६८।८४०                                 | र्यथकत्तोंकी प्रशस्ति ।                                                      |
| एकान्तमतके मेदोंका खरूप              | <b>२६४</b> ।८७६                         | प्रंथ रचनेका प्रयोजन ३०१।९६५                                                 |
| एकान्तमेदोंके मेदोंका खरूप •••       | २६४।८७७                                 | अजितसेनगुरुको नमस्कार ३०१।९६६                                                |
| एकान्तमतोंका झगडा मेंटनेकी युक्ति    |                                         | चामुण्डरायको द्वद्धिवर्धक आशीर्वाद ३०१।९६७                                   |
| . सारांशसहित ••• •••                 | २८१।८९४                                 | दक्षिणकुकुट नामसे प्रसिद्ध जिनके                                             |
| एकान्तमतोंके मिथ्या होनेका कारण      |                                         | प्रतिविंवको जयशब्द ३०२।९६८                                                   |
|                                      |                                         | चामुण्डरायको विशेष आशीर्वाद ३०२।९६९                                          |
| त्रिकरणचूलिकाधिकार ८                 |                                         | चामुण्डरायने कर्णाटकी                                                        |
| मंगलाचरण गुरुकेलिये                  | २८२।८९६                                 | वृत्ति वनाई इसपर आशीर्वाद देते-                                              |
| तीनकरणोंका खरूप                      | २८३।८९७                                 | हुए अपने समाचारोंकी पूर्णता ३०३।९७२                                          |

### गोम्मटसार ग्रंथमें उपयोगी अलैकिक गणितकी कुछ संज्ञाओंका खुलासा ।

अलोकिक गणितके मुख्य दो मेट हे, एक सख्यामान ओर दूसरा उपमामान । संख्यामानके मूल ३ मेट हें 1—9 सख्यात २ असख्यात आर ३ अनत । असंख्यातके ३ मेद हें—9 परीतासख्यान २ युक्तासख्यात और ३ असख्यातासख्यात । अनतके मी ३ मेट हें—9 परीतानन्त, २ युक्तानन्त आर ३ अनंतानंत । सख्यातका एक मेट ही हैं । इमप्रकार सख्यातका १ मेट, असख्यात और अनंतके तीन तीन मेद, सब मिलकर संख्यामानके ७ मेद हुए । इन सातोंमेंसे प्रत्येक (हरएक) के जघन्य (मबसे छोटे) मध्यम (बीचके) और उत्कृष्ट (सबसे बड़े) की अपेक्षासे तीन तीन मेद हैं । इसतरह सख्या-मानके २१ मेद हुए।

एक्सें एक्का भाग देनेसे अथवा एक को एक से गुणाकार करनेसे कुछ भी हानि वृद्धि नहीं होती। इनाहिये संस्थाका प्रारम्भ दोके अकसे प्रहण किया है। आर एक को गणना (गिनती) जन्दका वाच्य (कहनेवाला) माना है, इसिल्ये जवन्य संस्थातका प्रमाण दो (२) है। तीन चार पाच इस्यादि एक कम सस्क्ष्य संस्थातपर्यंत मध्यम संस्थातको मेद है। एक कम जवन्यपरीतासस्थातको स्टूड्डिस्यात कहते हैं। अब आगे जवन्य परीतासंस्थातका प्रमाण कितना है सो लिसते हैं। अर्लाकिक गणितका स्टूड्डिस्यातका प्रमाण कितना है सो लिसते हैं। अर्लाकिक गणितका स्टूड्डिस्यातका प्रमाण कितना है सो लिसते हैं। अर्लाकिक गणितका स्टूड्डिस्यातका प्रमाण किया जाता है, किन्तु अलोकिक गणितसे सूक्ष्य और अनंत पदार्थोकी हीनाधिकताका बोध कराया जाता है।

हमारे बहुतसे संकीणे (संकुचित वा गंमीरतारहित) हृदयवाले माई अलंकिक गणितका सरूप मुनकर चिकत हो जात है और कुछ अपिरिमेतसख्यको तथा अनंत वस्तु कोई है, इस वातको मानते हुए भी कहते हैं, कि ऐसा गणित हो ही नहीं सकता, परन्तु उनके ऐसे कहनेंसे कुछ उस गणितका अभाव नहीं हो जायगा। एक तो यह विचारनेनी बात है, कि सख्या १ से १०० तक एक एक अधिक होती हुई कमसे पहुँचिती है, नि के १ के बाद ५० या १०० हो जाव, इस नियमसे दो संख्यासे लेकर अनंततक भी कमकरके पहुँचिणी ही। दूसरी बात यह है, कि ससारमें एक दन्तकथा प्रतिद्ध है कि, एक समय सरीवरका रहनेवाला एक हंस एक छएके पास गया, वहापर छएके मेटकने हंसका खागत करके छंचा आसन देकर प्रसगवण पृद्धा कि क्यों आपका सरीवर कितना वहा है ? हंसने जवाब दिया कि बहुत वहा है। तब मेंडकने हाथ वगैर. अंग कमसे लम्बे करके कहा कि क्या इतना वहा है ? राजहंसने कहा कि नहीं नहीं ! इससे भी बहुत वहा है। तब मेंडकने सत्र जरीर लम्या किया तथा छएके एक तटसे सामनेके दूसरे तटपर उछलकर कहा तो क्या इससे भी बहा है ? हंसने कहा भाई! इससे भी बहुत वहा है। तब मेंडकने सत्र जरीर लम्या किया तथा छएके एक तटसे सामनेके दूसरे तटपर उछलकर कहा तो क्या इससे भी बहा है ! इससे बहा हो ही नहीं सकता, सब कहने मुननेकी बात है सची नहीं है। ऐसा प्रसुत्तर मिलनेपर वह इंस मेंडकको मूर्ख समझकर चुप हो गया और उइकर अपने स्थानको चला गया। इस दतकथाके छपर एक किनने भी ऐसा दोहा कहा है। "हाथ पसारे पाव पसारे, और पसारो गात। यातें बड़ो समझ है तो कहन मुननकी बात।" इस प्रकार छएके मेंडककी तरह जो महाशय संकीण्युदिवाले है, उनकी समझमें अलंकिक गणितका खरूप प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु जिनकी युद्धि गौरवयुक्त है, वे अच्छी तरह समझ सकते हैं॥

जयन्ये परीतासंख्यातका खरूप समझानेके छिये जो उपाय छिखा जाता है, वह िनसीने किया नहीं था और न किया जा सकता है किंतु बड़े गणितका परिमाण समझानेके छिये एक कल्पित उपायमात्र है।

१. यचिष इसका पूर्वोदं जीवकाड नी सिक्षप्त भाषाटीकासिहत रायचन्द्रशास्त्र माला द्वारा सुद्रित हो चुका है उसके तीसरे अधिकारमें सब उपयोगी गणितका स्तरूप अच्छी तरह दिखलाया है। परत अभी स्वाध्याय करनेके निये थोड़ी सम्राओंका जुलासा यहाँपर किया जाता है। यह गणितका माग श्रीमद्भुत्वर्य स्वाद्रादवारिथि निक्षित्रदर्शमणि पं० गोपालदासजी वरैयाज्ञत नैनसिद्धातदर्शणसे उद्भुत किया गया है।

इस अनवस्था कुंडके भरनेपर दूसरी एक सरसो अनवस्थाकुंडोकी गिनती करनेके लिये शलाकाकुंडमें डालनी। मध्यलोकमें असंख्यात द्वीपसमुद्र है, जिनमें सबके बीचमें जम्बूद्वीप है। इसका व्यास एकलक्ष योजन है, उसके चारो तरफ लवण समुद्र है। उसको चारों तरफसे घेरकर धातकीखंड द्वीप है। इसप्रकार द्वीपके आगे समुद्र और समुद्रके आगे द्वीपके कमसे असख्यात द्वीप समुद्र हैं। चौड़ाई दूनी दूनी होती गई हैं। किसी द्वीप वा समुद्रकी परिधि (गोलाई) के एकतटसे दूसरे तटतककी चौडाईको सूची कहते हैं। जैसे लवणसमुद्रकी सूची ५ लाख योजन है।

अय अनवस्थाकुंडमेंसे समस्त सरसोंको निकालकर देव या विद्याधरकी सहायतासे एक द्वीपमें एक ग्रमुद्रमें अनुक्रमसे डालते चलिये । जिस द्वीप वा समुद्रमें सब सरसों पूर्णकर अन्तकी सरसो डालो, उसी द्वीप वा समुद्रकी सुचीके समान सुचीवाला और १००० योजन गहराईवाला दूसरा अनवस्थाकुंड बनाइये। और उसको भी सरसोंसे शिखाऊ भर एक दूसरी सरसों शलाकाकुंडमे डालिये। इस दूसरे अनवस्थाकुंडकी सरसोंको भी निकालकर जिस द्वीप वा समुद्रमें पहले समाप्ति हुई थी, उसके आगे एक सरसो द्वीपमें ओर एक समुद्रमें डालते चलिये। जहाँ ये सरसों भी समाप्त हो जाय वहाँ उसी द्वीप वा समुद्रकी सूचीप्रमाण चौड़ा और १००० योजन गहरा तीसरा अनवस्थाकुंड वनाकर उसे सरसोसे विखाऊ भरिये और शलाका कुंडमें तीसरी सरसों डालिये। इस तीसरे कुंडकी नी सरसों निकालकर आगेके द्वीप समुद्रोंमें एक एक खालते डालते जब सब सरसो समाप्त हो जायँ तब पूर्वोक्तानुसार चौथा अनवस्था कुंड भरकर चौथी सरसी शलाकाकुंडमें डालिये। इसीप्रकार एक एक अनवस्थाकुंडकी एक एक सरसीं शलाकाकुंडमें डालते डालते जब शलाकाकुंड भी शियाक भर जाय, तब एक सरसो प्रतिशलाका कुंडमें डालिये। इसीतरह एक एक अनवस्थाकुंडकी एक एक सरसों शलाकाकुंडमें डालते डालते जव दूसरी बार भी शलाकाकुंड भर जाय तो दूसरी सरसों प्रतिशलाकाक्कडमे डालिये। एक एक अनवस्थाकुंडकी एक एक सरसों शलाकाकुंडमे और एक एक शलाकाकुंडकी एक २ सरसों प्रतिशलाकाकुंडमें डालते २ जय प्रतिशलाका कुंडभी भरजाय, तब एक सरसों महाशलाकाकुडमें डालिये। जिसकमसे एक वार प्रतिशलाका कुंड भरा है, उसी क्रमसे दूसरी वार भरनेपर दूसरी सरसों महाशलाकांकुंडमें डालिये । इसीतरह एक एक प्रतिशलाका कुंडकी सरसों महाशलाकांकुंडमे डालते २ जव महाशलाका कुडभी भरजाय उस समय सबसे वहे अन्तके अनवस्थाकुंडमें जितनी सरसों समाई, उतना ही जघन्य परीतासंख्यातका प्रमाण है । सख्यामानके मूलमेद सात कहे थे, और इन सातोंके जघन्य, मध्यम, उत्क्रष्टकी अपेक्षासे २१ मेद कहे थे । यहाँपर आगेके मूलमेदके जघन्यमेदमेसे एक घटानेसे पिछले मूलमेदका उत्कृष्टमेद होता है। जैसे जघन्य परीतासंख्यातमेंसे एक घटानेसे उत्कृष्ट-संख्यात तथा जघन्ययुक्तासख्यातमेसे एक घटानेसे उत्कृष्ट परीतासंख्यात होता है। इसी प्रकार अन्यजगह भी जानना । जघन्य और उत्कृष्ट मेदोंके वीचके सब भेद मध्यम भेद कहलाते है । इस प्रकार मध्यम और उत्कृष्टके खरूप जवन्यके खरूप जाननेसे ही माछ्म हो सकते है। इसलिये अव आगे जवन्य मेदोंका ही खरूप लिखा जाता है। जघन्यसङ्यात और जघन्यपरीतासङ्यातका खरूप ऊपर लिखा जाचुका है। अव आगे जघन्ययुक्तासंख्यातका प्रमाण छिराते हैं-

जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण दो राशि लिखना। एक विरलनराशि और दूसरी देय राशि । विरलनरा-शिका विरलन करना अर्थात् विरलनराशिका जितना प्रमाण है, उतने एके लिखना और प्रत्येक एकेके कपर एक एक देयराशि रखकर समस्त देयराशियोंका परसर गुणन करनेसे जो गुणनफल हो उतना ही जघन्ययुक्तासंख्यातका प्रमाण है । भावार्थ—यदि जघन्यपरीतासख्यातका प्रमाण चार ४ माना जाय तो चारका विरलनकर १ १ १ १ प्रत्येक एकके ऊपर देयराशि चार चार रखकर प्रदेश चारों चौकोंका परसर गुणनकरनेसे गुणनफल २५६ जघन्ययुक्तासख्यातका प्रमाण होगा । इस ही जघन्ययुक्तासख्यातको आवली भी कहते हैं, क्योंकि एक आवलीमें जघन्ययुक्तासख्यातप्रमाण समय होते हैं। जघन्ययुक्तासंख्यातके वर्ग (एक राशिको उसहीसे गुणाकार करनेसे जो गुणनफल होता है, उसको वर्ग कहते हैं, जैसे पाँचका वर्ग पचीस है) को जघन्यअसंख्यातासंख्यात कहते हैं । अब आगे जघन्य-परीतानंतका प्रमाण कहते हैं—

- जघन्यश्रसख्यातासख्यात प्रमाण तीन राशि अर्थात् १ विरलन १ देय ३ शलाका लिखना । विरलन-राशिका विरलनकर प्रत्येक एकके जपर देयराशि रत्यकर समस्त देयराशियोंका परस्पर गुणाकार करना, और शलाका राशिमेंसे एक घटाना । इस पाये हुए गुणनफलप्रमाण भी एक विरलन और एक देय इसप्रकार दो राशि करना । विरलन राशिका विरलनकर प्रत्येक एकके जपर देयराशि रखकर समस्त देयराशियोंका परस्पर गुणाकार करना और शलाका राशिमेंसे एक और घटाना । इस वूसरी वार पाये हुए गुणनफलप्रमाण पुन विरलन और देयराशि करना, और पूर्वोक्तानुसार समस्त देयराशियोंका परस्पर गुणाकार करना तथा शलाका राशिमेंसे एक और घटाना, इस ही अनुक्रमसे नवीन नवीन गुणनफलप्रमाण विरलन और देयके कमसे एक एक वार देयराशियोंका गुणाकार होनेपर शलाका राशिमेंसे एक एक घटाते घटाते जब शलाकाराशि समाप्त होजाय उससमय जो अतिम गुणनफलल्प महाराशि होय उसप्रमाण फिर विरलन—देय—शलाका ये तीन राशि लिखनी । विरलनराशिका विरलनकर प्रत्येक एकके जपर देयराशि रख देयराशिका परसर गुणाकार करते करते पूर्वोक्त कमानुसार एक वार देयराशियोंका गुणाकार होनेपर शलाकाराशिमेंसे एक एक घटाते जब यह द्वितीय वार स्थापन की हुई शलाका राशि भी समाप्त हो लिखनी । पूर्वोक्त कमानुसार जब ह तीसरी वार स्थापना की हुई शलाका राशि भी समाप्त हो लाय, उस समय यह अतिम गुणनफलल्प जो महाराशि हुई, वह असख्यातासख्यातका एक मध्यम मेद है।

कियत कमानुसार तीन वार तीन तीन राशियोंके गुणनिधानको शालाकात्रयनिष्ठापन कहते हैं। आगे भी जहाँ "शालाकात्रयनिष्ठापन" ऐसा पद आने नहाँ ऐसा ही विधान समझ लेना । इस महाराशिमें लोकंप्रमाण धर्मद्रव्यके प्रदेश, लोकप्रमाण धर्मद्रव्यके प्रदेश, लोकप्रमाण धर्मद्रव्यके प्रदेश, लोकप्रमाण धर्मद्रव्यके प्रदेश, लोकप्रमाण धर्मद्रव्यके प्रदेश, लोकसे अस्त्रा, लोकसे अस्त्र अस्त्र अस्त्र वनस्तिकायिक जीनोंका प्रमाण, और उससे भी असस्यातलोकगुणा तथापि सामान्यपनेसे असंस्थातलोकप्रमाण प्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्तिकायिक जीनोंका प्रमाण—ये छह राशि मिलाना। पुन इस योगफलप्रमाण विरलन-देय-शलाका, ये तीन राशि स्थापनकर पूर्वोक्तानुसार शलाकात्रयनिष्ठापन करना। इसप्रकार करनेसे जो महाराशि उत्पन्न हो, उसमे वीसकोडाकोडी-सागरप्रमाण कल्पकालके समय, असस्यातलोकप्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान (स्थितिवंधको कारण-भूत आत्राके परिणाम), इनसे भी असस्यातलोकप्रमाण स्थितिवन्धाध्यवसायस्थान (रिथितिवंधको कारण-भूत आत्राके परिणाम), इनसे भी असस्यातलोकप्रमाण स्थापन असस्यातलोकप्रमाण मन वचन काय योगोंके अविमाग प्रतिच्छेद (ग्रुणोंक अंश), ये चार राशि मिलाना। इस दूसरे योगफलप्रमाण फिर विरलन-देय-शलाका ये तीन राशि स्थापन करना और पूर्वोक्त कमानुसार शलाकात्रयनिष्ठापन करना। इसप्रकार शलाकात्रयनिष्ठापन करने जो राशि उत्पन्न हो, उसको ज्ञान्यपरीतानन्त कहते हैं। ज्यन्यपरीतानन्तका विरलभकर एकके कपर ज्ञान्यपरीतानंत रख सन ज्ञान्यपरीतानंतोंका परसार ग्रुणाकार करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसको ज्ञान्यपुक्तानंत कहते हैं। अमस्यानीवोंका प्रमाण ज्ञान्यपुक्तानंत समान है। ज्ञान्ययुक्तानंतके वर्गको ज्ञान्ययुक्तानंत कहते हैं। अमस्यानीवोंका प्रमाण ज्ञान्ययुक्तानंत समान है। ज्ञान्ययुक्तानंतके वर्गको ज्ञान्यअनंतानंत कहते हैं।

१ लोकका प्रमाण उपमामानके कथनमें कहा जायगा।

अब आगे केवळज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रमाणखरूप उत्कृष्ट अनंतानंतका खरूप कहते हैं—जप्रन्य-**थनंतानंतप्रमाण विरलन-देय-शलाका, ये तीन राशि स्थापन कर शलाकात्रयनिष्ट्रापन करना । इस-**प्रकार शळाकात्रयनिष्ठाप्न करनेसे जो महाराशि उत्पन्न हो, वह अनंतानंतका एक मध्यममेद है। [ अनंतके दूसरे दो मेद हैं, एक सक्षयअनंत और दूसरा अक्षय अनंत । यहाँतक जो संख्या हुई वह सक्षयअनंत है । इससे आगे अक्षयअनंतके भेद हैं, क्योंकि इस महाराशिमें आगे छह राशि अक्षय अनंत मिलाई जाती हैं। नवीन वृद्धि न होनेपर भी खर्च करते करते जिस राशिका अत नहीं आवे, उसको अक्षयअनंत कहते हैं ] इस महाराशिमें जीवराशिके अनंतवे भाग सिद्धराशि, सिद्धराशिसे अनन्तगुणी निगोदराशि, वनस्पति-कायराशि, जीवराशिसे अनंतगुणी पुद्रलराशि, पुद्रलसे भी अनंतगुणे तीनकालके समय और अलोकाकाशके प्रदेश ये छहराशि मिलानेसे जो योगफल हो, उसप्रमाण विरलन-देय-गलाका, ये तीन राशि स्थापनकर शरुकाकात्रय निष्ठापन करना । इसप्रकार शलाकात्रय निष्ठापन करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसमें धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके अगुरुलघुगुणके अनंतानंत अविभागप्रतिच्छेद मिलाकर योगफलप्रमाण विरलन-देय-शालाका, स्थापनकर फिर शालाकात्रयनिष्ठापन करना । इसप्रकार शालाकात्रयनिष्ठापन करनेसे मध्यम अन-तानंतका भेदरूप जो महाराशि उत्पन्न हुई, उसको केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके समृहरूप राशिमेंसे घटाना और जो शेष वचे उसमें पुन वही महाराशि मिलाना तव केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण-खरूप उत्कृष्ट अनंतानंत होता है । उक्त महाराशिको केवलज्ञानमेंसे घटाकर फिर मिलानेका अभिप्राय यह है कि, केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंका प्रमाण उक्त महाराशिसे वहुत वडा है। उस महाराशिको किसी दूसरी राशिसे गुणाकार करनेपर भी केवलजानके प्रमाणसे वहुत कमती रहता है । इसलिये केवल-ज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रमाणका महत्त्व दिखलानेके लिये उपर्युक्त विधान किया है । इस प्रकार संख्यामानके २१ मेदोंका कथन समाप्त हुआ।

अव आगे उपमामानके आठ मेदोंका खरूप लिखते हैं—जो प्रमाण किसी पदार्थकी उपमा देकर कहा जाता है, उसे उपमामान कहते हैं। उपमामानके ८ मेद हैं १ पल्य ( यहाँ पल्य अर्थात् अनाज भरने-की जो सास उसकी उपमा है ) २ सागर ( यहाँ छवण समुद्रकी उपमा है ) ३ सूच्यंगुळ ४ प्रतरागुळ ५ घनांगुल ६ जगच्छेणी ७ जगत्प्रतर और ८ लोक । इनमेंसे पल्यके ३ मेद हैं-- १ व्यवहारपल्य २ उद्धार-पत्य और ३ अद्धापल्य । व्यवहारपल्यका खरूप पूर्वाचार्योंने इसप्रकार कहा है, उसीको दिखलाते हैं— पुद्रलद्रव्यके सबसे छोटे खंडको ( टुकडेको ) परमाणु कहते हैं, अनंतानंत परमाणुओंके स्कंधको ( समृहरूप पिंडको ) 'अवसन्नासन्न' कहते हें, ८ अवसन्नासन्नका एक 'सन्नासन्न,' ८ सन्नासन्नका एक 'तृटरेणु,' ८ तृट-रेणुका एक 'त्रसरेणु,' ८ त्रसरेणुका एक 'रथरेणु,' ८ रथरेणुका एक 'उत्तम भोगभूमिवालोंका वालाप्र भाग,' ८ उत्तम भोगभूमिवालोंके वालायका एक 'मध्यमभोगभूमिवालोंका वालाय,' ८ मध्यम भोगभूमिवा-लोंके वालायका एक 'जघन्यभोगभूमिवालोंका वालाय,' ८ जघन्य भोगभूमिवालोंके वालायका एक कर्म-भूमिवालोंका वालात्र,' ८ कर्मभूमिवालोंके वालात्रकी एक 'लीख,' ८ लीखोंकी एक सरसो,' ८ सरसोंका एक 'जी,' और ८ जीका एक 'अगुल' होता है । इस अगुलको 'उत्सेधागुल' कहते हैं । चारो गतियोंके जीवोंके शरीर और देवोंके नगर तथा मदिरादिकका परिमाण इसी अगुलसे वर्णन किया जाता है। इस उत्से-थागुलसे पांचसा गुणा प्रमाणागुल (भरतक्षेत्रके अवसर्पिणीकालके प्रथम चक्रवर्तीका अगुल) होता है। इस प्रमाणागुलसे महापर्वत नदी द्वीप समुद्र इत्यादिकका परिमाण कहा जाता है । भरत ऐरावत क्षेत्रके मनुष्योंका अपने अपने कालमें जो अगुल है उसे 'आत्मागुल' कहते हैं। इससे झारी कलश धनुप ढोल हल मूशल छत्र चमर इत्यादिकका प्रमाण वर्णन किया जाता है । ६ अगुलका एक 'पाद,' २ पादका एक 'विलस्त,' २ विलस्तका एक 'हाथ,' ४ हाथका एक 'धनुप,' २००० वनुपका एक 'कोश,' और ४ कोशका एक योजन होता है । प्रमाणागुलसे निष्पन्न एक योजन प्रमाण गहरा और एक योजनप्रमाण व्यासवाला एक गोल गर्त-गढा वनाना, उस गर्तको उत्तम भोगभूमिवाले मेंहेके वालोके अत्रभागोसे भरना ।

गणित करनेसे उस गतेके रोमोकी संख्या ४१३४५२६३०३०८२०३१७७७४९५१२५९२००००००० ०००००००० हुई। इस गर्तके एक एक रोमणे सो मो वर्ष पीष्ट निकालते निकालते जिनने कालमे वे नव रोम सनाप्त हो जांग्र उतने कालको व्यवहारपञ्चका काल कहते हैं । उपर्युक्त रोमसल्याको १०० वर्षके समयसमृहसे गुणा करनेपर व्यवहार पत्यके समयोंका प्रमाण होता है । [एक वर्षके २ अयन, एठ अवनकी ३ ऋतु, एक ऋतुके २ मास, एक मासके ३० अहोरात्र, १ अहोरात्रके ३० सुहूर्त, एक सहुर्तेकी सत्यात आवर्ला, और एक आवर्लाके जयन्ययुक्तासख्यातप्रमाण समय होते हैं।] व्यवहारपत्यके एक एक रोमनंदके असंख्यात कोटिवपैके समयसमृह्यमाण खड करनेसे उद्दारपत्यके रोमसंदोंका प्रमाण ़ें होता है। जितने टद्वारपत्यके रोमखंड है, उतने ही उद्धारपत्यके नमय जानने । एककोटिके वर्गको 'कोड़ाकोडी' कहते हैं। द्वीप समुद्रोंकी सत्या उदारपत्यसे हैं, अर्थात् उदारपत्यके नमयोंको २५ कोड़ा-कोहिसे गुणा करनेसे जो गुणनफल होता है उतने ही नव डीयनमुद्र है । उदारपत्यके प्रत्येक रोमपाटके असल्यानवर्षके समयसमृहप्रमाण न्वड करनेसे अदापत्यके रोमखंड होते है । जितने अदापत्यके रोमखंड हैं, उतने ही अद्धापल्यके समय है। कर्मोंनी स्थिति अद्धापत्यसे वर्णन की गई है । पत्यको उस मोझ-होहिसे गुणा करनेपर 'सागर' होता है, अर्थात् उम कोडाकोडी व्यवहारपत्यका एक 'व्यवहारमागर,' उस कोडाकोडी उदारपत्यका एक 'उदारसागर,' और उस कोडाकोडि अदापत्यका एक अदामागर होता है। किसी राशिको जितनी बार आधा आधा करनेसे एक गेप रहे उसको अर्द्ध च्छेद कहते हैं, जैसे चारको टो बार आधा आधा करनेसे एक होता है, इनलिये चारके अर्द्धच्छेट टो है । आठके तीन आर सोलहके अर्दच्छेट ४ है। इस ही प्रकार सर्वेत्र लगा लेना । अदापत्यकी अर्दच्छेटराशिका विरलनकर प्रत्येक एकके ऊपर अदापत्य रखकर सब अदापत्योका परसर गुणाकार करनेसे जो राशि उत्पन्न होंबे, उसे स्च्यंगुळ कहते हैं, अर्थात् एक प्रमाणागुल लग्ने और एक प्रदेश चीटे ऊंचे आकाशमें इतने प्रदेश है। स्च्यंगुलके वर्गको प्रतरांगुल अंर धन ( एक राधिको तीन वार परस्वर गुणा करनेसे जो गुणनफल होय उसे 'धन' कहते हैं । जैसे दोका धन आठ और तीनका धन सत्ताईस है।) को धनांगुल कहते है। पत्यकी अर्द्धच्छेट राशिके असंख्यातमें भागका विरलनकर प्रत्येक एकेके ऊपर घनागुल रख नमस्त घना-गुलोंका परसर गुणानार करनेसे जो गुणनफल होय उसे जगच्छ्रेणी कहते हैं । जगच्छ्रेणीका सातवा भाग राजू कहागया है अर्थात् ७ राज्की एक जगच्छ्रेणी होती हैं । जगच्छ्रेणीके वर्गको जगत्प्रतर आर जगच्छ्रेणीके वनको छोक कहते हैं । यही तीनलोकके आकागप्रदेशोंकी सख्या है । इसप्रकार उप-मामानका कथन नमाप्त हुआ। यहाँपर इतना और भी समझना, कि इस मानके मेदोंसे द्रव्य क्षेत्र काल थार भावका परिमाण किया जाता है । भावाथी—जहाँ द्रव्यका परिमाण कहा जाय वहीँ उतने जुटे जुटे पदार्थं जानना । जहाँ क्षेत्रका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने प्रदेश जानने । जहाँ कालका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने समय जानने । और जहाँ भावका परिमाण कहा जाय वहाँ उतने अविभागप्रतिच्छेद जानने ।

इति अलैकिक गणितका संक्षेपकथन समाप्त हुआ।

### √ कर्मवन्धादियन्न (१)

#### इस यन्नद्वारा श्रीगोम्मटसारके कर्मकाण्डसम्बन्धी कर्मप्रकृतियोंके यन्ध उद्य सत्ताका गुणस्थान क्रमसे निर्णय होता है।

|          |              |            |                  |            |                         | <b>.</b>          | •                |
|----------|--------------|------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| गुगस्थान | गुणस्थानका   | वघग्रख्या. | वन्बब्युच्छित्ति | उद्य       | उदय <b>्यु</b> च्छित्ति | सत्ता             | सत्ताव्युच्छित्त |
| भंख्या.  | नाम,         | (२)        | संख्या. (३)      | संख्या.    | संख्या.                 | संख्या.           | संख्या.          |
| प्रथम    | मिथ्याल      | 990 (४)    | 98 (८)           | 996(96)    | ५ (२४)                  | 986               | o                |
| डितीय    | सासादन०      | 909        | ३५ (९)           | 999(98)    | ९ (२५)                  | 984(36)           | 0                |
| वृतीय    | सम्यग्नि     | ७४ (५)     | o                | १००(२०)    | 9 (२६)                  | १४७(३९)           | 0                |
| चतुर्थ   | धविरतस.      | ७७ (६)     | 90 (90)          | १०४(२१)    | १७ (२७)                 | 986(80)           | 9                |
| पश्चम    | देशविरत.     | ६७         | ४ (११)           | ८७         | ८ (२८)                  | 986(83)           | 9                |
| पष्ट     | प्रमत्तसंयत. | ६३         | ६ (१२)           | ८१(२२)     | ५ (२९)                  | १४६(४२)           | •                |
| सप्तम    | अप्रमत्तसं.  | ५९ (७)     | 9 (9३)           | ७६         | ४ (३०)                  | १४६(४३)           | 8                |
| अप्टम    | अपूर्वकरण,   | 4,6        | 3 € (98)         | <b>७</b> २ | <b>૯ (૩</b> ૧)          | १४२(४४)           | 0                |
| नवम      | अनियृत्ति.   | २२         | ५ (१५)           | ६६         | ६ (३२)                  | १४२(४५)           | 0                |
| द्यम     | सृक्ष्ममां.  | 90         | १६ (१६)          | ६०         | १ (३३)                  | १४२(४६)           | •                |
| एकाद्य   | चपञान्त.     | 9          | G                | ५९         | २ (३४)                  | १४२(४७)           | 0                |
| द्वाद्य  | क्षीणकपाय.   | 9          | 0                | ५७         | १६ (३५)                 | 909(86)           | 9 ६              |
| त्रयोदग  | सयोगकेवछी.   | 9          | १ (१७)           | ४२ (२३)    | ३० (३६)                 | ८५ (४९)           | 0                |
| चतुर्दश  | अयोगके.      | o          | 0                | १२         | <b>१२ (३७)</b>          | د <i>لا</i> (۷٫۰) | 64               |

9 जहाँपर दोनों तरफसे अर्वचन्द्राकारका घेरा देकर जो संख्या छिखी है, उस संख्याके कमसे उस स्थानका खुलासा इस यंत्रके नीचे टिप्पणीमें लिखा गया है। सब प्रकृतियोंका अर्थ और नंबर १६ वें प्रप्रते छेकर २२ वें तक लिया हुआ है सो देख देना।

२ जो अमेदभावसे १२२ उत्तरप्रकृति मानी गई है, उनमेंसे भी १८ वीं तथा १९ वीं संख्यावाली दो प्रकृति बंधके प्रसंगमें घट जाती है, क्योंकि, बंधके समय दर्शनमोहनीय एक मिथ्यात्वरूप ही रहता है। उत्य १२२ का होता है, और सत्ताकी अपेक्षा १४८ ही है। किसी कर्मका वंघ उदय सत्त्व तो किसी गुणस्थानमें जो नहीं होता सो योग्यता न रहनेसे, और किसीका पूर्व गुणस्थानमें न्युच्छित्ति होजानेसे वंब उदय अथवा सत्त्व नहीं रहता । जसे प्रथम गुणस्थानमें तीर्थंकरप्रकृति तथा आहारक गरीर आहारक आंगो-पांगकी योगयता नहीं रहनेसे वहांपर वंघ नहीं होता है।

३ व्युच्छिति जिस कमेकी जिस गुणस्थानमें कही हो, वहाँतक ही उस कमेका बंधादि होता है, उसके जपर नहीं होता, इसिंखे फिर ऊपर उनकी सख्या घटा देनी चाहिये।

४ नं॰ ६०-८१=१३१ वी तीनों संख्यावाछी ३ प्रकृति वॅथनेकी यहाँ योग्यता नहीं है। ९२-९३ गायामें।

५ इस गुणस्थानमें प्रथम नरक, तिर्यगायुकी व्युच्छिति भी हो चुकी है, तथा इस गुणस्थानमें किसी आयुका वंध होता भी नहीं, इसिंखिये वाकीकी दो आयु आर भी घट जानेसे वंध योग्य ०४ ही रहती है। ९४ गाथामें।

६ तीसरे गुणस्थानमें जो विना व्युच्छित्ति भी दो आयु वंघकी योग्यताके अभाव होनेसे घटाई थीं, वे दो तथा एक तीर्थंकर इन तीनोंका वंघ यहाँसे होनेसे ३ सख्या ७४ में बढ़ जाती है।

७ नं० ६०-८१ वाटी दो प्रकृतियांका यहां ही वंघ होनेसे दोकी संख्या ५७ में और वढ़ जाती है।

८ तं० १७-४४-४५-४९-७८-८७-१०८-५३-५४-५५-५६-१३२-१३१-१३१-१३४-११६ वाली सोलक्षेकी यहाँ व्युच्छित्ति हैं। ९५ गाथामें।

९ न० २०-२१-२२-२२-११-१२-१०-४२-४६-१४२-१२ -१३९-१४०-७४-७५-७६-७७-८३-८४-८५-८६-११९-११७-५०-१०९ वीं संख्यावाली पचीस प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति यहाँ होती है। ९६ गायानें

१० नं० २४-२५-२६-२७-४७-५१-५८-७९-८२-११० इन दशकी यहाँ व्युच्छित्ति है । ९० गाथामें

११ नं० २८-२९-३०-३१ वी ये चार यहाँ व्युच्छित्त होती है। ९७ गाथामे

- १२ नं० १६-३८-३९-१३६-१३७-१४१ वी छहोनी यहाँ न्युच्छित्ति है । ९८ गायान ।

१३ न० ४८ वीं १ की यहाँ व्युच्छित्ति है । ९८ गाथामे ।

१४ नं १३-१४-३६-३७-४०-४१-१३१-१३०-११८-५७-६१-६२-६०-८१-५९-८०-७३-५२-११९-१०० आदि-९५ आदि-९३ आदि-८८ आदि-११२-११३-११४-११५-१२०-१२१-१२२-१२१-१२५-१२५-१२८-१२८ वाली छत्तीसोंकी व्युच्छित्ति यहाँ होती है । ९९-१०० गाधांसे।

- १५ नं॰ ३२–३३–३४–३५–४३ वाली पाँचोंकी व्युच्छित्ति यहाँ होती है । १०१ गाथामै ।

१६ न० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१४२-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१२९ वाली सोल-होंनी व्युच्छित्ति यहाँ होती है । १०१ गाथामे ।

१७ नं॰ १५ नी एक प्रकृति यहाँ व्युच्छित्र होती है। १०२ गाथामें।

१८ नं १८-१९-६०-८१-१३१ वाली पॉचोंके उदयकी यहाँ योग्यता नहीं होनेसे १२२ में घट जाती है।

े १९ प्रथम गुणस्थानमे पाँचकी व्युच्छित्ति होनेसे तथा १०८ वीं की योग्यता न होनेसे यहाँ १९९ का उदय हैं। २६३ गाथामे ।

२० दूसरे गुणस्थानमें १९१ का उदय था। उनमेरे ९ की वहाँ ही व्युच्छिति हो चुकी, सो ९ के घटानेसे तथा यद्यपि किसी भी आनुपूर्वीका यहाँ उदय नहीं है, परतु नारकानुपूर्वीकी व्युच्छित्ति पूर्वेम होनेसे नहीं गिननेपर भी तीन आनुपूर्वीके घटानेसे ९९ रही। ९९ में मिश्रका उदय होनेके कारण यहाँ वटानेसे १०० का उदय होता है। २६३ गाथामें।

२१ नं॰ १०८-१०९-११०-१११ वीं चारो आतुपूर्वीकी तथा १८ वीं १ की यहाँ योग्यता होनेसे ५ वटा टेनेपर १०४ का ट्य होता है। २६३ गाथामें।

२२ नं० ६०-८१ वीं दोकी पहिले योग्यता नहीं थी, किंतु यहाँ ही है, इसिलये ८ घटनेपर भी दो बढ़ानेसे ८१ का उदय रहता है। २६३ गाथामें।

२३ उपर्युक्त १६ व्युच्छित्रोंनो ५७ मेसे घटानेपर ४१ होनी चाहिये परतु जो १०७ वाली पहिले योग्यता न होनेसे उदय संख्यामेसे घटा दी थी, उसकी यहाँ योग्यता होनेसे ४१ में वडा दी जाती है। २६३ गायामे।

२४ नं॰ १५-११६-१३५-१३३-१३४ वाली पॉचोकी यहाँ ब्युव्छित्ति है । २६५ गायामे ।

२५ न॰ २०-२१-२२-२३-५३-५४-५५-५६-१३२ वीं नौकी व्युच्छिति यहाँ है । २६५ गाथामें । २६ नं॰ १९ वीं की व्युच्छित्ति यहाँ तीसरे गुणस्थानमे है । २६५ गाथामे ।

२७ नं॰ २४-२५-२६-२७-४५-४८-४९-५२-५९-८०-१०८-१०९-११०-१११-१४० -१४१ वीं सत्रहोंकी यहाँ व्युन्धिति है। २६६ गायामे।

२८ नं॰ २८-२९-३०-३१-४६-१४३-५०-११७ वी आठोकी यहाँ व्युच्छिति है। २६७ वे गाथामे। २९ नं॰ ११-१२-६०-८१ वीं सल्यावाली पाँचोकी यहाँ व्युच्छिति है। २६७ वे गाथामे। ३० न॰ १८-८५-८६-८६ वीं सल्यावाली चारकी यहाँ व्युच्छिति होती है। २६८ वे गाथामे। ३१ नं ०३६-३७-३८-३९-४०-४१ वीं छहोंकी यहाँ व्युच्छिति होती है। २६८ वे गाथामे।

३२ नं॰ ३२-३३-३४-४२-४३-४४ वाली छहोंकी यहाँपर न्युच्छित्ति होती है। २६९ वें गाथामें। ३३ नं॰ ३५ वीं संख्यावाली प्रकृतिकी न्युच्छित्ति यहाँपर हो जाती है। २६९ वें गाथामें।

३४ नं० ८३-८४ वी दोकी व्युच्छित्ति यहाँ होती है, अर्थात् यहाँसे ऊपर उदय नहीं है। २६९ वें गाथामें।
३५ नं० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१३-१४-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८ वीं सोलहकी
यहाँ व्युच्छित्ति है। २७० वें गाथामें।

३६ नं० १५ या १६ वीं एर्क तथा ५८-६१-६२-७९-११२-११३-११४-११५-११८-११९-१२३-७३-७४-७५-७६-७७-७८-८२-१२४-१२५-१३७-१३६-१३७-१३९-१३०-१००- आदि ९५- आदि ९३- आदि ८८ वीं आदि इन तीसोंकी यहाँ व्युच्छित्ति है। २७१ वें गाथामें।

३७ नं० १५ या १६ वीं मेंसे एक तथा ४७-१४२-५१-५७-१२०-१२१-१२२-१२६-१२८-१२९-१३१ वाली इन वारहोंकी यहाँ व्युच्छित्ति है। २७२ वें गाथामें।

३८ इस गुणस्थानसे नं० ६०-८१-१३१ वी तीनोंके सत्त्वकी योग्यता नहीं है। ३३३ वें गाथामें। ३९ इसमें नं० १३१ वीं प्रकृतिकी सत्ता रचनेकी ही योग्यता नहीं है। ३३३ वें गाथामें।

४० क्षायिकसम्यग्दिष्टिकी अपेक्षा तो १४१ की ही यहाँ सत्ता है, क्योंकि, नं० १७-१८-१९-२०-२१-२२-२३ वीं सातोंका क्षय हो चुका है। ३३५ वें गाथामें।

४१ चौथेमें ४५ वीं प्रकृतिकी व्युच्छित्ति होनेसे यहाँ वह घट जाती है। ३३५ वें गाथामें।

४२ पॉचवेमें ४६ वी की व्युच्छित्ति होनेसे वह यहाँ घट जाती है। ३३५ गाथामें।

४३ यहाँ भी छट्टे गुणस्थानकीसी ही सत्ता है, परंतु क्षायिकसम्यग्दृष्टिके ७ के घटनेसे १३९ का ही सत्त्व रहता है। ३३५ गाथामें।

४४ सातवेमें जिन १४६ का सत्त्व कहा है, उनमेंसे उपशमंश्रेणीवाले भी यहाँपर नं० २०-२१-२२-२३ वीं प्रकृतियोंको घटा देते हैं, कितु क्षायिकसम्यग्दृष्टिके उपशमश्रेणी होनेपर नं० १७-१८-१९ वीं तीन प्रकृति भी घट जाती हैं, इसलिये सत्त्व १३९ का ही रहता है। और क्षपकश्रेणीवालेके तो सातवें गुण-स्थानकी व्युच्छिन प्रकृति ७ (नं० १७-१८-१९-२०-२१-२२-२३) तथा ४८ वीं १ को १४६ मेंसे घटानेसे १३८ का ही सत्त्व रहता है। ३३६ वें गाथामें।

४५ यहॉपर भी आठवेंके समान ही व्यवस्था है। ३३६ वें गाथामें।

४६ उपशमश्रेणीवाले उपशमसम्यग्दृष्टि और क्षायिकसम्यग्दृष्टिके आठवेंके समान ही यहाँ सत्त्व है। और क्षपकश्रेणीवालेके ३६ प्रकृतियोंकी (नं० ११-१२-१०-२४-२५-२६-२७-२९-३१ ३२-३३-३४-३६-३७-३९-४०-४२-४२-४३-४४-४९-५०-५३-५४-५५-५६-१०८-१०९-११६-११७-१३२-१३३ वीं) नवमेमें व्युक्तिलि हो जानेसे (४४) वेमें उक्त १३८ प्रकृतियोमेंसे ३६ घटा देनेपर १०२ का ही सत्त्व है। ३३६ वें गाथामें।

४७ क्षायिकसम्यग्दष्टि उपशमश्रेणीवालेके दशवेमें सज्वलन लोभकी व्युच्छिति होनेसे १०१ का सत्त्व रहता है। शेष विचार पूर्वोक्त प्रमाण है। ३३७ वें गाथामें।

४८ यहाँ भी उपशमश्रेणीके क्षायिकसम्यग्दृष्टिके ग्यारहवें गुणस्थानके समान १०१ का ही सत्त्व है।

४९ बारहवेमें नं० १-२-३-४-५-६-७-८-९-१३-१४-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८ वीं संख्यावाली सोलह प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होनेसे १०१ मेंसे १६ घटा देनेपर ८५ का सत्त्व रह जाता है। ३३८---३३९ वें गाथामें।

२२८—२२५ व गाथाम ।
५० इसमे भी ८५ का ही सत्त्व हैं, किंतु इसमें द्विचरम् समयमें ७२ की ब्युह्रिक्ट ति और चरम ( अन्तके )
समयमें शेष १३ की ब्युच्छिति होकर गुणानातीत निवृप्रमेष्ट्री कर्ममले रहिते हो जाते हैं । ३४०३४१ वें गाथामें । इति ।

### गोम्मटसारस्य कर्मकाण्डके गाथाओंकी अकारादिकमसे सूची।

| गाथा                                      |           |     | āâ  | सं. गा. सं. | गाथा                      |     |     | åß : | र्षं. गा. सं.   |
|-------------------------------------------|-----------|-----|-----|-------------|---------------------------|-----|-----|------|-----------------|
|                                           | <b>ভা</b> |     |     | 1           | अद्भुदओ सुहुमोत्ति य      | •   | ••• | •••  | १५८।४५४         |
| धक्ताणं अणुसवणं                           |           | ••• | ••• | ७११४        | <b>अ</b> प्पं वंधतो वहु   | ••• | ••• | •••  | १६२।४६९         |
| अत्यं देक्सिय जाणद                        |           | ••• | ••• | ७।१५        | धाप्यदरा पुण तीस          | ••• | ••• | •••  | १६२।४७३         |
| •                                         | • • • •   | ••• | *** | ७।१६        | <b>अणयंजोजिद</b> ममो      | ••• | *** | •••  | १६४।४७८         |
|                                           | •••       | ••• | ••• | ३२।६१       | <b>अणिय</b> हिकरणपरुमा    | *** | ••• | •••  | १६६१४८३         |
| अणणोकममं गिच्छं                           | •••       | ••• | ••• | ३६१७५       | धट्टत्तीसमहस्सा           | ••• | ••• | •••  | १७२१५०५         |
| अयदे विदियकमाया                           | •••       | ••• | ••• | ४५।९७       | अट्टत्तरीहिं राहिया       | ••• | ••• | •••  | १७२।५०६         |
| धवरो भिण्णसुहुत्तो                        | • • •     | ••• | ••• | ५६19२६      | <b>अट्टे</b> न सहस्याई    | ••• | ••• | •••  | १७२१५०७         |
| अरदी मोगे संदे                            | •••       | ••• | ••• | ५७११३०      | अट्ट य सत्त य छगः         | य   | ••• | ***  | १७२।५०८         |
| धजहण्णहिदिवंधो ।                          | •••       | ••• | ••• | ६५१९५२      | <b>अरचर्देयावीसं</b>      | ••• | ••• | •••  | १७३१५११         |
| <b>अणथीणतियं</b>                          | •••       | ••• | ••• | ७१।१७१      | अडवीस दु हारदुगे          | ••• | ••• | •••  | १८४।५४६         |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | •••       | ••• | ••• | ४४।१८३      | <b>अडवीसतिय दु साणे</b>   | ••• |     | •••  | 9641449         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | •••       | ••• | ••• | ८७।२२३      | <b>अविरदर्भगे गिस्स</b> य | ••  | ••• | •••  | १८५।५५३         |
|                                           | •••       | ••• | ••• | ९३।२४२      | <b>अप्पपरोभयठा</b> णे     | ••• | ••• | •••  | १८६।५५५         |
| श्रद्धसमयस्स थोवा                         | •••       | ••• | ••• | ९३।२४३      | अविरदसम्मो देसो           | *** | ••• | •••  | १८६१५५८         |
| <b>अण्णोण्णग्र</b> णिदरासी                | •••       | ••• | ••• | ९५।२४९      | <b>अणसजोजिद्</b> सिच्छे   | ••• | *** | •••  | १८७।५६१         |
| अणुभागाणं चंघ                             | •••       | ••• | ••• | ९८।२६०      | <b>अ</b> टवण्गा सत्तसया   | ••• | ••• | •••  | २०११६०८         |
| अयदे विदियकसाया                           | •••       | ••• | ••• | १००।२६६     | <b>अटुविहसत्त</b> छच्यं   | ••• | ••• | •••  | २०७१२८          |
| अपमत्ते सम्मत्तं                          | •••       | ••• | ••• | १०११२६८     | <b>पडस्पीयं सोलस</b>      | ••• | ••• | ***  | २१३।६४९         |
| <b>पवणि</b> टतिप्पयदीणं                   | •••       | ••• | ••• | १०४।२८०     | अट्टस एको वंबी            | ••• | ••• | •••  | २१४।६५३         |
| अयदापुण्णे ण हि थी                        | 1         | ••• | ••• | १०६१२८७     | <b>अणिय</b> हीवंधतियं     | *** | ••• | •••  | २१४।६५४         |
| ध्वविरदठाणं एकं                           | •••       | ••• | ••• | १११।३०५     | अरवीसदुगं वंवी            |     | ••• | •••  | <b>२२७</b> ।७०० |
| <b>अणुभयवचि त्रियल</b>                    | •••       | *** | ••• | 9931399     | अपमत्ते य अपुर्वे         | ••• | ••• |      | २२८।७०१         |
| अणसंजोगे मिच्छे                           | •••       | ••• | ••• | ११९।२क्षे०  | अण्णाणदुगे वंवो           | ••• | ••• | •••  | २३३।७२३         |
| <b>अणुद्य तिदयं णीचं</b>                  |           | ••• | ••• | १२३।३४१     | अनिरमणे वंधुदया           | ••• | ••• | •••  | २३५।७२९         |
| <b>अभव्यसिद्धे गरिय</b> ह                 |           | *** | ••• | १२८।३५५     | भरवीसचऊ वंबा              | ••• | ••• |      | २३५।७३१         |
| धण्णदर <b>आ</b> चसहिया                    | •••       | *** | ••• | १३६१३७८     | अस्यि णम्ह य दुद्         | ओ   | ••• | •••  | २३७।७३८         |
| खणियदिचरिमटाणा                            | •••       | *** | ••• | १३९।३८९     | अउवीसे तिगिणसदे           | ••• | ••• | •••  | २४७।७८०         |
| <b>अणियहिगुणहाणे</b>                      | •••       | ••• | ••• | १४०।३९२     | <b>अउवीसमिबुणतीसे</b>     | ••• | ••• | •••  | २४७।७८१         |
| अद्वारस चवअट्टं<br>असहायजिणवरिट           | ***       | ••• | ••• | १४०।३९३     | अवरादीणं ठाणं             | *** | ••• | •••  | २५२।७९१         |
| असहायाजणवार्ट<br>अण्णोण्णच्मत्यं पुण      | •••       | ••• | ••• | १४२।३९८     | अणरहिदसहिदकृडे            | ••• | *** | •••  | २५३।७९६         |
| अण्याज्यन्मस्य पुण<br>अण्यात्यिटयस्तुद्ये | •••       | *** | ••• | १५१।४३३     | <b>अरहंतसिद्धचे</b> दिय   | ••• | ••• | •••  | २५६।८०२         |
| चान्यस्या <b>०</b> वर् <b>छ</b> पुष       | •••       | ••• | ••• | १५३।४३९     | । भण्यदमहव्यदेहि ।        | ī   | ••• | •••  | 3461600         |
|                                           |           |     |     |             |                           |     |     |      |                 |

| गाथा                                |     |         | प्रु. | . सं. गा. सं.    | गाथा.                                 |        |            | g.  | सं. गा. सं.        |
|-------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|---------------------------------------|--------|------------|-----|--------------------|
| अरहंतादिस भत्तो                     | ••• | •••     | •••   | २५८।८०९          | आहारगा हु देवे                        | •••    | ,          | •   | १८२।५४१            |
| अवधिदुगेण विहीणं                    | ••• | ***     | •••   | २६४।८२७          | आहारे वंधुदया                         | •••    | •••        |     | २३६।७३७            |
| <b>अयदु</b> वसमगच <b>उ</b> के       | ••• |         | •••   | २६९।८४५          | आदेसेवि य एवं                         | •••    | •••        |     | २७६।८७५            |
| सद्वगुणिजा वामे                     | ••• | •••     | •••   | २७०।८४९          | आलसद्दी णिरुच्छाह                     | ते     | •••        | ••• | 2601690            |
| <b>अ</b> डदालं छत्तीसं              | ••• | •••     | •••   | २७१८५५           | आदिधणादो सर्व्यं                      | •••    | •••        |     | २८४।९०१            |
| अडसट्टी एकसयं                       | ••• | •••     | •••   | २७५।८७१          | आदिम्मि कमे वद्धा                     | ₹      | ***        |     | २८६।९०७            |
| <b>अडदालं चारिसया</b>               | ••• | •••     | •••   | २७६।८७२          | आवरणवेदणीये ँ                         | •••    | •••        |     | २७९।९३८            |
| असिदिसदं किरियाणं                   | ••• | •••     | •••   | २७७।८७६          | आउस्स य संखेजा                        | •••    | •••        |     | २७९।९३९            |
| अत्थि सदो परदोवि                    | य   | •••     | •••   | २७७।८७७          | आवाधाणं विदियो                        | •••    | •••        |     | २९५।९४१            |
| अत्थि सदो० एसिं०                    | ••• | •••     | •••   | २७७।८७८          | आ <b>उट्टिदिवं</b> धज्झव              | •••    | •••        |     | <b>२९६</b> ।९४७    |
| अण्णाणी हु अणीसो                    |     | •••     | • • • | २७८।८८०          | <b>धाउस्स जहण्ण</b> द्विदि            | •••    | •••        |     | २९७।९५३            |
| अणुकद्विपदेण हदे                    | ••• | ***     | •••   | २८५।९०६          |                                       | e      | <b>[</b> • |     |                    |
| अप्पिट्ठपंतिचरिमो                   | ••• | •••     | •••   | २९३।९३६          |                                       |        | ٠.         |     |                    |
| <b>अवर</b> द्विदिवंधरञ्जव           | ••• | •••     | •••   | २९६।९४९          | इद्वाणिद्ववियोगं                      | •••    | •••        | ••• | <b>२०१०</b> ७      |
| अहियागमणणि <b>मित्तं</b>            | ••• | •••     | •••   | २९६।९५०          | इगि पंचेंदिय थावर                     | •••    | •••        | ••• | ५७११३१             |
| <b>अवरुक्तस्स</b> ठिदीणं            | ••• | •••     | •••   | २९९।९६०          | इगिठाणफन्द्रयाओ<br>इगिठाणफन्द्रायाओ : | •••    | ***        | ••• | ८८।२२७             |
| अट्टण्हंपि य एवं                    | ••• | •••     | •••   | ३००।९६१          | । इगिविगलथावर्चक                      | त्रभ ० | •••        | ••• | ९५।२५०             |
|                                     | अ   | T.      |       |                  | इत्थावेदेवि तहा                       | ***    | •••        | ••• | 9061306            |
| A                                   | ٠.  | 1-      |       |                  | इत्यापदाय तहा<br>इदि चदुवंधक्खनगे     | •••    | ***        | *** | 9951329            |
| आवर्णमोह्रविग्धं                    | ••• | •••     | •••   | ४।९              | इति यदुववक्षवग<br>इगि अड अद्विगि      | •••    | •••        | ••• | १७५१५१५            |
| आउवलेण अवद्विदि                     | ••• | •••     | •••   | 2196             | इगिविहि गिगि ख                        | •••    | •••        | ••• | १९२।५७७<br>१९२।५७८ |
| आऊणि भवविवाई                        | ••• | •••     | •••   | २७१४८            | इगिवारं वजित्ता                       | •••    | •••        | ••• | २११ <b>।६४३</b>    |
| आयद्णाणायदणं                        | ••• | •••     | •••   | ४०।३६            | इगिवीसेण णिरुदे                       | •••    | •••        | ••• | रगगाद <i>०</i> र   |
| आवलियं आवाहा                        | ••• | •••     | •••   | ६७११५९<br>६७११६० | इगिवीस ण हि पहरे                      |        | •••        | ••• | 229160E            |
| आवाहूणियकम्म<br>                    | ••• | •••     | • • • |                  | इगिनास न हि नक<br>इगिनीसादी एक्त्ती   | •••    |            |     | २२७ <b>।६</b> ९७   |
| आवाहं बोलाविय                       | ••• | •••     | •••   | ६७।१६१           | इगिछद्वडणववीस                         |        | •••        |     | २२९।७०८            |
| आदाओ उजोओ                           | ••• | •••     | •••   | ६९।१६५<br>७१।१७२ | इगिविगलवंधठाणं                        | •••    | •••        |     | <b>२३१।७१५</b>     |
| आहारमप्पमते<br>अस्तरमञ्जूषान        | ••• | •••     | •••   | ७४।१८२           | इगिछक्रडणव० तीस                       |        | •••        |     | २३१।७१६            |
| आवरणदेसघादं<br>षाडगभागो थोवो        | *** | •••     | •••   | ७७।१९२           | इगितीसे तीसुदओ                        | •••    | •••        |     | २३८।७४४            |
| आउगमाना थापा<br>आउक्तस्स पदेसं      | ••• | • • • • | •••   | ८३।२११           | इगिणवदीए चंधा                         | ***    | •••        |     | २४१।७५६            |
| आदी अते सुद्धे                      | ••• | •••     | • • • | <b>९७</b> ।२५४   | इगिवंधट्टाणेण दु                      | •••    | •••        |     | २४४।७६८            |
| आरा जत बुद्ध<br>आहारं तु पमते       | ••• | •••     | •••   | <b>९९</b> १२६१   | इगि णउदीए तीसं                        | •••    | •••        |     | २४४।७७१            |
| आरुगर्वधार्वधण<br>आरुगर्वधार्वधण    | ••• | •••     | •••   | १२९।३५९          | इगिवीसादट्टदओ                         | •••    | •••        | ••• | २४५।७७३            |
| आउगमपामपम<br>आउदुगहारतित्थं         | *** | •••     | • • • | १३२।३६७          | इगितीसवंघठाणे                         | •••    | •••        | ••• | २४५।७७४            |
| आदिमपंचहाणे<br>आदिमपंचहाणे          | ••• | •••     | •••   | १३६।३७९          | इगिवीसट्टाणुदये                       | •••    |            | ••• | २४६।७७५            |
| आदिहदस <b>सु सरिसा</b>              | ••• | •••     | ***   | १३६।३८१          | इट्टपदे रूजणे                         | •••    | •••        | ••• | २७३।८६१            |
| आहारदुगं सम्मं                      | ••• | 400     | •••   | १४७।४१५          | इगिदालं च सयाइं                       | •••    | •••        | ••• | २७५।८७०            |
| आदिमसत्तव तदो                       | ••• | •••     | •••   | १५४।४४२          | इगिवीस मोह खवणु                       | र्व    | •••        | ••• | २८३।८९७            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     | -       |       | -                |                                       |        |            |     |                    |
|                                     |     |         |       |                  |                                       |        |            |     |                    |

| १४                       |       |                   |                 | -                       |     |       |     | _                  |
|--------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----|-------|-----|--------------------|
| - गाथा                   |       | g. <del>વ</del> ં | . गा. स.        | गाथा                    |     |       |     | . गा. सं.          |
| इतिपंतिगर्ड पुघ पुघ      |       | ২                 | ७८।९३५          | उवरिक्षंचये पुण         | ••• | ***   |     | ४९।७८८             |
| इट्टस्लायपमाण ५००        |       |                   | ७८।९३७          | डम्मरगढेसगो मगा         | ••• | •••   |     | ५७।८०५             |
| ક્રુક્કાળાયમાં વન        |       | )                 |                 | टवसमखइयो मिस्सो         | ••• | •••   |     | ५९।८१३             |
|                          |       |                   | 20144           | टवसमभावो उवसम           | ••  | •••   |     | ६०१८१६             |
| डचत्पुचं देहं            | •••   | ••                | ३९१८४           | उत्तरमंगा दुविहा        | ••• | ***   | ٠ ۶ | ६३१८२३             |
| 644144111111             | •••   | ••                | २६१४४           | उदयेणम्खे चिंदे         | ••• | •••   | :   | १६६१८३४            |
| chaugining               | •••   | •••               | ४६११०२          | रगुवीसतियं तत्तो        |     | ***   | :   | १६७।८३९            |
| Cod the aid C            | •••   | ***               | ६६११५६          | उवसामगेसु दुगुणं        | ••• | • • • | 1   | १६८।८४३            |
| 94-11-61 rain            | •••   | •••               | ६९।१६७          | <b>टहृतिरिच्छ</b> पदाणं | ••• | ***   | 7   | १७४।८६३            |
| <b>ड</b> कोवो तमतमगे ··· | •••   | ***               | ७०।१६९          | उभयथणे समिलिदे          | ••• | •••   | 5   | १८४।९०२            |
| 0 (1 ( 1 - 13 G )        | •••   | •••               | <b>७९।</b> १९६  | <b>उद्ग</b> रसहिदियंघो  | ••• | ***   | 1   | १९२।९४०            |
| डङ्डजोगो सण्णी    •••    | • • • | •                 | ८३।२१०          | <b>डवरिमगुणहाणीण</b>    | ••• | •••   | ••• | २९३।९४४            |
| उववादजोगठाणा             | •     | •••               | ८६।२१९          |                         | ङ   |       |     | •                  |
| टदयस्पुदीरणस्य य         | •••   |                   | <b>१०३</b> ।२७८ |                         |     | -     |     | Daaleale           |
| रन्दे द्विदेवदुगे 🔑      | ***   |                   | 1३२।३८८         | ऊणत्तीससयाहिय<br>——     | ••• | •••   |     | २००१६०५            |
| चन्त्रेलग विज्झाडो 🚥     | ***   | ••• •             | १४५१४०९         | ऊणत्तीयसयाई             | ••• | •••   | *** | २७५।८६९            |
| स्टबेलणपयहीण             | •••   | ••• '             | १४६१४१३         |                         | Ų   |       |     |                    |
| टगुटालतीसमत्त य 🚥        | •••   | '                 | १४८।४१८         | एइंदियमादीणं            | ••• | •••   | ••• | ३८१८०              |
| उद्ये सक्ममुद्येतं अ     | •••   | •••               | १५३।४४०         | एय पणकदि                | ••• | •••   | *** | ६१।१४४             |
| डवसंतोत्ति सुराङ         | ***   | •••               | १५५।४४६         | एयक्खेत्तोग्गाढं        | ••• |       | ••• | ७५११८५             |
| <b>डद्ये संकम</b> सुद्ये |       | •••               | १५६१४५०         | एयसरीरोगाहिय            |     | •••   | *** | ७५।१८६             |
| टगुवीस अहारस             | •••   | •••               | १६०१४६५         | एयाणेयक्खेत्तहिय        | ••• | •••   |     | ७५११८७             |
| उदयहाणं होण्हं           | ***   | •••               | १६६१४८२         | एयंतवङ्खिठाणा           | ••• | •••   | ••• | ८७।२२२             |
| रुद्यठ्ठाणं पयडिं        | •••   | •••               | १६८।४९०         | एक्के पुण वागे          | ••• | •••   | ••• | ८८।२२६             |
| डवसामगा दु सेहिं         | •••   | •••               | १८७।५५९         | एटेसिं ठाणाणं           | ••• | •••   |     | <b>९०</b> ।२३२     |
| टटिधपुधतं तु तसे         | •••   | •••               | २०३।६१५         | एंडेसि ठाणाओ            | ••• | •••   | ••• | ९३।२४१             |
| हत्रदयमे चहुपं           | ***   | •••               | २०८।६३२         | एडेण कारणेण दु          | ••• | ***   |     | १०३।२७५            |
| च्चुब्वेद्विदतेंक        | •••   | •••               | २०९।६३६         |                         | ••• | •••   |     | ११३।३०९            |
| उच्चेद्रिद तेऊवाऊ        | •••   | •••               | २०९।६३७         | B .                     | ••• | •••   |     | ११७।३२३            |
| रदया चरवीस्णा 🔐          | •••   | •••               | <b>२२७</b> ।६९९ |                         |     | •••   |     | १२५।३४७            |
| छड़ओ तीस सत्तं           | •••   | •••               | २२८।७०२         |                         |     |       | ••• | १३८।३८५            |
| <b>टट्या इति</b> पण सगभड | •••   |                   | २३१।७१३         |                         | ••• | •••   |     | १३८।३८६            |
| उदया रणतीसतियं 🚥         | •••   | •••               | २३३।७२४         |                         | ••• | •••   | ••• | १४१।३९५            |
| टद्ओ सन्त्रं चटपण        | •••   |                   | २३३।७२९         |                         | •   | ***   | ••• |                    |
| <b>टद्या इनिपणवीसं</b>   | •••   |                   | २३५।७३३         |                         | स   |       | 4   | १६७१४८८            |
| उटया मिंद व खड्ये        | ***   | •••               | २३५१७३१         | एकावण्णसहस्स            |     |       | ••• | १६८१४८३            |
| <b>उदया इगिवीसचऊ</b> ••• | ***   | •••               | २३६१७३१         |                         | *** | •••   | ••• | १५३१५३०            |
| उदयंनद्वाणाणि च          | •••   | •••               | २३८।१क्षे       |                         |     | ***   |     | १९४।५८४            |
| टयरदवधेमुदया             | •••   | ***               | . २३८।७४        | ५ एगे इगिवीसपणं         |     |       | ••• | १९७१५९५<br>१९७१५९५ |
|                          |       |                   |                 |                         |     | • ••• | *** | 13~1722            |

| गाथा.              |         | ष्ट्र. सं. ग | ग. सं. ∤    | गाथा.                      |     |     | g.   | सं. गा. सं.      |
|--------------------|---------|--------------|-------------|----------------------------|-----|-----|------|------------------|
| एके एकं आऊ         | •••     | 2901         | ६४२         | अंतोकोटाकोडिहिदिस          | ₹ , |     | -    | ६६।१५७           |
| एवमबंधे बंधे       | •••     | २११।         | 1           | अतरमुवरीवि पुणो            |     | ••• |      | ८९१२३०           |
| एकाउस्स तिभंगा     | ***     | 2991         | ६४५         | अगुळअसंखभागप्प             | ••• | *** | •••  | ९२।२३९           |
| एकुद्युवसंतंसे     | ***     | २२५।         | ६९०         | अंतरगा तदसंखे              | ••• | ••• | •••  | ९७१२५५           |
| एगेगमङ्घ एगे       | •••     | २२६।         | ६९४         | अगुल असंखभागंवि            | ••• | ••• | •••  | १५१।४३४          |
| एगुणतीसत्तिद्यं    | ***     | २२७।         | 496         | अतिमठाणं सुहुमे            | ••• | ••• | •••  | 9681486          |
| एगे वियरे सयरे     | •••     | २३०।         | 1099        | अंतो <u>मुहुत्तमेत्त</u> ो | ••• | ••• |      | २८३१८९९          |
| एगेर्ग इगितीसे     | •••     | २३७।         | । १४थ।      | अतोमुहुत्तकालं             | ••• | ••• | •••  | २८६१९०८          |
| एवं खिगितीसे ण हि  | •••     | २४४          | ७६७         | अंतो मुहुत्तमेत्ते         | ••• | ••• | •••  | २८६१९१०          |
| एवं पण छव्वीसे     | •••     | २४४          | <b>ত</b> ত  | अतोकोडाकोडि                | ••• | ••• | •••  | २९६।९४५          |
| एवमङसीदितिदए       | ***     | २४६।         | ।७७६        |                            | Ę   | ā.  |      |                  |
| एकं च तिण्णि पंच य |         | ३५३          | १७९३        | कम्मत्तणेण ए               | ••• |     |      | ४१६              |
| एकारं दसगुणियं     | •••     | ••• २७१      | १८५२        | केवलणाणं दंसण              | ••• | ••• | ***  | ४।५<br>५।५०      |
| एदादी दुगुणकमा     | •••     | २७३          | ८६०         | कम्मकयमोहवहिय              | ••• | ••• | •••  | 4199             |
| एको चेव महप्पा 🔐   | ***     | 300          | 1669        | केवलणाणावरणं दंस           |     | ••• | •••  | २५।३९            |
| एकम्हि कालसमये     | •••     | २८७          | 1899        | कदलीघादसमेदं               | ••• | ••• | •••  | 39146            |
| •                  | ओ.      |              |             | कम्मद्द्वादणं              | ••• | ••• | •••  | ३३।६४            |
| ओहिमणपज्जवाणं      |         | 3'           | ५१७१        | कम्मागमपरिजाणग             |     | ••• | •••  | ३३१६५            |
| ओही केवलदंसण       | •••     | _            | ६१७३        | कप्पित्थीयु ण तित्थं       | ••• | ••• | •••  | ४९।११२           |
| ओरालियवेगुव्यिय    |         |              | 6169        | कम्मे उरालमिस्सं           | ••• |     | •••  | ५३।११९           |
| ओघे वा आदेसे       |         | •            | 1904        | कम्मसरुवेणागय              | ••• |     | ६६११ | <u> બબા(૨૯૪)</u> |
| ओराडे वा मिस्से    | •••     |              | 1996        | कम्मे व अणा. उदय           | ī,  | ••• | •••  | १२०१३३२          |
| ओघं तसे ण थावर     |         |              | 1390        | कम्मे वाणाहारे० स          | त०  | ••• | •••  | १२८।३५६          |
| ओवं कम्मे सरगदि    |         |              | 1396        | कि वंधो उदयादो             | ••• | ••• | •••  | १४२।३९९          |
| ओषं वा णेरहये      | •••     | १२५          | १३४६        | कम्माणं संबंधो             | ••• | ••• | •••  | १५३।४३८          |
| ओधं देवे ण हि णिर  | •••     | 974          | १३४८        | कोहस्स य माणस्स            | य   | ••• | •••  | १६७।४८६          |
| ओघं पंचक्खतसे      | •••     | १२६          | १३४९        | कम्मं वा किण्हतिए          | ••• | ••• |      | १८४।५४९          |
| ओरालमिस्सजोगे      | •••     | १२७          | १३५३        | कम्मोरालियमिस्सं           |     | ••• |      | १९५।५८६          |
| ओरालदुगे वजे       | •••     | 989          | <b>।४२५</b> | कम्मुवसमम्मि उवस           |     | ••• |      | २६०।८१४          |
| ओक्रहणकरणं पुण 🔐   | • • • • | 944          | ।४४५        | कम्मुद्यज कम्मिगुण         |     | ••• |      | २६०।८१५          |
| ओरालं दंबदुगे      | •••     | 994          |             | कालो सन्वं जणयदि           |     | ••• |      | २७७।८७९          |
| ओहिदुगे वंघतियं    |         | २३५          |             | को करइ कंटयाणं             |     | ••• |      | २७८।८८३          |
| ओरालमिस्स तसवह     | •••     | २५१।         |             | को जाणइ णवमावे             |     | ••• |      | २७९।८८६          |
| ओदयिया पुण भावा    |         | २६१          |             | को जाणइ सत्तचऊ             |     | ••• | •••  | २७९।८८७          |
| ओघादेसे समव 🔐      | 400     | २६१          | ८२०         | _                          | स्  |     |      |                  |
|                    | अं.     |              |             | खीणकसाय दुचरिमे            | ••• | ••• |      | १०११२७०          |
| अंतिमतियसंहडणं     |         | 9            | ४।३२        | खिव तस दुग्गदि दुग         | सर  |     | •••  | ११२।३०८          |
| अतोसुहत्तपद्यं     |         |              | ६१४६        | खाइयसम्मो देसो             | ••• | ••• | •••  | ११९।३२९          |
|                    |         |              |             |                            |     |     |      |                  |

| •                                        |       |                  |                        |     |     |                 |
|------------------------------------------|-------|------------------|------------------------|-----|-----|-----------------|
| गाया.                                    |       | ષ્ટુ. છુ. ગા સં. | নাখা.                  |     | _   | सं. गा. सं.     |
| चवर्ग वा टबसमणे                          | ***   | १२४।३४३          | चत्तारि वास्तुवसम      | *** |     | २०४।६१९         |
| खेन्य पा ७४ जन्म<br>सीपोत्ति चारि स्टब्स | 616   | 9491659          | र्वारमे बहु तिहुनेई    | ••• |     | २१९।६६८         |
| खाओतसमियमाची                             | ***   | २६०१८१७          | बदुववे दो उदये         | *** |     | २२१।६७८         |
| स्राज्य अनिरवसमे                         |       | २६५१८३९          | बरस्य्वसंतंषे          | ••• |     | <b>२२५</b> ।६८९ |
|                                          | ī,    |                  | चारमुदंसगवरणे          | *** | *** | <b>२३७</b> ।७३८ |
| गोंडिशहि जीवसेई                          | 416   | યાકર             | चरिनदु वीस्पुदयो •••   | *** | ••• | २४३।७५७         |
| गरिजाई दसावं                             | ***   | २८१५१            | चहुपबद्दगो वंघो        | ••• | ••• | २४९।७८७         |
| गुडचंडसङ्ग्रिय                           | ***   | ४५११८४           | वडवीस्ट्रारस्यं        | *** | *** | २५८। ३९७        |
| गरियादियु जोगार्गं                       | •••   | *** 3041368      | चञ्चा मिच्छसासग        | ••• | *** | २६५१८३०         |
| गरिजापुबाट टद्बो                         | •••   | १०५१३८५          | चयवगहींगं डब्वं        | *** | *** | २८८१९०३         |
| યુગहारिअणंतगुणं                          | ***   | ૧૫૧૧૪રૂપ         |                        | *** | *** | २८४।९५८         |
| गवनोगस्त य बारे                          | ***   | 9861486          |                        | z.  |     |                 |
| गयनोगस्य दु तरे                          | •••   | २०२१६९१          | छं अयिर असुई           | ,   |     | ४५१९८           |
| गुणसंनादपयदि                             | •••   | २०२१६९२          | छन्दं पि अणुङस्सो      | ••• | ••• | ८२१२०७          |
| गोम्मटिक्षणिद्वंदं                       | •••   | 3481699          | छन्गोकसायगिहा          | *** | ••• | ८४।२१३          |
| गोम्मदसंगहसुत्तं क्रम्मा०                | •••   | २८६।३६५          |                        | *** |     | १५७१४५३         |
| गोम्मटसंगहसुनं                           | •••   | २८७१९६८          | छन्त्रावांसे वहु इगि   | ••• | ••• | १६११४६७         |
| गोम्मटमुत्तिहरूपे                        | ***   | २८८१९७२          | छोति त्रारि मंगा       | ••• |     | २०८।६३४         |
| •                                        | ঘ.    |                  | छपण सद्ये स्वसं        | *** | ••• | ३३५१६८८         |
| घाउँवि अपादि वा                          | ***   | 6190             | छग्गवछत्तियसग इनि      | ••  | ••• | २२६।६९३         |
| घादि व वेयणीयं                           | •••   | 6198             | छर्जांचं तिगिगड        | ••• | ••• | २४६१७७८         |
| षार्थगीवनसादं                            | ***   | રદાષ્ટર          | छपंचादेवंतं            | *** | *** | २५४।७९९         |
| घन्ने तिन्यं वंबदि                       | ***   | ४८१३०९           | छग्गददि चडसहस्सा       | *** | *** | २८६१९०९         |
| षादितिमिच्छक्षराण                        | •••   | ધ્યાવર્જ         |                        | A.  |     |                 |
| षार्थणं अनहरों।                          | ***   | ७३११७८           | नीरदि समयपबदं          |     |     | ર્14            |
| षादितियागं समसम                          | •••   | ८०१२०९           | नंतिग कोहनं वा         | *** | ••• | ૧૨ <b>!</b> ૨૬  |
| घोडमहोगोऽदर्मा                           | ***   | ૮૬૧૨૧૬           | नागुगसरीर भनियं        | *** | ••• | ३०१५५           |
| घार्च में छहुमहा                         | ***   | 96.61846         | नदि सर्तात्स एतिय      | ••• | *** | દરા૧૪५          |
|                                          | च.    |                  | नेहावाहोविहय           | ••• | *** | ६३११४७          |
| चरिम अपुर्णमक्त्यो                       |       | ૮५१२૬७           | नेहे समयपत्रदे         | ••• | *** | ७६१९८८          |
| बत्तारं दिग्गि इमसो                      |       | ९४।२४६           | नोगट्टागा तिग्हा       | *** | ••• | 641396          |
| वक्खिमि ग साहारण                         | ***   | १९४।३२५          | नागा पयडिपदेसा 🔐       | ••• | ••• | ९८।२५७          |
| वतारिति छैताई                            |       |                  | जुगर्व संनोमिता        | ••• | ••• | १२१।३३६         |
| बहुगदिमिच्छे बहरी                        |       |                  | नह चेंग य चछी          | *** |     | १४१।३९७         |
| चटछक्रि चड्छहं                           |       |                  | चय वर्णेमिनंदी         | ••• |     | 3881805         |
| चतारि तिगि तिय वट                        |       | وراد ادباء       | जस्म य पायनसाय         | ••• |     | १५२१४३६         |
| चहुरेष्ठ दु पग पत्र य<br>चहुरविया एईरी   | ***   | 965144           | वातिमि अनेतिमि य       | ••• |     | <b>२२८।७०३</b>  |
| ञहुणाऱ्या एहरा 🕠                         | • ••• | 58 31483         | नहत्त्वांत्र त्रंयतियं | ••• | *** | द३४।७३८         |
|                                          |       |                  |                        |     |     | -               |

| गाथा                                    |     | पृष्ठ सं. गा. सं.      | गाथा                |            | पृष् | . सं. गा. सं.    |
|-----------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|------------|------|------------------|
| जेहिं दु लिक्खजंते                      | ••• | २५९।८१२                | णमिऊण वहुमाणं       | •••        | •••  | १२९।३५८          |
| जीवतं भव्यत्तम                          |     | . २६१।८१९              | णारकछक्विके         | •••        | •••  | १३३१३७०          |
| जोगिम्मि अजोगिमय                        |     | २७६१८७३                | णिरयतिरियाउ दोण्णिव | •••        | •••  | १३७।३८४          |
| जत्तु जदा जेण जहा                       |     | . २७८१८८२              | णितथ अणं उवसमगे     | •••        | •••  | १४० <b>।</b> ३९१ |
| जावदिया वयणवहा                          |     | . २८१।८९४              | णवरि विसेसं जाणे    | •••        | •••  | १५४।४४३          |
| जम्हा उवरिमभावा                         |     | . २८३१८९८              | णमिऊण णेमिणाहं      | •••        | •••  | १५०१४५१          |
| जिम्ह गुणा विस्तंता                     | ••• | . ३०१।९६६              | णवछक चढुकं च य      | •••        | •••  | 9481848          |
| जेण विणिम्मियपङिमा                      |     | . ३०२।९६९              | णव सासणोत्ति वंधो   | •••        | •••  | 9491860          |
| जेणुव्भिययंभुवरिम                       | ••• | . ३०२।९७१              | णभचडवीसं वारस       | •••        | •••  | १६२।४७२          |
| ड                                       |     | •                      | णवसय सत्तत्तरिहिं   | •••        | •••  | १६८।४८९          |
| ठिदि अणुभागपदेसा                        | ••• | ४१।९१                  | णवणउदि सगसयाहिय     | •••        | •••  | १६८।४९२          |
| ठिदि अणुभागाणं पुण                      | ••• | . १५०।४२९              | णितथ णडंसयवेदो      | •••        | 444  | १७०।४९७          |
| ठाणमपुण्णेण जुदं                        | ••• | १७७१५२२                | णिरया पुण्णा पण्हं  | •••        | ***  | १७६।५१९          |
| ठिदिगुणहाणिपमाणं                        | ••• | . २९७।९५१              | णिरयेण विणा तिण्हं  | •••        | •••  | १७७।५२३          |
| <b>U</b>                                | [_  |                        | णरगइणामरगइणा        | •••        |      | १७७।५२५          |
| णाणस्स दंसणस्स य                        | ••• | . Vic                  | णामस्स णवधुवाणि य   |            | •••  | १७८।५२६          |
| णाणस्स॰ पढिदमिदि                        | ••• | . ९१२०                 | णेरयियाणं गमणं      | •••        | •••  | १८१।५३८          |
| णलया वाहू य तहा                         |     | • १३१२८                | णामस्स वंधठाण।      | ***        | •••  | १८३।५४४          |
| णवगेविजाणुद्दिस                         |     | . 98130                | णिरयादिजुदट्टाणे    | •••        | •••  | १८५।५५३          |
| णाणावरणचउक्षं •••                       |     | . २५।४०                | णामधुनोदयवारस       | •••        | •••  | १९६।५८८          |
| णामं ठवणा दवियं                         |     | • २९।५२<br>२०।८८       | णार्यसण्णिमणुस्स    | •••        | •••  | २०११६०७          |
| णोआगमभावो पुण                           |     | ३४।६६                  | णउदी चदुरगदिम्मि य  | •••        | •••  | २०५१६२१          |
| णिरयायुस्स भणिद्वा                      |     | ১০।০১                  | णिरये वा इगिणउदी    | •••        | •••  | २०५।६२३          |
| णिरयादीण गदीणं<br>णोआगमभावी पुण सग      |     | ३८१७९<br>३९१८६         | णीचुचाणेकदरं        | •••        | •••  | २०९।६३५          |
| णमिऊण णेमिचंदं                          |     |                        | णवरि य अपुन्वणवगे   | •••        | •••  | २२१।६७७          |
| 0. 5. 50. 55.                           |     |                        | णामस्स य वंधोदय     | •••        | •••  | २२६।६९२          |
| णस्यव हादि दव<br>ण हि सासणो अपुण्णे     |     | 1.21221                |                     | •••        | •    | <b>२२६।६९५</b>   |
| णविर य सन्त्रुवसम्मे                    |     |                        | णिर्यादिणामवंघा     | •••        | •••  | २३०।७१२          |
| 00. 5.                                  |     | 1.0105                 | णवपंचोदयसत्ता       | •••        | •••  | २३७।७४०          |
| •                                       |     | 4313.0                 | णामस्स य वंधादिसु   | •••        | •••  | २४८।७८४          |
|                                         |     | 0 . 15 5 4             | णमिऊण अमयणंदि       | •••        | •••  | २४८।७८५          |
| Ž                                       |     | 03.101.                | णवरि विसेसं जाणे    | •••        | •••  | २६५।८२९          |
|                                         |     | ९५१२४८<br>९९१२६२       | णित्थ सदो परदोवि य  | •••        |      | २७९।८८४          |
|                                         |     | १०२।२७३                | णित्य य सत्तपदत्या  | •••        |      | २७९।८८५          |
| णद्वा य रायदासा<br>णिरयगदि आउणीच        |     |                        | णमह गुणरयणभूसण      | •••        | •••  | २८२।८९६          |
| 000                                     | ••• | • गावाराप<br>• १२११३३५ | ্ব                  | ſ <b>.</b> |      |                  |
| णिरयातारक्खसुरा<br>णिरयतिरिक्ख दु वियलं | -   | . 9221336              | तं पुण अट्ठविहं वा  | •••        | •••  | ४१७              |
| णभतिगिणभ इगि •••                        |     | • १२४।३४२              | तेजाकम्मेहिं तिये   | •••        | •••  | १२।२७            |
| णिरयादिसु पयिडिहिदि                     | ••• | १२४।३४४                | तित्थयरं उस्सासं    | •••        | •••  | २८।५०            |
| <u> </u>                                |     | •                      |                     |            |      |                  |

| गाथा.                                             |       | g. :  | स. गा. स. | गाया.              |     |     | র.  | स. गा. सं.      |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----------------|
| तव्वदिरित्तं दुविहं                               | •••   | ***   | ३३१६३     | तेरस वारेयार       | ••• | ••• | ••• | १७४।५१२         |
| तेजहु हारहु समचर                                  | •••   | •••   | ४५११००    | तट्टाणे एकारस      | ••• | ••• |     | १७४१५१४         |
| तियरणवीस छत्तिय •••                               | •••   | •••   | ४७११०४    | तिण्णेव दु वावीसे  | ••• | ••• |     | १७५।५१६         |
| तिरिये ओयो तित्था •••                             | •••   | •••   | ४९।१०८    | तेवीस पणवीस        | ••• | ••• |     | १७६।५२१         |
| तिरिये व णरे णवरि हु •••                          | •••   | •••   | ४९।११०    | तसवंधेण हि सहदि    | ••• | *** | ••• | १७८।५२७         |
| तीस कोडाकोडी तिघादि                               | •••   | •••   | ५६।१२७    | तित्थेणाहारदुगं    | ••• | ••• | ••• | १७८।५२९         |
| तित्थाहाराणंतो •••                                | •••   | •••   | ६१।१४१    | तत्थासत्थो णारय    | ••• | ••• |     | १८०।५३३         |
| तण्णोकसायभागो                                     | •••   | •••   | ८१।२०४    | तत्थासत्थं एदि हु  | ••• | ••• | ••• | १८०।५३४         |
| तीसण्हमणुक्तस्सो                                  | •••   | •••   | ८२।२०८    | तत्थतणऽविरदसम्मो   | ••• | *** | ••• | १८१।५३९         |
| तह य असण्णी सण्णी                                 | •••   | •••   | ९१।२३६    | तेउदुगं तेरिच्छे   | ••• | ••• | ••• | १८२।५४०         |
| तह सुहुम सुहुम जेट्ट                              | •••   | •••   | ९२।२३८    | तिविहो दु ठाणवंधो  | ••• | ••• | ••• | १८८।५६३         |
| तेहिं असखेजगुणा                                   | •••   | •••   | ९८।२५९    | तदियो सणामसिद्धो   | ••• | ••• | ••  | १८८।५६४         |
| तदियेक्कवज्जणिमिणं                                | •••   | •••   | १०१।२७१   | तेवीसट्ठाणादो      | ••• | ••• | ••• | १८९।५६६         |
| तदियेकः मणुवगदी                                   | •••   | •••   | १०२।२७२   | तित्थयरसत्तणारय    | ••• | ••• | ••• | १९१।५७४         |
| तीस वारस उदयु                                     | •••   | •••   | १०४।२७९   | तसमिस्से ताणि पुणो | ••• | ••• | ••• | १९६१५९०         |
| वेजतिगूणतिरिक्खे                                  | •••   | •••   | १०७१८९    | तत्थासत्था णार्य   | ••• | ••• | ••• | १९९१६००         |
| तिरिये ओघो सुर्णर                                 | ••    | •••   | १०८।२९४   | तिदु इगि णउदी णव   | दी  | ••• | ••• | २०११६०९         |
| तिरिय अपुर्णं वेगे                                | •••   | •••   | ११२।३०६   | तेउदुगे मणुवदुगं   | ••• | ••• | ••• | २०३।६१६         |
| तिम्मिस्से पुण्णजुदा                              | •••   | •••   | 9981393   | तेरहचऊ देसे        | ••• | ••• | •   | २१५१६५७         |
| तित्थयरमाणमाया                                    | •••   | •••   | ११६।३२२   | तिसु एकेकं उदओ     | ••• | ••• | ••• | २१७।६६४         |
| तेउतिये सगुणोधं                                   | •••   |       | ११८।३२७   | तेरदु पुन्वं वसा   | ••• | ••• | ••• | २१८१६६७         |
| तित्याहारा जुगवं                                  | •••   | (988  | )१२०।३३३  | तत्तो तियदुगमेकं   | ••• | ••• | ••• | २१९१६७२         |
| तिरिये ण तित्थसत्तं                               | •••   | •••   | १२५।३४५   | तिदुइगिबंधेक्कुदये | ••• | ••• | ••• | २२२१६७९         |
| तिरियाउगदेवाउग                                    | •••   | •••   | १३२।३६६   | तेरणवे पुव्वसे     | ••• | ••• | ••• | २२३।६८२         |
| तित्याहारचडकं                                     | ***   | •••   | १३४।३७३   | तेणेवं तेरतिये     | ••• | ••• | ••• | २२३।६८२         |
| तित्यण्णदराजदुर्गं                                | •••   | ***   | १३४।३७४   | तिदुइगिवंधे अडचर   | ··· | ••• | ••• | २२३।६८४         |
| तित्थाहारे सहियं<br>ते चोइसपरिहीणा                | •••   | ***   | १३५।३७७   | तेणतिये तिदुवधो    | ••• | ••• | ••• | २२५।६९१         |
| वेजना नामन                                        | •••   | •••   | १३९।३९०   | तेवीसादी वंघा      | ••• | ••• | ••• | <b>२२७</b> ।६९६ |
| तिरिय दु जाइचउद्धं                                | •••   | •••   | १४३।४०३   | तियपणछवीसवंधे      | ••• | ••• | ••• | २३८।७४२         |
| <del>GDDmes}</del>                                | ***   | ***   | १४६।४१४   | ते णवसगसदरिजुद     | ··· | ••• | ••• | २३९।७५०         |
| <del>203</del>                                    | •••   | _     | १४७१४१७   | तीसे अट्ठवि वंधो   | ••• | ••• | ••• | २४०।७५१         |
|                                                   | • • • | •••   | १४८।४२१   |                    | ••• | ••• | ••• | २४१।७५४         |
| तत्तापश्चस्थाय<br>तिण्णि दस भट्ट ठाणा             | •••   | •••   | १५१।४३२   | 1                  | ••• | ••• |     | २४२।७६०         |
| तिसु तेरं दस मिस्से                               | •••   | •••   | 9491846   | ,                  | ~   | ••• | *** | २४२।७६१         |
| वेवण्णणवसयाहिय                                    |       |       |           |                    | य   | ••• | ••• |                 |
| वेरससयाणि सत्तरि                                  | ;     |       | •         | 1                  | ••• | ••• | ••• | २४३।७६४         |
| वेवण्ण तिसदसहिय                                   | ,     |       |           | 3                  | ••• | ••• | ••• | २४३।७६६         |
| तिणोगे एगेगं                                      | 4     |       |           |                    | ••• | ••• |     | २४४।७६९         |
| 400 4 4 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | •     | • ••• | 1941406   | तेण दुणउदे णउदे    | ••• | ••• | ••• | २४७७८२          |

| गाथा                    |     |       | ā   | . सं. गा. सं. | गाथा.                    |       |     | Ş   | . सं. गा. सं |
|-------------------------|-----|-------|-----|---------------|--------------------------|-------|-----|-----|--------------|
| तीसुदयं विगितीसे        | ••• | •••   | ••• | २४७।७८३       | <b>दुतिछस्सट्टणवेकार</b> | •••   | ••• | ••• | १३१।३६७      |
| तिव्यकसाओ बहुमो         | ••• | •••   |     | २५६।८०३       | दुगछक्सत्त अट्टं         | •••   | ••• | ~   |              |
| तत्थेव मूलभंगा          | ••• | •••   |     | २६२।८२२       | देसतियेस्रवि एवं         |       | ••• | ••• | १३७।३८२      |
| तत्थावरणजभावा           |     | •••   | ••• | २६३।८२५       | दुगछक्ततिण्णिवरगे        | •••   | ••• | ••• | १३७।३८३      |
| तेरिच्छा हु सरित्था     | ••• | •••   | ••• | २७३।८६२       | देवचउकाहारदु             | •••   | ••• | *** | 9831800      |
| तग्गुणगारा कमसो         | ••• | •••   | ••• | २७५।८६७       | दुग्गमणादावदुगं          | •••   | ••• | ••• | १४४।४०५      |
| तेवत्तरिं सयाइं         | ••• | •••   | ••• | २७५।८६८       | दसवीस एक।रस              | •••   | ••• | ••• | 9 8 9 18 8 6 |
| तेवहिं च सयाई           | ••• | 411   | ••• | २८९।९२३       | दसणव अट्ट य सत           | य     | ••• | ••• | १६३।४७५      |
| तत्थंतिमच्छिदस्स य      |     | •••   | ••• | २९१।९३४       | दसणव णवादि चड            | तिय   | ••• | ••• | 9541860      |
| तत्तो उवरिमखंडा         | ••• | •••   | ••• | ३००।९६२       | दस णव पण्णरसाई           | •••   | ••• | ••• | १७५१५१८      |
| तत्तो कमेण वद्घदि       | ••• | •••   | ••• | ३००।९६४       | देवेसु देवमणुवे          | •••   | ••• | ••• | १८८।५६२      |
|                         | _   | थ.    | *** | 4             | देवहुवीसणरदे             | •••   | ••• | ••• | १९०।५७२      |
| थीणुदयेणुट्टविदे .      | ••  | •••   | ••• | 99123         | देवद्ववीसबंधे            | •••   | ••• | ••• | १९१।५७३      |
|                         | ••  | •••   | ••• | ३७।७६         | देवजुदेक्षद्वाणे         | •••   | ••• | ••• | १९२।५७५      |
| थिरजुम्मस्स थिराथि      | र   | •••   |     | ३९।८३         | देवाहारे सत्थं           | •••   | ••• | ••• | १९९।६०२      |
| <b>थिरसुहजससाददु</b> गं | •   | •••   | ••• | ७२।१७७        | देसणरे तिरिये            | •••   | ••• | ••• | २१२।६४८      |
| थीणति थीपुरिसूणा        | ••• | •••   | ••• | १०७१९०        | दसयचऊ पढमतियं            | •••   | ••• | ••• | २१६।६६२      |
| थावरदुगसाहारण           | ••• | •••   | ••• | १०९।२९५       | दसयादिस बंधंसा           | •••   | ••• | ••• | २१८।६६५      |
| थीपुरिसोदयचिंदे         | ••• | •••   | ••• | १३८।३८८       | द्सगुद्ये अडवीसति        | ٠     | ••• | ••• | २२४।६८५      |
| थूले सोलसपहुदी          | ••• | •••   | ••• | २५०।७९०       | दो छक्कद्वचडकं           | •••   | ••• | ••• | ३३०१७१०      |
|                         |     | द्,   | ••• | 11010         | दोण्णि य सत्त य च        | ोइस   | ••• | *** | २५०।२क्षे०   |
| देहोदयेण सहिओ           | ••• | ``••• | ••• | २।३           | दस भट्टारस दसयं          | •••   | ••• | ••• | २५२।७९२      |
| देहे अविणाभावी          | ••• | •••   | ••• | २३।३४         | दुसु दुसु देसे दोसुवि    |       | ••• | ••• | २६६।८३५      |
| देहादी फासता            | ••• | •••   | ••• | २७।४७         | दुविहा पुण पदभंगा        | •••   | *** | ••• | २६९।८४४      |
| दव्वे कम्मं दुविहं      | ••• | •••   |     | ३०।५४         | दइवमेव परं मण्णे         | •••   | ••• | ••• | २८१।८९१      |
| देवे वा वेगुव्वे        | ••• | •••   | ••• | 471996        | दव्वं ठिदिगुणहाणी        | •••   | ••• |     | २८८।९२२      |
| <b>दुक्खतिघादीणोर्घ</b> | ••• | •••   | ••• | ५६११२८        | द्व्वं समयपबद्धं         | •••   | ••• | ••• | २८९।९२४      |
| देवाउगं पमत्तो          | ••• | •••   | ••• | ५९।१३६        | दोगुणहाणिपमाणं           | •••   | ••• | *** | २९०।९२८      |
| देवा पुण एईविय          | ••• | •••   | ••• | ५९।१३८        | धुववड्ढीवड्ढंतो .        | ध     | •   |     | ९६।२५३       |
| देसोत्ति हवे सम्मं      | ••• | •••   | ••• | ७४।१८१        | 344614611                | प     |     | ••• | • ( (        |
| देसावरणण्णोण्ण          | ••• | •••   | ••• | ७९।१९८        | पणमिय सिरसा णैर्मि       |       | ••• | ••• | 919          |
| देवचउक्तं वर्ज          | ••• | •••   | ••• | ८४।२१४        | पयडी सील सहावो           | •••   | ••• | ••• | २।२          |
| दव्वतियं हेठ्ठुवरिम     | ••• | •••   | ••• | ९४।२४५        | पडपडिहारसिमजा            | •••   | ••• | ••• | ९१२१         |
| दसचउरिगि सत्तरसं        | ••• | •••   | ••• | ९९।२६३        | पंचणव दोण्ण '            | ·     | ••• | ••• | १०१२२        |
| देसे तदियकसाया          | ••• | •••   | ••• | १००१२६७       | पयलापयछदयेण य            |       | ••• | ••• | १११२४        |
| देसे तदिय० णीचं         | ••• | •••   | ,   | ११०१३००       | पयछद्येण य जीवो          |       | ••• | ••• | 99124        |
| देवोधं वेगुव्व          | ••• | ,     | ••• | 9981398       | पंचणवदोण्णिछन्वी ०       |       | ••• | *** | २३।३५        |
| दुग्गदि दुस्सरसंहदि     | ••• | •••   | ••• | ११५१३१७       | पंचणव • उदयपय्डी         |       | ••• | ••• | २४।३६        |
| देहादी फासता            | ••• | •••   | ·   | १२३।३४०       | पंचणव०सत्तपयरीओ          | 1 ••• | ••• | ••• | २४।३८        |
|                         |     |       |     |               |                          |       |     |     |              |

| गाथा                     | :              | पृ स. गा. स.                            | गाया                 |           | Ę.  | . सं. गा. सं.      |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|-----|--------------------|
| पटमादिया कसाया           | *** **         | D 6 15 4 15                             | पुष्णेग समं सब्वे •• |           | ••• | १७८।५२८            |
| ण्डपडि॰ साहारं टेह       | •••            | 3.450                                   | पजत्तगत्रिति चपमणु   |           | ••• | १७९।५३१            |
| पडवीसे (य) पहुदी दव्तं   | ***            | 2147                                    | पुटवी थाऊ तेऊ        |           | 450 | १८०।५३५            |
| पंचल्ह िहाण              |                | . ३६१७२                                 | पंचनखतसे सन्तं       |           | ••• | १८३।५४५            |
| पयडिद्धिदिअगुमाग         | ***            |                                         | पडिय मरियेक्सेक्     |           | ••• | १९४।५८२            |
| पटसुवसिनये सम्मे         | ***            |                                         | परवाडमगपुण्गो        |           | ••• | 9561459            |
| पुरिसं चहुसंजलगं         | •••            |                                         | पहासखेळादमं          |           | ••• | २०३।६१७            |
| पुष्णिद्रं विगिविगले     | •••            | 1.0.00                                  | पणणव णव पण भंगा      |           |     | २१२।६४६            |
| पंचिदिएस सोवं            | , ,            |                                         | पंचादि पंचवंबी       |           |     |                    |
| पण्गारसमुणदीच            | •••            |                                         | पटमं पटमति चडपग      | • •••     |     | २१५१६५८            |
| result shows             |                |                                         | पणडो पगर्ग पणचहु     |           | ••• | २१८।६६६            |
| ਸ਼ਰਦਰਤਜ਼ੀ ਤੇਤ            | •••            | · ५०।१५८                                |                      | • •••     | *** | २२९।७०४            |
| ਪੰਜੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ            | •••            | -                                       | पुटवीयादीपचसु        | • •••     | ••• | २३२१७१७            |
| पुणविर्घ विवरीयं         | •••            | • ८१।२०५<br>• ८२।२०६                    | पटमचक्तसिवक          | • •••     | ••• | २३३।७२५            |
| परिपानजोगठाण             | *** **         |                                         | परिहारे वंघतियं      | • •••     | ••• | २३४।७२७            |
| पहासंखेजदिमा             |                |                                         | पुन्नं व ण चढवीच     | • •••     | ••• | २३८।७४३            |
| पुण्यतस्रोगठापं          |                |                                         | पणवीसे तिगिणसदे      | •         | ••• | २४६।७७७            |
| पण पव इति सत्तरस         | •••            | . ९४१२४७                                | पणवण्या पण्यासा      | • •••     | ••• | २५०।७८९            |
| पंचेकारसवावीस            |                | • ९९।२६४                                | पणचडु सुणां णवयं     | • •••     | ••• | २५०।१ङ्गे०         |
| पण णव इति सत्त           | *** **         | • १०३।२७७                               | पडिणीगमंतराए         | • •••     | *** | २५५।८००            |
| पंचेकारस॰ इतिणवदालं      | •••            | १०४।२८१                                 | पयडीएपछुक्साओ        | ***       | *** | २५७१८०६            |
| <del>Vacadana</del>      | *** 41         | • १०५।२८२                               | पाणववादीचु रदो       | • •••     |     | २५८१८१०            |
| <del>original)</del>     | *** **         | १०९।२९६                                 | परिणामो दुहागो       | •••       |     | २६६।८३२            |
| पण्यास वार छङ्           | *** **         | • १२७।३५२                               | पुणराने देखोति गुजो  | • •••     |     | २६७।८३८            |
| परोकारं छङ्कि            | •••            | - ( - ( - ( - ( - ( - ( - ( - ( - ( - ( | पुष्यं पंचितयांहे    |           | ••• | २६८।८४२            |
| प्रारक्षायमयदुग          | •••            | <b>१४०</b> १३९४                         | पत्तेयपदा निच्छे     |           | ••• | २७२१८५७            |
| पटनकसायाणं च वि          | ••             | • १४२।४०१                               | पिंडपदा पचेव य       |           |     | -                  |
| पुव्वित्रेष्ठित मिलिदे   | *** **         | 1 1 11000                               | पत्तेयाणं टवरि       |           | ••• | २७२।८५८<br>२७३।८५९ |
| पुरिसोद्येग चडिदे वं     | •••            | • १६५१४७९                               | usus dans            |           |     | २७४।८६५            |
| पणवंबनिम वारस            | •••            | - 71000                                 | परसमयाण वयणं         |           |     | • •                |
| पणदाल इस्स्राहिय         | •              | . १८९१५००<br>१८८१४८५                    | पचयवणस्ताणयणे        |           | *** | २८२।८९५            |
| पत्रसहत्सा वैसय 🔐        | *** **         | १५२१५०४                                 | पडिसमयघणेवि पदं      | •••       | ••• | २८५।९०४<br>२८५।९०५ |
| पटनतियं च य पटनं         | •••            | • १७३१५९०                               | पचयस्स य संकलपं      |           |     | 5631253            |
| पुरिसोदयेण चडिदे संवि    | ••• ••         | १७४।५१३                                 | प्रशस्त्रेद्धादेमा   | •••       |     | -                  |
| पंचिववद्विषेषु य         | *** **         | 911616                                  | पटनं पटमं खंडं       |           |     | २९८ <b>।</b> ९५४   |
| १ ख पुलाइने 'हिस्तू'     | पाठ भी है।     |                                         |                      | प्त<br>फ  | ••• | २९८।९५६            |
|                          | 7 TO 1         | 733                                     | फड़्यने एडेके        | रा        |     | //lasb             |
| ना रचा कार्योक्ष का दिवे | <br>मदि बस्त s | रागच उत्तरा                             | फर्यचखाहि गुणं       |           | - • | ८८।२२५             |
| नोक्त दब्बक्ते है।       |                | - परामावर्गका                           |                      | ····<br>ਬ | ••• | ८९।२२९             |
|                          |                | į                                       | र्वघनपहुटि सम्पिणय   | 411       |     | ३८।८२              |
|                          |                |                                         |                      |           |     | 20102              |

| गाथा                                    |       | ঘূ. | सं. गा. सं.        | गाथा                                       |           |         | g.  | सं. गा. सं.        |
|-----------------------------------------|-------|-----|--------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|-----|--------------------|
| बिदियगुणे अणथीणति                       |       | ••• | ४४।९६              | वाणउदि णउदि सत्तं                          | T         | •••     | *** | २४२।७६२            |
| बारस य वेयणीये                          | •••   | ••• | ६०११३९             | वासीदे इगिचडपण                             | •••       | •••     | ••• | २४५।७७३            |
| बास्प बास्अ वरहिदीओ                     | •••   | ••• | ६३।१४८             | वारचड ति दुगमेकं                           | •••       | •••     | ••• | २६७।८३६            |
| बिदिये बिदियणिसेगे                      | •••   | ••• | ६८।१६२             | <b>बार</b> हुहुछवीसं                       | •••       | •••     |     | २७०।८५०            |
| बादालं तु पसत्था                        | •••   | ••• | ६९।१६४             | वादालं वेणिणसया                            | •••       | •••     | ••• | २७१।८५३            |
| बहुभागे समभागो                          | •••   | ••• | ७८११९५             | वावत्तरि तिसहस्सा                          | •••       | •••     | ••• | २८४।५००            |
| बहुभागे सम॰ वंधा                        | •••   | ••• | ८०१२००             | विदियं विदियं खंडं                         |           | •••     | ••• | २९८।९५७            |
| बादरणिव्वत्तिवरं                        | •••   | ••• | ९१।२३५             | । नार्न । नार्न राज                        | 57        | • • • • | ••• | 4201270            |
| बीइंदियपज्जत                            | 444   | ••• | ९६।२५१             | भेटे जन्मा                                 | भ         |         |     | 2002.4             |
| विदियादिसु छसु पुढ                      |       |     | १०८।२९३            | मेदे छादालसर्य                             | •••       | •••     | ••• | २४।३७              |
| बिगुणणवन्वारिअट्टं                      | •••   | ••• | 9301363            | भूदं तु चुदं चइदं                          | •••       | •••     | ••• | ३०।५६              |
| बिदिये तुरिये पणगे                      | •••   |     | 9331309            | भत्तपद्दण्णा इंगिणि                        | •••       | •••     | *** | ३२।५९              |
| विदियस्सवि पणठाणे                       | •••   | ••• | 9361360            | भत्तपहण्णाइविही                            | •••       | •••     | ••• | ३२१६०              |
| <u> </u>                                | •••   |     | 9841890            | भवियंति भवियकाले                           | •••       | •••     | ••• | ३२।६२              |
|                                         | •••   | ••• | १४७।४१६            | भिण्णमुहुत्तो णर                           | •••       | •••     | ••• | ६१।१४२             |
| ********                                | •••   | ••• | १५२१४३७<br>१५२१४३७ | भोगं व सुरे णरचड                           | •••       | •••     | ••• | 9991308            |
| बधुक्तटणकरणं सगसग<br>बंधुक्कटणकरणं सगसग | •••   | ••• | 9481888            | भव्विद्दर्यसमवेद्ग                         | •••       | •••     | ••• | ११८।३२८            |
| anal and anal art                       | • • • | ••• | १६०।४६३            | भंगा एकेका पुण                             | •••       | •••     | ••• | १३८।३८७            |
| _ ''                                    | •••   | ••• | -                  | मेदेण अवत्तव्वा                            | •••       | •••     | ••• | १६३।४७४            |
| बावीसमेक्कवीसं                          | •••   | ••• | १६०।४६४            | भयसहियं च जुगुच्ह                          | ग्र स     | •••     | ••• | <b>ब्रह्मा</b> ४७७ |
| वारससयतेसीदी                            | •••   | ••• | १६७।७८७            | भूवादरपजति                                 | •••       | •••     | ••• | १७७।५२४            |
| विदिये विगिपणगयदे                       | •••   | ••• | १७०।४९९            | भवणतियाणं एवं                              | •••       | •••     | ••• | १८२।५४३            |
| बावत्तरि अप्पदरा                        | •••   | ••• | १९१।५७५            | भन्वे सन्वमभन्वे                           | •••       | •••     | *** | १८५१५५०            |
| वासीदिं विजत्ता                         | •••   | ••• | २०६।६२४            | भुजगारा अप्पदरा                            | •••       | •••     | ••• | १८६।५५४            |
| वाण्डदि णडदि सत्ता                      | •••   | ••• | २०६१६२६            | भूवादरतेवीसं                               | •••       | •••     | *** | १८८।५६५            |
| वंधोदयकम्मंसा                           | •••   | ••• | २०७१३०             | भोगे सुरहुवीसं                             | •••       | •••     | ••• | १८९।५६७            |
| विदियावरणे णववं                         | •••   | ••• | २०८१६३१            | भुजगारप्पदराणं                             | •••       | •••     | ••• | १९०१५७१            |
| वाद्।लं पणुवीसं                         | •••   | ••• | २१३१६५०            | भुजगारा अपदरा                              | •••       | •••     | ••• | १९३१५८०            |
| वावीस दसयचऊ                             | •••   | ••• | २१४।६५५            | भुजगारे अप्यदरे                            | •••       | •••     | *** | 9931469            |
| बंधपदे उदयंसा                           | •••   | ••• | २१६१६०             | भोगभुमा देवाउं                             | •••       | •••     | ••• | २१०१६४०            |
| वावीसयादिवंधे                           | •••   | ••• | २१६१६              | भव्वेसव्यमभव्ये                            | •••       | •••     | *** | २३५।७३२<br>२५३।७५४ |
| वंधुद्ये सत्तपदं                        | •••   | ••• | २२०।६७३            | भयदुगरहियं पढमं                            | •••       | •••     | ••• | 3461609            |
| वावीसेण णिरुद्धे                        | •••   | ••• | २२०।६७४            | भृदाणुकंपवदजो                              | •••       | •••     | ••• | २७२१८५६            |
| वावीसे अडवीसे                           | •••   | ••• | २२२।६८०            | <b>भ</b> व्विदराणण्णदरं                    | <br>H     | ***     | ••• | 4041674            |
| वावीसवंध चतुतिहु                        | •••   | ••• | <b>२२४</b> ।६८६    |                                            | -         | ,       |     | १५१३३              |
| बंधा तियपणछण्णव                         | •••   | ••• | <b>२२९</b> ।७०६    | मूळुण्हपहा अग्गी                           | •••       | •••     | ••• | ३४।६७              |
| बाणउदी णउदिचऊ 🐽                         | •••   | ••• | २२९।७०७            | मूछत्तरपयढीणं<br>मूछत्तर० णामादिचउ         | eee<br>Co | •••     | ••• | ३४१६८              |
| बंधतियं अडवीस दु · · ·                  | •••   | ••• | <b>२३२।७२</b> १    | ्रमूळुत्तरण्यानार्ययः<br>  मिच्छत्तहुंडसढा |           | 444     |     | ४४।९५              |
| बाणउदि णउदिसत्तं मि॰                    | •••   | ••• | <b>२३६।७३६</b>     | सरणूणम्मि णियदी                            | •••       |         | ••• | ४५।९९              |
| बाणउदी णउदिचऊ                           | •••   | ••• | <b>२३९।७४९</b>     | मरणूणाम्म ।णयहा<br>  मिस्साविरदे उर्च      |           | •••     | ••• | ४८११०७             |
| वाणउदीए वंघा 🕠                          | •••   | ••• | २४१।७५५            | ं ।सस्सा।वर्ष ७ म                          | •••       | •••     |     |                    |
|                                         |       |     |                    |                                            |           |         |     |                    |

| नाया.                                | ç            | . चं. गा नं           | ी गाया,                            |                                         | पृ. स. गा. सं.               |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| म्ज्ने भेवपुराग                      | ***          | ६४१५४९                | ,<br>निच्छ दिश्रजसगा               |                                         |                              |
| म्पुकोरानदुवर्व                      | ***          | 531955                | निच्छतिये निम्तपदा                 | ***                                     | · ₹\$616¥0                   |
| निच्छत्स्ति । । ।                    | *** ***      | ४०१३६८                | ् निच्छे अष्टुदयस्या               | •••                                     | 7581645                      |
| मोहे निच्छत्तर्थ                     | *** ***      | 501203                | निच्छे परिणमण्डा                   | •••                                     | RERICUS                      |
| मज्झे जीवा बहुगा                     | *** ***      | ९४।२४४                | , लच्छारीन हतिहुचु<br>             | ••                                      | २७०१८९८                      |
| मिक्के निक्कारानं                    | *** ***      | १००१२६५               | निच्छाङहिषहुदि<br>निच्छाङहिषहुदि   | •••                                     | , , , , , , , ,              |
| निच्छमपंत्रं मिस्तं                  | *** ***      | १०८।२९२               | म वयणकायदानग                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,-,,-                        |
| मगुर्वे ओषो थावर                     | *** ***      | १०९१२९८               | मन्द्रे बरासलाय<br>मिन्हे बरासलाय  | ***                                     | 3601666                      |
| निच्छमपुणां हेडो<br>मणुचिणिएरणीचहिदा |              | ११०।२९९               |                                    | •••                                     |                              |
| मञ्जा । एरणसाहदा<br>मञ्जोदं चा मौने  |              | 9901309               | ं विश्वास्त्र व हत्ता              | ∴.<br>₹                                 | ••• २९१।९३३                  |
| महताय या मार्ग<br>मृलोयं पुंचेडे     |              | १९६।३०२ ।             | रिणमंगीवंगतनं                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 9571300                      |
| मिस्चा विरतमञ्                       |              | 9951320               | रागडमं तु पमत्ते                   |                                         | २६४१८२६                      |
| न्सिहारस्यया (१९९                    |              | १८९।५३७               | ABERTERINE                         | *** ***                                 | ··· ₹5016₹9                  |
| निच्छे सन्मिस्सार्ग                  | •            | 3661450  <br>3661450  | स्कारणी जिस                        |                                         | २९०।९२९                      |
| मिच्यूितिर्गससूर्य                   |              | १८६१४१२               | रूज दागदे                          |                                         | _                            |
| मिच्चतियसोलया ।                      |              | १५०१४२७ ।             | रसर्वयञ्जवसान                      | ••                                      | ••• दे९०१९३०<br>••• दे००१९६३ |
| मिच्हत य मिच्होति य                  |              | ।५६।४४५<br>।          |                                    | <br>ਫ                                   | ••• २०४१८६                   |
| मिस्यूगपमत्ते                        |              | प्रवाहरू<br>प्रवाहरू  | <i>बोहस्य स</i> हुमसत्तरसा.        |                                         | ··· E01980                   |
| निच्छाडुवचंतोत्ति य                  |              | <b>६०</b> ।४६३        | रदी वित्रं .                       | ••                                      | ··· 531380                   |
| निच्छं मिस्बं सगुणे                  |              | 302153                | लष्टकरणं इच्छंती                   |                                         | ••• ५५१५४०<br>••• १९०१५७०    |
| निच्छडुंगे मिस्सतिए                  |              | 561839                | सोहेज्यमा स्कार                    |                                         | ••• २०५१६५९                  |
| मिच्छे सासण स्पदं                    |              | द्धाप्तद्वयः<br>- । । | लिंगऋसाया देस्सा                   |                                         | ••• २६४१८२८                  |
| मिच्चबद्धे छ्टं                      |              |                       | <b>टोगागम</b> चंखरमा               |                                         |                              |
| निस्तान्दिम् स्वद्वा                 |              |                       | लोगागमसंखमिदा                      | •                                       | २९७१९५२                      |
| मिच्छत्त्व ठागर्नगा                  |              | 181.6 .               |                                    | ਬ ::                                    | ••• देहराष्ट्रप              |
| मिस्डम्मि तिलंगां                    | ··· ··· 9    | 351-69                | वैयनियगोदघारीं                     | • •••                                   | ••• ३८१८९                    |
| मृद्धनसम्बद्धानं वृंबी०              |              | e E1526               | विस्वयग्रत्तक्त्वय                 |                                         | ••• ३५१५७                    |
| मिस्ते सतुव्यज्ञगढे                  | ٠٠٠ ٦٠       | •હાદર્લ               | विरियस्य य पोक्स्मं                | • •••                                   | ٠٠٠ ۽ ١٤٧                    |
| मिच्छादिगोडमंगा                      | ३०           | -९१६३८                | वरगचड्यसस्यं                       |                                         | *** 001900                   |
| मोहस्स य वंबोद्य                     |              |                       | वद्विक्छोह्मानं                    | • •••                                   | ••• १०११२६९                  |
|                                      |              | • • • • • •           | गुञ्चतेजयिरस्ह<br>गुञ्चं वा मित्से |                                         | ••• १०७१२९१                  |
|                                      |              | 11005 =               | HEEF TOWNS                         |                                         | ••• ૧૧૪)ર્વેલ                |
| भिन् <del>यमान्य</del>               | بارد عرد     |                       | (दिहासमाचि 🖘                       |                                         | ••• १२०१३२१                  |
| धिक्लो क ग्रांको                     |              | 241072 =              | <u> थ्रिव्वयक्तहर</u> े            |                                         | ••• १२८।३५४                  |
|                                      | qu           | 101508 , d            | रहद्विद्युद्धी                     | ***                                     | ••• १३२१३६९                  |
| Company Company                      | ··· ··. રૂપ્ | e1505 ' #             | सिन्हं विज्ञादं                    | ***                                     | ••• १४५।३९६                  |
| Element francis                      |              | राटर्य व              | ने पुंचेन्छगृति                    | ***                                     | 3851855                      |
| Managara                             | 35           |                       | विश्वेगणद्य<br>सम्बद्धम्मस्योरे    | ***                                     | ••• १५०१४२८<br>••• १८९१५६९   |
|                                      | y 10         |                       | गगहकम्मसरीरे                       | •••                                     | ••• १९४।५८३<br>••• १९४।५८३   |
|                                      |              |                       |                                    |                                         | - 1301763                    |

| गाथा                            |                 |       | T.    | . सं, गा. सं,     | गाथा                        |       |     | ā     | . सं. गा. सं.    |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-----------------------------|-------|-----|-------|------------------|
| वीसं इगिचउवीसं                  | ***             | ***   | ***   | १९७१५९३           | सब्बाओं हु दिरीओ            |       | *** |       | <b>ं ६६</b> १३५४ |
| वीसदु चटवीसचऊ                   | •••             | ***   | ***   | १९८।५९७           | सुहपयडीण विसोही             | • • • | *** | •••   | £31963           |
| वीसादीणं भंगा                   | •••             |       | •••   | २००१६०३           | सुरगिरये उजीवी              | •••   | *** |       | ७०११७३           |
| वीसुत्तर छच सया                 | •••             | •••   | •••   | २००१६०४           | सोहम्मोति य तार्व           | •••   | *** |       | 501906           |
| वेदगजागग काछ                    | ***             | •••   | •••   | २०३।६१४           | सम्मो वा मिच्छा व           |       | ••• | •••   | ७२।१७६           |
| वेयणिये धडमंगा                  | •••             | ***   | ***   | २१३।६५१           | सत्याणं ध्रुवियाणम          | •••   | ••• |       | ७३।१७९           |
| वेगुब्वे तिमस्य                 | •••             | •••   | •••   | २३२।७२०           | सत्ती य लडा दाह             | ***   | ••• | •••   | ७३।१८०           |
| वेदकसाय सब्बं                   | •••             | •••   | •••   | २३३।७२२           | सगसगखेतगयस्य य              |       | ••• | •••   | <b>७६</b> ११८७   |
| वीसादिसु वंघंसा                 | • • •           | •••   | •••   | २३९।७४६           | सगयगसादिविदीण               | •••   | ••• | •••   | ७६।१९०           |
| वीमुद्ये यंथो ण हि              | ***             | •••   | •••   | २३९।७४७           | <b>म</b> यलस्यस्पर्गंधे     | •••   |     |       | ७७।१९१           |
| वीसं छहणववीसं                   | •••             | •••   | •••   | २८२।७५९           | मुहृदुक्खणिमित्ताद <u>ो</u> | •••   | ••• | •••   | <b>७७</b> ।१९३   |
| वामे दुख दुस्र दुस्र हुस्       | रे <del>य</del> | •••   | •••   | २६७।८३७           | सेसाणं पयहीणं               | •••   |     | •••   | ७८।१९४           |
| वामे चटदस हुमु दस               |                 | • • • |       | २७१।८५१           | सब्बावरणं दब्वं             | ***   | ••• | •••   | ७९।१९७           |
| वगगसलायेणवहिद                   | •••             |       | •••   | २८९।९२६           | सव्वावरण दव्वं विभ          | -     | ••• | •••   |                  |
| वज्रयणं जिणमवणं                 | •••             | •••   |       | ३०२।९७०           | 1 _                         |       | *** | •••   | 601988           |
|                                 | ·स              |       |       | ,                 | संजलणभागवहुमा               | ***   | ••• | • • • | ८१।२०३           |
| <b>सिद्धाणंतिमभागं</b>          | • • •           | •••   | •••   | शह                | सत्तर सुहुमसराग             | •••   | ••• | •••   | ८४।२१२           |
| संताणकमेणागय                    | •••             |       | •••   | <b>६19</b> ३      | सुहुमणिगोद अपज्ञ.           | •••   | ••• | ***   | ८४।२१५           |
| सेवहेण य गम्मड                  | •••             |       | •••   | १४१३९             | सगपनतीपुणी                  | •••   | ••• | e.    | ८६।२२१           |
| सण्णी छस्संहडणो                 | •••             |       | •••   | १४।३१             | सब्बे जीवपटेसे              | •••   | ••• | •••   | ८८१२२८           |
| सादं तिण्णेवाऊ                  | ***             |       |       | २५।४१             | सरिसायामेणुवरि              | •••   | ••• | •••   | ८९।२३१           |
| समचटरवर्जारसहं                  | ***             | •••   | •••   | ३५।८२             | <b>मुहुमग</b> लदिजहणां      | •••   | ••• | ***   | ९०।२३३           |
| सरिसासरिसे दन्त्रे              | •••             | •••   | • • • | ३९।५३             | स्णिगस्सुववाद्वरं           | •••   | ••• | •••   | ९१।२३७           |
| संयर्लगकंगेकं                   | •••             | •••   | •••   | 80166             | <b>से दियस येज दिमा</b>     | •••   | ••• | •••   | ९६१२५२           |
| सादिशणादी धुव                   |                 |       |       | ४९।९०             | मुहुमणिगोद अप० प            |       | ••• | •••   | ९७।२५६           |
| सम्मेव तित्यवंघो                | •••             | •••   | •••   | ४२।९२             | सेदिशसंखेजदिमा न            | ीं ।  | *** | •••   | ९८।२५८           |
| सोलसपणवीसणम                     |                 | - 44  | ***   | ४३।९४             | समयद्विदिगो बंघो            | •••   | *** | •••   | १०२।२७४          |
| सत्तरसेकागसयं                   | ***             | •••   | •••   | ४७१०३             | सत्तरसेकारयचडु              | •••   | ••• | •••   | १०३।२७६          |
| सामण्णतिरियपंचि.                | 444             |       |       | 891909            | सत्तरसेकारखिय               | •••   | ••• | •••   | १०५।२८२          |
| मुके सदरचटके                    | •••             | •••   | •••   | ५३११२१            | संयाडगणरतिरिये              | •••   | ••• |       | १०६।२८६          |
| साहिथणादीध्रुव० त               | _               | •••   |       | ५४।१२२            | सरगढि हु जसादेनी            | •••   | ••• | •••   | १०९१२९७          |
| सादी अवंधवंधे                   | •••             | •••   | •••   | ५४।१२३            | साणे वेसिं छेदो             | •••   | ••• | •••   | ११४१३१३          |
| सेसे तित्याहार                  |                 | 1     |       | ५५११३५            | साणे थीवेदछिदी              | •••   |     | •••   | ११६१३१९          |
| <b>सं</b> ठाणसंहरीणं            |                 |       |       | ५७११३९            | मण्गाणपंचयादी               | •••   | ••• | •••   | ११७।३२४          |
| स्टागसङ्ग्रज<br>सुर्गिरयाऊणोर्घ | •••             |       | •••   | ५७।१३३            | साणे सुराट सुरगदि           | ***   | ••• | •••   | ११८।३२६          |
| स्वहिदीणमुक्स्सओ                |                 | •••   | 444   | ५८।१३४            | सेसाणं सगुणोघं              | •••   | ••• | •••   | ११९१३३०          |
| सव्युक्तस्सिटिशीण               |                 |       | •••   | <b>प</b> ष्ठावस्प | सोलट्टेकिंगिस्टर्ङ          | •••   | *** | •••   | १२२।३३७          |
| सेसाणं पनतो                     |                 | 444   | •••   | ६१।१४३            | संहित्यि छ इ.साया           | •••   | ••• | ***   | १२२।३३९          |
| सण्णिक्षसण्णिचरके               | •••             |       | ***   | ६२।१४६            | सोमे तिहुवणमहियो            | •••   | ••• | •••   | १२८।३५७          |
| सण्गिस्य हु हेहादो              | •••             | •••   | •••   | ६४।१५०            | सब्बं तिरोग सब्बं           | •••   | ••• | •••   | १३०।३६०          |
| सत्तरस पंच तित्या               | ***             | ***   | •••   | ६५।१५१            | सासणमिस्से देसे             | •••   | ••• | •••   | १३०।३६१          |
| संजलगद्यहुमचोद्दस               | •••             |       | •••   | ६५११५३            | सत्तिगं आसाणे               | •••   | ••• | •••   | १३४।३७२          |
| #@@.ed.m                        |                 |       |       | • •               |                             |       |     |       |                  |

| गाया                               |     | पृ. सं. गा. सं. <mark> </mark> | गांथा                 |         | <b>ष्टु. सं. गा. सं.</b> |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|
| ~                                  |     | 4361308                        | सगचढ पुव्दंदंस        |         | २१७।६६३                  |
| साणे पग इति संगा                   | ••• | १०४।६४१                        | सत्तरहे बंधुदया       | . ,,,,  | २१९।६६९                  |
| सुर्गारणक तित्वं •••               | *** | १४३१४०४                        | सब्ब संयर्त पटमं      |         | २९९१६७०                  |
| सत्तेवाल ध्वावि य                  | ••• | १४४।४०६                        | सत्तरसाहि भटादी       |         | २९९१६७१                  |
| मुरणर तिरियोराज्यि                 | *** | 9841699                        | सत्तरमे अटचहुवी       |         | २२२।६८१                  |
| सम्मं निच्छं मिल्तं •••            | 444 |                                | स्तरये सदवीसे         |         | २२४।६८७                  |
| सुहुमस्स वंबघारी                   | ••• | १४८१४१९                        | सतेत्र अपन्तता        |         | २२९।७०५                  |
| सत्यगरी तसदस्यं                    | ••• | 9861833                        | सिणिन्मि सम्बद्धो ••  |         | २३०।७०९                  |
| सत्तर्षं गुगसंक्रम                 | ••• | १४९१४२४                        |                       |         | २३१७१४                   |
| समाविद्याप्यवेषे                   | ••• |                                |                       | _       | २३२१७१९                  |
| सम्मक्षुव्येष्ण                    | ••• | १४९।८२६                        |                       |         | २३९१७४८                  |
| सम्बस्तेह स्वं                     | *** | १५०१४३०                        | _                     |         | २४०।८५२                  |
| संद्रमणाक्ररण्या                   | ••• | १५४।४४१                        | सत्तं हुणदिषदरी       |         |                          |
| संतोति अहुसत्ता                    | ••• | १५८१४५७                        | सत्ते बृधुद्या बहु    | • • • • | १४०।७५३                  |
| सगसंमबद्यबंबे                      | ••• | १६११४६६                        | सीटादि चटह वंघा       | • •••   | २४२।७५८                  |
| सामग्रा स्वत्तव्वो                 | *** | १६२१४७०                        | सगवीसचटङ्दये          | • •••   | २४३।७६५                  |
| सत्तावीसहिज्समं                    | ••• | १६२१४७१                        | सगरीसे तिगिग्ददे      | • •••   | २४७।७७९                  |
| सामण वयद्पमते                      | ••• | 9581835                        | सुरां पमादरहिटे       | • •••   | २५९१५झे०                 |
| सामप्यतित्यकेषठि                   | *** | ૧૫૬/५२०                        | मुहुने मुहुनो लोहो 🙃  | • •••   | २५९।६क्षे०               |
| स्टारी संहडपे                      | ••• | ૧૯૧૧૬૩૨                        | सचागुमयं वयगं         |         | २५१७ङ्गे०                |
| सिंग स्त मग्रस्यस्य य              | *** | 960ly35                        | सोलस विसदं कमसी       |         | २५४।७९८                  |
| चर्णाति तहा चेचे                   | ••• | १८२१५४१                        | सत्तरसं दसगुनिदं .    |         | २७११८५४                  |
| समाये चरिमप्रां                    | ••• | १८४।५४७                        | विदेसु सुद्रमंगा .    | •• •••  | २७६१८७४                  |
| सामगरमत्त्रवर्षं                   | ••• | ૧૮૬૧૫,૫                        | सच्छेडिङ्गीहें वियापि | यानि    | 3601668                  |
| स्वपरहापेन् य 🔐                    | ••• | ૧૬૨૧૫૭૬                        | संजोगमेंबति वरंति त   | न्या    | 3691693                  |
| सव्वापङ्तार्ग                      | *** | ••• १९५१५८५                    | सङ्बद्धिया पसिदी .    |         | २८११८९३                  |
| सामणासयलवियलवि                     | ••• | ૧૬હાષ્ટ્રજ                     | ि चिदे विद्यद्वीलये . |         | ••• २८७।९१३              |
| सुरिाखविसेचणरे                     | ••• | ••• १९७१५९६                    | सव्यसलयां             | •• •••  | २९०।९२७                  |
| चंदापे संहहपे                      | ••• | १९८१५९९                        | सव्वासि पयदीपं .      | ••      | २९१।९३२                  |
| चिंगिन्म महस्यिम य                 | ••• | ••• १९९१६०१                    | į.                    |         | २९४।९४२                  |
| सामगाकेबद्धिस्य                    | *** | ••• २००१६०६                    | , सत्तं सम्यपनदं .    | •• •••  | 2581583                  |
| सब्बं तित्याहारमङ्गं               | *** | २०११६१०                        | पंखेजसहस्सानिव .      | •••     | २९५।९४६                  |
| सत्यतादाहारं                       | ••• | ••• २०२।६१३                    | स्व्तुवरि मोहपीये .   | •••     | 3551586                  |
| सम्मत्तं देसनमं<br>सुरणरत्नमे पदमो | *** | २०४१६१८                        |                       | ***     | ३०११९६७                  |
| सुरणरसम्म पदमा<br>सीटाटि चटहाणा    | *** | २०५१६२०                        |                       | ₹.      |                          |
| समित्रसमद्वागारी य                 | ••• |                                | , –                   | •••     | ••• વળાવરૂર              |
| साहासाहेक्टरं                      | ••• | २०६१६२५                        | FIRE SUM Prod         | •• •••  | ••• ११११३०३              |
| सुरित्या परतिरियं                  | ••• | २०८१६३३<br>२९०१६३९             |                       | *** *** | १२६१३५०                  |
| सगसगगदीयमार्ड                      | *** | 3901589                        | 4 6.4                 | •••     | ००० १४४१४० ७०            |
| स्वादवंबर्मगे                      | ••• |                                | हाँति अधिविद्यो ते    | •••     | ••• १५११४३१              |
| सत्तरसं जनयदियं                    | *** | 294154s                        | े हेडिमचंड्डस्वं      | ***     | २८७१९१२                  |
|                                    |     |                                | · 4.64.43=43          | •••     | ••• द९९।९५९              |



श्रीनेमिचन्द्राय नमः ।

अथ छायाभाषाटीकोपेतः

# गोम्मट्यारः।

(कर्मकाण्डम्)

मैङ्गलाचरण.

दोहा।

परमभये सब खंडिकें, करमकांड समुदाय । सहज अखंडित ज्ञानमय, जयवंते जिनराय ॥ १ ॥ विष्नहरनमंगलकरन, नमों सिद्धसुखकार । नेमिचंद्रजिन जगतपति, साधुवचनगुणधार ॥ २ ॥ जीवकांडकों जानिकें ज्ञानकांडमय होइ । निजस्बरूपमें रमिरहें शिवपद पावे सोइ ॥ ३ ॥

गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहके पूर्वार्ध—जीवकाण्डमें जीव—अशुद्ध जीव द्रव्यका खरूप विस्तारसे कहा गया। अब उसके साथ अनादि कालसे संबंध रखनेवाले कर्मका कथन भी विस्तारसे करनेकेलिये दूसरे कर्मकाण्ड महाअधिकारका आचार्य आरंभ करते हैं, और उसमें प्रथम अपने इष्टदेवको नमस्कार करते हुए जो कुछ कहना है उसकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

पणिमय सिरसा णेमिं गुणरयणिवभूसणं महावीरं । सम्मत्तरयणिलखं पयिष्ठसमुकित्तणं वोच्छं ॥ १ ॥

प्रणम्य शिरसा नेमि गुणरत्नविभूषणं महावीरम् । सम्यक्त्वरत्ननिलयं प्रकृतिसंगुत्कीर्तनं वक्ष्यामि ॥ १ ॥

अर्थ—मैं नेमिचन्द्र आचार्य, ज्ञानादिगुणरूपी रलोंके आभूषणोंको धारण करनेवाले, मोक्षरूपी महालक्ष्मीको देनेवाले, सम्यक्त्वरूपीरलके स्थान ऐसे श्रीनेमिनाथ तीर्थकरको

<sup>े</sup> १. भाषाटीकाकार पं॰ टोडरमळजीका मंगलाचरण। २. इस गाथामे महावीरपदसे महावीर खामी— अंतिम तीर्थकरको नमस्कार करना भी स्चित किया है। अतएव जब महावीरतीर्थकरका अर्थ करना हो तब नेमिशब्दका अर्थ धर्मक्षी रथके चलनेमें कारणखरूप पहिचेकी तरह, ऐसा करना चाहिये।

मस्तक नवा-प्रणाम कर, ज्ञानावरणादि कर्मीकी मूल, उत्तर दोनों प्रकृतियोंके व्याख्यान करनेवाला प्रकृतिसमुत्कीर्तननामा अधिकार कहताहूं ॥ १ ॥

यहापर प्रकृति शब्दका अर्थ क्या है ? ऐसा प्रश्न होनेपर आचार्य कहते हैं;—
प्रयुटी सील सहावो जीवंगाणं अणाइसंवंधो ।
कणयोवले मलं वा ताणित्थत्तं सयं-सिद्धं ॥ २ ॥
प्रकृतिः शीलं सभावः जीवाङ्गयोरनादिसम्बन्धः ।

प्रकृतिः शाल समावः जावाङ्गयारना।दसम्बन्धः । कनकोपले मलं वा तयोरस्तित्वं स्वयं सिद्धम् ॥ २ ॥

अर्थ-कारणकेविना वस्तुका जो सहज खभाव होता है उसको प्रकृति शील अथवा स्वभाव कहते हैं । जैसे कि आगका स्वभाव ऊपरको जाना, पवनका तिरछा वहना, और जलका खभाव नीचेको गमन करना है, इत्यादि । प्रकृतमें यह खभाव जीव तथा अर्ङ्ग (कर्म) का ही लेना चाहिये । इन दोनोंमेंसे जीवका खभाव रागादिरूप परिणमने ( होजाने ) का है, और कर्मका खमाव रागादिरूप परिणमावनेका है,। तथा यह दोनोंका संवंध, सुवर्ण पाषाणमें मिले हुए मल (मैल) की तरह अनौदिकालसे है । और इसीलिये जीव तथा कर्मका अस्तित्व भी स्वयं-ईश्वरादि कर्तीके विनाही—अपने आप सिद्ध है ॥ भावार्थ--जिस तरह भंग अथवा शरावका स्वभाव वावला करदेनेका और इसके पीनेवाले जीवका समाव वार्वेला होजानेका है, उसी तरह जीवका समाव रागद्वेषादि कपायरूप होजानेका तथा कर्मका समाव रागादिकषाय खरूप परिणमादेनेका है । सो जनतक दोनोंका सबंध रहता है तमीतक विकाररूप परिणाम होता है । अंतर इतना ही है कि जीव और कर्मका यह सबंघ अभीका नहीं अनादिकालका है। जैसे कि खानिसे निंकला हुंजा सोना जनादिकालसेही कीट कालिमारूप मैलसे मिलाहुआ रहता है, वैसे ही जींव और कर्मीका अमेदिकालसे खतः संबंध होरहा है, किसीने इनका संबंध किया नहीं है । जीवका 'अस्तित्व तो "अहम्" '( मै ) ऐसी प्रतीति होनेसे सिद्ध होता है, 'तथा कर्मका अस्तित्व, जगत्में कोई दरिद्री ( भिखारी ) है तो कोई धनवान् इत्यादि विचित्रपना प्रत्यक्ष देखनेसे, सिद्ध होता है। इसकारण जीव और कर्म दोनोंही पदार्थ अनुभवसिद्ध हैं॥ २॥

यह संसारीजीव कर्म और नोकर्म (कर्मके सहायक) का किसतरह अपने साथ संबंध करलेता है ? सो बताते हैं,---

देहोदयेण सहिओ जीवो आहरिद कम्म णोकम्मं। पिडसमयं सर्वगं तत्तायसिवंडओव जलं॥ ३॥

१. कर्मिक सम्बन्धिसी जीवक रागद्वेपहण विपरिणाम होते हैं, खतः नहीं, इसलिये संख्यतया कर्मको ही प्रकृति समझना नाहिसे ।, २-कोई ३ ऐसा मानते हैं कि जीव पहलेसे छुद्ध है कर्म उसके साथ पीछेसे कुगते हैं। अर्थात जीव और कर्मका सम्बन्ध सादि है। इस अमके द्रकरनेको सोनेमें मैलकी तरह आत्मा और कर्मका अनादि, सम्बन्ध बताया है।

्देहोद्येन सहितो जीव आहरति क्रम नोकमेटा 🗇 प्रतिसमयं सबीक्षं तमायः पिडमित्र जलम् ॥ ३॥

<del>ं अर्थे ं</del>यह जीव औदारिक आदि दारीरनामा कर्मके उदयसे योगसर्हित होकर ज्ञानावरणादि थाठ कर्मरूप होनेवाली कर्मवर्गणाओंको, तथा आदिरिक थादि चारि झरिर ( आदारिक १ वेकियिर्क २ आहारक ३ तेंजर्म १ ) रूप होनिर्वाली नोकमैंबर्नणाओंको हरसमय चारों तरफरो यहण ( अपने साथ संबद्ध ) करता है । जैसे कि आगसे तपा हुआ छोहका गोला पानीको सब औरसे अपनी तरफ खींचता है ( भावार्थ कि जब यह शरीर सहित आत्मा मन बचन कृषिकी अपनी करता है तभी इसके कमीका बंध होता है । किंतु मन वचन कायकी किया रोकनेसे कमेवंघ नहीं होता ॥ ३ ॥ -

्र यह जीव कर्म तथा नोकर्मरूप होनेवाले कितने पुद्रहपरमाणुत्रीकी प्रतिसमय ग्रहण कर्ति है, सो वंतिते हैं;—

सिद्धाणितिमभागं अभवसिद्धादणंतगुणमेंवे । समयपत्रहं त्रंबदि जोगवसादो हु विस्रित्यं ॥ ४ ॥ सिद्धानन्तिमभागं अभव्यसिद्धाद्नन्तराणमेव।

थार अमन्यनीवराशि, जो नवन्ययुक्तानंत प्रमाण है उससे अनंत्गुणे समयपबद्धको अर्थात् एक समयमें वंधनेवाले परमाणुसमृहको, बांधता है;-अपने साथ संबद्ध करता है। परंतु मन व्चन कायकी प्रदृत्तिरूप योगीकी विद्रोपतासे (कमती वदती होनेसे) कमी थोड़ और कमी बहुत परमाणुओंका मां वंघ करता है। सारांद्यः—परिणामीमं कपायकी अधिकता त्या मन्दता होतेपुर आत्माक प्रदेश जब अधिक वा कम सकंप ( चर्लायमान ) होते हैं तब कमें हानपुर प्राप्तान उत्तर का निवास का विवास का विवास का निवास का निव ल्गती है और कम चिक्रनीपर कम ॥ १ ॥

इस प्रकार कमेंपरमाणुकोंक वंधका प्रमाण वताकर उनके उद्य तंथा सत्त्वका (मीजूद रहनेका ) प्रमाण सी वतात हैं;—

जीरदि समयपवर्द पत्रीगदो णेगसम्यवद्ध घा । गुणहाणीण दिवह समयपवर्द हवे सर्ते ॥ ६ ॥ जीयते समयप्रवर्दं प्रयोगतः अनेकसमयूबद्धं वो ( गुणहानीनां ब्रार्ट समयप्रवद्धं भवेन सत्त्वम् ॥ व ॥

अर्थ-एक २ समयमें कमेपरमाणुओंका एक एक समय्प्रवर्दे के देकर खिर जाया करता है। परनी कंदाचित् तपश्चरणरूप विशिष्ट अतिशयवार्टी कियाँक होनेपर वंघेहुए अनेक समयप्रवद्ध भी झड़ जाया करते हैं । फिर भी कुछ कम डेढ गुणहानिआयामसे गुणित समय प्रमाण समयप्रवद्ध सत्ता (वर्तमान) अवस्थामें रहा करते हैं। इसका विशेष कथन आगे चलकर कर्मकी अवस्थाके अधिकारमें कहेंगे । वहींपर गुणहानिआयाम यगैरहका भी खुलासा किया जायगा ॥ ५॥

अव कर्मके सामान्यसे मेद और प्रमेदोंको दो गाथाओं वताते हैं;— क्रम्मत्तणेण एकं दवं भावोत्ति होदि दुविहं तु । पोग्गलिंडो दवं तस्सत्ती भावकम्मं तु ॥ ६ ॥ कर्मत्वेन एकं द्रव्यं भाव इति भवति द्विविधं तु । पुद्रलिण्डो द्रव्यं तच्लक्तिः भावकर्म तु ॥ ६ ॥

अर्थ—सामान्यपनेसे कर्म एक ही है, उसमें मेद नहीं हैं। लेकिन द्रव्य तथा भावकें मेदसे उसके दोष्रकार हैं। उसमें ज्ञानावरणादिरूप पुद्गलद्रव्यका पिंड द्रव्यकर्म है, और उस द्रव्यपिंडमें फल देनेकी जो शक्ति वह भावकर्म है। अथवा कार्यमें कारणका व्यवहार होनेसे उस शक्तिसे उत्पन्न हुए जो अज्ञानादि वा क्रोधादि रूप परिणाम वे मी भावकर्म ही हैं॥६॥

तं पुण अट्टविहं वा अडदालसयं असंखलोगं वा । ताणं पुण घादित्ति अ-घादित्ति य होति सण्णाओ ॥ ७ ॥ तत् पुनरप्टविधं वा अप्टचत्वारिंगच्छतमसंख्यलोकं वा । तेषां पुनः घातीति अघातीति च भवतः संज्ञे ॥ ७ ॥

अर्थ—वह कर्म सामान्यसे आठ प्रकारका है । अथवा एकसी अडतालीस या असंख्यात लोकप्रमाण भी उसके मेद होते हैं । उन आठ कर्मों में मी घातिया तथा अघातिया ये दो मेद हैं ॥ ७॥

अव उन आठमेदोंके नाम तथा उनमें घातिया और अघातिया कींन २ हैं सो दो गाथाओंमें दिखाते हैं:,—

णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं। आउगणामं गोदंतरायमिदि अद्व पयडीओ ॥ ८॥ ज्ञानस्य दर्शनस्य च आवरणं वेदनीयमोहनीयम्। आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति अष्ट प्रकृतयः॥ ८॥

अर्थ-ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ स्रोर अन्तराय ८ ये आठ कर्मीकी मूल प्रकृतियां (स्वमाव) हैं ॥ ८॥

आवरणमोहविग्धं घादी जीवगुणघादणत्तादो । आउगणामं गोदं वेयणियं तह अघादित्ति ॥ ९ ॥ आवरणमोहिवेनं घाति जीवगुणघातनत्वात् । आयुष्कनाम गोत्रं वेदनीयं तथा अघातीति ॥ ९॥

अर्थ—ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ४ ये चार घातियाकर्म हैं। क्योंकि जीवके अनुजीवी गुणोंको घातते (नए करते ) हैं। आयु १ नाम २ गोत्र ३ और वेदनीय ४ ये चार अघाती कर्म हैं। क्योंकि जली हुई रस्सीकी तरह इनके रहनेसे मी अनुजीवी गुणोंका नाश नहीं होता॥ ९॥

आगें उनजीवके गुणोंको कहते हैं जिनको कि ये कर्म घातते हैं;—

केवलणाणं दंसणमणंतिविरियं च खिययसम्मं च । खिययगुणे मिदियादी खओवसिमए य घादी हु ॥ १० ॥ । केवलज्ञानं दर्शनमनन्तवीर्यं च क्षायिकसम्यक्तवं च । श्रायिकगुणान् मत्यादीन् श्रायोपश्चिकांश्च घातीनि तु ॥ १० ॥

अर्थ—केवलज्ञान १ केवलदर्शन २ अनन्तवीर्य ३ और क्षायिकसम्यक्त्व ४, तथा च शब्दसे क्षायिकचारित्र और क्षायिकदानादि; इन क्षायिकमावोंको तथा मतिज्ञानआदि (मति १ श्रुत २ अविघ ३ और मनःपर्यय ४ इत्यादि) क्षायोपश्चिकमावोंको भी ये ज्ञानावरणादि चार घातियाकर्म घातते हैं । अर्थात् ये जीवके सम्पूर्ण गुणोंको प्रगट नहीं होने देते । इसीवास्ते ये घातियाकर्म कहलाते हैं ॥ १०॥

अब अघातिया कर्मीका कार्य वतानेके लिये पहले आयुकर्मका कार्य बताते हैं;—

कम्मकयमोहविद्यसंसारिम्ह य अणादिजुत्तिम्ह । जीवस्स अवद्वाणं करेदि आऊ हिलव णरं ॥ ११ ॥ कर्मकृतमोहविधेतसंसारे च अनादिशुक्ते । जीवस्थावस्थानं करोति आयुः हलीव नरम् ॥ ११ ॥

अर्थ—कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ और मोह अर्थात् अज्ञान, असंयम तथा मिध्यात्वसे वृद्धिको प्राप्त हुआ संसार अनादि है। उसमें जीवका अवस्थान रखने वाला आयुकर्म है। वह उदय रूप होकर मनुष्यादि चार गतियोंमें जीवकी स्थिति करता है। जैसे कि काठ (खोडा)—जोकि जेलखानोंमें अपराधियोंके पांवको बांध रखनेकेलिये रहता है, अपने छेदमें जिसका पैर आजाय उसको वाहिर नहीं निकलने देता, उसी प्रकार उदयको प्राप्त हुआ आयुक्म जीवोंको उन २ गतियोंमें रोककर रखता है।। ११॥

अब नामकर्मका कार्य कहते हैं;---

गदिआदि जीवभेदं देहादी पोगगलाण भेदं च । गदियंतरपरिणमनं करेदि णामं अणेयविहं ॥ १२ ॥ गत्यादि जीवभेदं देहादि पुदृञाना भेदं च । गत्यन्तरपरिणमनं करोति नाम अनेकविषम् ॥ १२ ॥

अर्थ नामकर्म, गित आदि अनेकतरहका है। वह नारकी वगैरह जीवकी पृथीयों के मेदोंको, और ओदारिक शरीर आदि पुद्रलंके मेदोंको, तथा जीवके एक गतिसे दूसरी गितिसप परिणमन को करता है। अर्थात् चित्रकारकी तरह वह अनेक कार्योंको किया करता है। मावार्थ जीवमें जिनका फल हो सो जीवविपाकी, पुद्रलमें जिनका फल हो सो पुद्रलविपाकी, क्षेत्र विग्रहगितिमें जिनका फल हो सो क्षेत्रविपाकी, तथा "च" शब्दसे मवविपाकी। यद्यपि भवविपाकी आयुकर्मकोही माना है; परन्तु उपचारसे आयुका अविनामावी, गतिकर्म भी भवविपाकी कहा जा सकता है। इसतरह नामकर्म जीवविपाकी आदि चार तरहकी प्रकृतियोंक्ष्प परिणमन करता है। १२॥

आगे गोत्रकर्मके कार्यको कहते हैं;

\_संताणकमेणागयजीवायरणस्य गोदिमिदि सण्णा । उर्च जीचं चरणं उर्च णीचं हवे गोदं ॥ १३ ॥

- संतानक्रमेणागतजीवाचरणस्य गोत्रमिति संज्ञा । जबं नीचं चरणं जबैनींचैर्भवेत् गोत्रम् ॥-१३ ॥-

अर्थ — कुल्की परिपाटीके क्रमसे चला आया जो जीवका आचरण उसकी गीत संज्ञा है। अर्थात उसे गीत कहते हैं। उस कुल्परंपरामें जचा (उत्तम ) आचरण होय तो उसे उच गीत कहते हैं, जो निंच आचारण होय तो वह नीचगीत कहा जाता है। जैसे एक कहावत है कि —िशयालका एक वच्चा वचपनसे सिंहिनीने पाला। वह सिहके बच्चोंके साथ ही खेलाकरता था। एक दिन खेलते हुए वे सब वच्चे किसी जंगलमें गये। वहां उन्होंने हाथियोंका समूह देखा। देखकर जो सिंहिनीके वच्चे थे वे तो हार्यांके सामने हुए लेकिन वह शियाल जिसमें कि अपने कुल्का उर्पोकपनेका सस्कार था हार्यांको देख मागनेलगा। तव वे सिंहके वच्चे भी अपना वहामाई समझ उसके साथ पींछे लैटकर मातांके पास आये, और उस शियालकी शिकायतकी कि हमको शिकारसे इसने रोका। तव सिंहिनीने उस शियालकी बच्चेसे एक कहा, जिसका मतल्य यह है कि अब हे वेटा तू यहासे माग जा, नहीं तो तेरी जान नहीं वच्चेगी। श्लोक 11 श्रोसि कृतविद्योंसि दर्शनीयोंसि पुत्रक। यसिन कुले त्यांसन है, देखने योग्य (रूपवान) है; परन्तु जिस कुल्में तू पदा हुआ है उस कुल्में हाथी नही मारे जाते। भाषार्थ — कुल्का संस्कार अवश्य आजाता है चाहे वह कैसे भी विद्यादिगुणोकर सिंहत वयों न हो। उस पर्यायमें संस्कार नहीं मिटता। १३॥

आगे वेदनीय कमिक कार्यको कहते हैं:-

, अक्खाणं अणुभवणं वेयणियं सुहसरूवयं सादं। दुक्खसरूवमसादं तं वेदयदीदि वेदणियं ॥ १४ ॥ अक्ष्णामनुभवनं वेदनीयं सुखस्वरूपं सातम् । दुःखखरूपमसातं तद्वेदयतीति वेदनीयम् ॥ १४ ॥

्अर्थ- इन्द्रियोंका अपने २ रूपादि विषयका अनुभव करना वेदनीय है । उसमें दुःखरूपं अनुमर्व करना असाता वेदनीय है, और सुखरूप अनुभव करना साता वेदनीय हैं। उस सुंखंदुंखंका अनुभव जो करावे वह वेदनीयकर्म है॥ १४॥

आगे ऑवरणका कम दिंखानेक लिये पहले जीवके कुछ प्रधान गुणोंको बताते हैं;— अत्थं देक्खिय जाणदि पच्छा सद्दृदि सत्तभंगीहिं।

इदि दंसणं च णाणं सम्मतं होंति जीवगुणा ॥ १५ ॥ ं अर्थ हंद्रा जानाति पश्चात् श्रद्धाति सप्तमङ्गीभिः।

इति दर्शनं च ज्ञानं सम्यक्तवं अवन्ति जीवगुणाः ॥ १५ ॥

अर्थ - संसारी जीव पदार्थको देखकर जानता है । पीछे सात भन्न (मेद) वाली नयोसे निर्ध्ययकर श्रद्धान करता है। इसपकार दर्शन ज्ञान छोर सम्यक्तव ये तीन जीवके गुण होते हैं। भावार्थ-देखना-दर्शन, जानना-ज्ञान, तथा अर्डान करना सम्यक्तव गुण कहा है।।१५॥ ें इस हिंसाबसे पहले दर्शनावरणका पीछे ज्ञानावरणका उल्लेख करना चाहिये था; परन्तु वैसा न करके पहले ज्ञानावरणका उल्लेख किया है; सो क्यों ? इसका उत्तर देनेके लिये ही इन जीवगुणोंके आवरणका शास्त्रमें जो कम कहा है उसे युक्तिपूर्वक बताते हैं:

" अन्मरहिदादु पुर्व णाणं तत्तो । हि दंसणं होदि । 🗸 सम्मत्तमदो विरियं जीवाजीवगदमिदि चरिमे ॥ १६ ॥

अभ्यहितत्त्वात् तु पूर्वं ज्ञानं ततो हि दर्शनं भवति । सम्यक्त्वमतो वीर्यं जीवाजीवगत्ति वरमे ॥ १६ ॥

अर्थ--आत्माके सब गुणोंमें ज्ञानगुण पूज्य है, इस कारण सबसे पहुले ज्ञानको कहा है। क्योंकि व्याकरणमें भी ऐसा नियम है कि जो पूज्य हो उसको पहले कहना । उसके पीछे दर्शन कहा है। और उसके वाद सम्यक्त्व कहा है। तथा वीर्य शक्तिरूप है। वह जीव और अजीव दोनोंमें पाया जाता है। जीवमें तो ज्ञानादि शक्तिक्ष्य, और अजीव-पुद्रलमें शरीरादिककी शक्तिरूप रहता है। इसीकारण वह सबके पीछे कहा गया है। इसी लिये इनगुणों के आवरण करनेवाले ज्ञानावरण दर्शनावरण, मोहनीय, और अन्तराय, इन चारों कंमीका मी यही क्रम माना है ॥ १६॥

अवातियाओंके अन्तमें क्यों कहा ? उसका उत्तर भाचार्य कहते हैं,-

## घादीवि अघादिं वा णिस्सेसं घादणे असकादो । णामतियणिमित्तादो विग्घं पडिदं अघादिचरिमम्हि ॥ १७॥

घात्यपि अघातीव निःशेपं घातने अशक्यात् । नामत्रयनिमित्ताद् विन्नं पठितमघातिचरमे ॥ १७ ॥

अर्थ — अन्तरायकर्म घातिया है, तथापि अघातियाकर्मोंकी तरह समस्तपनेसे जीवके गुणोंके घातनेको वह समर्थ नही है। और नाम, गोत्र, तथा वेदनीय इन तीनों कर्मोंके निमित्तसे ही वह अपना कार्य करता है, इसकारण अघातियाकर्मोंके अन्तमें उसको कहा है।। १७॥ अब अन्यकर्मोंका भी कम कहते हैं, —

आउवलेण अवद्विदि भवस्स इदि णाममाउपुन्वं तु । भवमस्सिय णीचुचं इदि गोदं णामपुन्वं तु ॥ १८ ॥ आयुर्वलेन अवस्थितिः भवस्य इति नाम आयुःपूर्वं तु । भवमाश्रिल नीचोचमिति गोत्रं नामपूर्वं तु ॥ १८ ॥

अर्थ—नामकर्मका कार्य चारगतिरूप या शरीरकी स्थिति रूप है। वह आयुकर्मके बलसे (सहायतासे) ही है। इसलिये आयुकर्मको पहले कहकर पीछे नाम कर्मको कहा है। और शरीरके आधारसे ही, नीचपना वा उत्क्रप्टपना होता है, इसकारण नामकर्मको गोत्रके पहले कहाहै। भावार्थ—नामकर्मसे शरीर मिलता है परन्तु वह आयुके विना ठहर नहीं सकता। और शरीरसेही ऊंच नीच व्यवहार है। इसीलिये आयु, नाम, और गोत्रकर्म कमसे कहे हैं॥ १८॥ आगे यहां प्रश्न होता है कि वेदनीयकर्म अधातिया है; उसको धातियाओंके वीचमें क्यों कहा ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं;—

घादिंव वेयणीयं मोहस्स वलेण घाददे जीवं। इदि घादीणं मज्झे मोहस्सादिम्हि पिढदं तु॥ १९॥ घातिवत् वेदनीयं मोहस्य वलेन घातयित जीवम्। इति घातीनां मध्ये मोहस्यादौ पिठतं तु॥ १९॥

अर्थ—वेदनीयकर्म, मोहनीयकर्मके मेद जो राग द्वेष हैं उनके उदयके वलसे ही घातियाकर्मोंकी तरह जीवोंका घात करता है । अर्थात् इन्द्रियोंके रूपादिविषयोंमेंसे किसीमें रित (प्रीति) और किसीमें अरित (द्वेष) का निमित्त पाकर द्युख तथा दुःख खरूप साता और असाताका अनुभव कराके जीवको अपने ज्ञानादि गुणोमें उपयोग नहीं करने देता, परखरूपमें लीन करता है। इस कारण अर्थात् घातियांकी तरह होनेसे घातियाओंके मध्यमें तथा मोहकर्मके पहिले इस वेदनीयकर्मका पाठ किया गया है। भावार्थ—वस्तुका समाव भला या दुरा नहीं है। जबतक रागद्वेष रहते हैं तमीतक यह

जीव किसीको बुरा और किसीको भला समझता है । क्योंकि एक वस्तु किसीको बुरी माल्रम पड़ती है तो वही वस्तु किसीको अच्छी । जैसे कि—कटुकरसवाला नीमका पत्ता मनुष्यको अिवय लगता है तो वही पत्ता ऊंटको पिय माल्रम होता है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु कुछ खोटी या भली नहीं रहती. जो वस्तु ही वसी हो तो दोनोंको एकसी माल्रम पड़नी चाहिये। इसकारण यह सिद्ध हुआ कि मोहनीयकर्मरूप रागद्वेपके निमित्तसे वेदनीयका उदय होनेपर ही इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख तथा दुःखका अनुभव होता है। मोहनीय कर्मके विना वेदनीयकर्म राजाके विना निर्वल सैन्यकी तरह कुछ नहीं करसकता॥ १९॥

इसतरह कर्मीका पाठकम जो सिद्ध हुआ उसको अब उपसंहार करके दिखलाते हैं;—

## णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीयमोहणियं । आउगणामं गोदंतरायमिदि पिढदिमिदि सिद्धं ॥ २० ॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य चावरणं वेदनीयमोहनीयम् । आयुष्कनाम गोत्रान्तरायमिति पठितमिति सिद्धम् ॥ २०॥

अर्थ--ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ वेदनीय ३ मोहनीय ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ और अन्तराय ८ इस प्रकार जो पाठका क्रम है वह पहले पाठकमकी तरह ही सिद्ध हुआ ॥ २०॥

अव इन आठ कर्मींके खभावका दृष्टान्त देते हैं;---

पडपडिहारसिमजाहिलिचित्तकुलालभंडयारीणं । जह एदेसिं भावा तहिव य कम्मा मुणेयव्वा ॥ २१ ॥

पटप्रतीहारासिमद्यहिलिचेत्रकुलालभाण्डागारिकाणाम् । यथा एतेपां भावा तथैव च कर्माणि मन्तव्यानि ॥ २१ ॥

अर्थ-पट अर्थात् देवताके मुखके ऊपरका वस्त्र १, प्रतीहार अर्थात् राजद्वारपर वैठा हुआ ब्योड़ीवान २, असि (शहत रुपेटी तरुवारकी धार) ३, शराव ४, काठका यंत्र-खोडा ५, चित्रकार-चतेरा ६, कुंभार ७, भंडारी (खजानची) ८; इन आठोंके जैसे २ अपने २ कार्यकरनेके भाव होते हैं उसी तरह क्रमसे कर्मीके भी खभाव समझना ॥ २१ ॥

अब कुछ शब्दार्थ लेकर आठ कर्मीका अर्थ करते हें । ज्ञानको जो आवरै— ढँकै वह ज्ञानावरण है । इसका खभाव देवताके मुख परका वस्र जैसा कहा है। वह इसप्रकार है कि, देवताके मुंह पर ढंका हुआ कपड़ा जिसतरह देवताके विशेष ज्ञानको नहीं होने देता, उसी तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको आच्छादै है, विशेषज्ञान नहीं होने देता। दर्शनको आवरे अर्थात् वस्तुको नहीं देखने देवे वह दर्शनावरण है। इसका खभाव दरवानियाके समान कहा है। जैसे टरवानिया (पहरे दार) राजाको देखने नहीं देता-देखनेसे रोक लेता है, वसे ही यह कर्म भी वस्तुका दर्शन नहीं होने देता। जो मुखदु: खका वेदन अर्थात् अनुभव करावे वह तीसरा वेदनीयकर्म है. इसका खमाव सहत लपेटी तलवारकी धारके समान है, जिसको कि पहले चखनेसे कुछ सुख होता है परन्तु पीछेसे जीभके दो टुकड़े होनेपर अत्यन्त दुःख होता है। इसी तरह साता और असतासे सुख दुःख उत्पन्न होते हैं । जो मोहै अर्थात् असावधान (अचेत ) करै वह मोहनीय कर्म है । इसका खभाव मदिरा वगैर जो नशा करनेवाली वस्तुएं हें उन सरीखा है। जैसे शराव वगैरः पदार्थ, पीनेसे जीवको अचेत वा असावधान कर देते हैं, उसको अपने खरूपका कुछ विचार नहीं होने देते, इसी तरह मोहनीयकर्म आत्माको वेमान बना देता है, उसको अपने खरूपका विचार ही नहीं होता । जो एति अर्थात् पर्यायधारण करनेके निमित्त प्राप्त हो वह आयुकर्म है । इसका खभाव छोहेकी सांकल वा काठके यत्रके समान है। जैसे सांकरु अथवा काठका यंत्र पुरुपको अपने स्थानमें ही स्थित रखता है दूसरी जगह नही जाने देता, ठीक उसीपकार आयुक्तम जीवको मनुष्यादि पर्यायमें स्थित (मौजूद ) रखता है, दूसरी जगह नहीं जाने देता । जो ना-नाना अर्थात् अनेक तरहके मिनोति अर्थात् कार्य वनावै वह नामकर्म है। यह चतेरेकी तरह है। जैसे चतेरा अनेक प्रकारके चित्राम (तसबीर) बनाता है उसी प्रकार नामकर्म नारक आदि अनेकरूप जीवके करता है । सातवा गोत्रकर्म है। जो गमयति अर्थात् ऊंच नीचपनेको प्राप्त करै उसको गोत्र कहते हैं। इसका खभाव कुंभारके समान है। जैसे कुंभार महीके वासन छोटे बडे बनाता है वैसेही यह गोत्रकर्ममी जीवकी ऊच तथा नीच अवस्था बनाता है । अन्त-रायकर्म वह है जो " अन्तरं एति " अर्थात् दाता तथा पात्रमें अन्तर व्यवधान करै। इसका सभाव भडारी सरीखा है । जैसे भंडारी ( खजानची ) दूसरेको दान देनेमें विघ करता है-देनेसे रोकता है, उसी तरह अन्तरायकर्म दानलामादिमें विन्न करता है। इस तरह इन आठ मूळ-कर्मोंका शब्दार्थ करके खरूप कहा ॥

अव इन कर्मोंकी उत्तरप्रकृतियों-विशेषमेदोंको क्रमसे वताते हैं;पंच णव दोण्णि अट्टावीसं चउरो क्रमेण तेणउदी।
तेउत्तरं सयं वा दुगपणगं उत्तरा होति ॥ २२ ॥
पश्च नव द्दी अप्टाविंशतिः चत्वारः क्रमेण त्रिनवतिः।
च्युत्तरं शतं वा द्विकपश्चकमुत्तरा भवन्ति ॥ २२ ॥

अर्थ--ज्ञानावरण आदि आठकर्मोंमंसे प्रत्येकके मेद क्रमसे पांच, नी, दो, अद्वाईस, चार, तिरानवे अथवा एकसौतीन, दो, और पाच होते हैं। मावार्थ-ज्ञानावरणके मतिज्ञाना-वरण १ श्रुतज्ञानावरण २ अवधिज्ञानावरण ३ मन पर्ययज्ञानावरण १ केवलज्ञानावरण ५, ये ५ भेद हैं। दर्शनावरणके चक्षुर्दर्शनावरण १ अचक्षुर्दर्शनावरण २ अवधिदर्शनावरण ३ केवल-

दर्शनावरण ४ और स्त्यानगृद्धि ५ निद्रानिद्रा ६ प्रचलापचला ७ निद्रा ८ प्रचला ९ ये पांच निद्रा, इस प्रकार नौ मेद हैं ॥ २२ ॥

अब दर्शनावरणीयके मेदोंमेंसे पांच निद्राओंका कार्य तीन गाथाओंमें वताते हैं;—

थीणुदयेणुद्धविदे सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । णिद्दाणिहुदयेण य ण दिद्धिमुग्घादिहुं सक्को ॥ २३ ॥

स्यानगृद्धयुद्येन उत्थापिते स्विपिति कर्म करोति जल्पित च। निद्रानिद्रोद्येन च न दृष्टिमुद्धादयितुं शक्यः ॥ २३ ॥

अर्थ—स्त्यानगृद्धिदर्शनावरण कर्मके उदयसे उठाया हुआ भी सोता ही रहे; उस नींदमें ही अनेक कार्य करें तथा कुछ बोलें भी परन्तु सावधानी न होय ॥ और निदानिदाकर्मके उदयसे अनेक तरहसे सावधान कियाहुआ भी आखोंको नही उघाड़ सकता है ॥ २३॥

पयलापयलुदयेण य वहेदि लाला चलंति अंगाइं । णिहुदये गन्छंतो ठाइ पुणो वइसइ पडेई ॥ २४ ॥

प्रचलाप्रचलोदयेन च वहति लाला चलन्ति अङ्गानि । निद्रोदये गच्छन् तिष्ठति पुनः वसति पतति ॥ २४ ॥

अर्थ — प्रचलापचलाकर्मके उदयसे मुखसे लार वहती है और हाथ वगैरः अंग चलते हैं, िकंतु सावधान नही रहता । तथा निद्राकर्मके उदयसे गमन करता हुआ मी खड़ा होजाता है, बैठजाता है, गिरपड़ता है, इत्यादि क्रिया करता है ॥ २४ ॥

पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेइ सुत्तोवि । ईसं ईसं जाणदि सुद्धं सुद्धं सोवदे मंदं ॥ २५ ॥

प्रचलोद्येन च जीव ईपदुन्मील्य खिपिति सुप्तोपि । ईपदीषज्ञानाति सुहुर्मेहुः खिपिति मन्दम् ॥ २५ ॥

अर्थ—प्रचलाकर्मके उदयसे यह जीव कुछ कुछ आलोंको उघाड़कर सोता है, और सोता हुआ भी थोड़ा थोड़ा जानता है, बार बार मन्द (थोड़ा) शयन करता है। यह निद्रा श्वानके समान है, सब निद्राओंसे उत्तम है॥ इस प्रकार दर्शनावरणीयकर्मके कुछ मेदो-का कार्य कहा॥ २५॥

वैदनीयकर्मके सातावेदनीय १ और असातावेदनीय २ ऐसे दो मेद हैं। मोहनीयकर्म भी साधारण रीतिसे दो प्रकारका है—दर्शनमोहनीय १ और चारित्रमोहनीय २। इनमें दर्शनमोहनीय वंघकी अपेक्षा एक मिथ्यात्वरूप ही है; और उदय तथा सत्ताकी अपेक्षा मिथ्यात्व १ सम्यग्मिथ्यात्व २ और सम्यक्त्वप्रकृति ३ इन तीन मेदस्र रूप है। आगे ये तीन मेद किस तरह हो जाते हें? इसका उत्तर देते हैं;—
जंतेण कोद्दं वा पढसुवसमसम्मभावजंतेण ।
मिच्छं दन्वं तु तिधा असंखगुणहीणदन्वकमा ॥ २६ ॥
यश्रेण कोद्रवं वा प्रथमोपशमसम्यक्त्वभावयश्रेण ।
मिध्यात्वं द्रव्यं तु त्रिधा असंख्यगुणहीनद्रव्यक्रमात् ॥ २६ ॥

अर्थ—यत्र अर्थात् घरटी—चक्कीकिर दलेहुए कोदोंकी तरह प्रथमोपशमसम्यक्त्वपरिणाम-रूप यत्रसे मिध्यात्वरूपी कर्मद्रव्य द्रव्यप्रमाणमें कमसे असस्यातगुणा २ कम होकर तीन प्रकारका होजाता है। भावार्थ—जैसे कोदों—धान्यविशेष दलनेपर तंदुल कण और मुसी, ऐसे तीन रूप होजाता है, उसीतरह मिध्यात्वरूप कर्मद्रव्य मी उपशमसम्यक्त्वरूपी यत्रकेद्वारा मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्व इन तीन स्रहूप परिणमन करता है। इस कारण एक मिथ्यात्वरूप दर्शनमोहनीय कर्मके ही तीन मेद कहे हैं॥ २६॥

चारित्रमोहनीयके दो मेद हैं—एक कषायवेदनीय दूसरा नोकषायवेदनीय। उनमें कषाय-वेदनीय १६ प्रकार है। उनके नाम कमसे कहते हैं। यह क्रम कमें के क्षपणकी अपेक्षासे है—अनन्तानुबन्धी क्रोध १ मान २ माया ३ लोम ४, अप्रत्याख्यान (अप्रत्याख्यानावरण) क्रोध ५ मान ६ माया ७ लोम ८, प्रत्याख्यान (प्रत्याख्यानावरण) क्रोध ९ मान १० माया ११ लोम १२, संज्वलन क्रोध १३ मान १४ माया १५ लोम १६। नोकषायवेदनीयके नव मेद हें—पुरुषवेद १ स्त्रविद २ नपुंसकवेद ३ रति ४ अरति ५ हास्य ६ शोक ७ मय ८ जुगुप्सा ९। आयुकर्म चार तरहका है—नरकायु १ तिर्यंचआयु २ मनुष्यआयु ३ देवआयु ४। तथा नामकर्मके पिंड (मेदवाली) और अपिड (मेदवाली) प्रकृतियोंके मिलानेसे सब व्यालीस मेद होते हैं। उन दोनो प्रकृतियोंमे पिड (मेदवाली) प्रकृति १४ हैं—गित १ (नरक १ तिर्यंच २ मनुष्य ३ देवगित ४), जाति २ (एकेन्द्री १ दोइन्द्री २ तेइन्द्री ३ चौइन्द्री १ पचेद्रीजाति ५), शरीरनाम ३ (औदारिक १ वैक्रियिक २ आहारक ३ तैजस ४ कार्मणशरीर ५)॥

अव इन पाच शरीरोंके भी सयोगी (मिलेहुए) मेदोंको वताते हैं;—
तेजाकम्मेहिं तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं ।
कयसंजोगे चढुचढुचढुढुग एकं च पयडीओ ॥ २७ ॥
तैजसकार्मणाभ्यां त्रये तैजसं कार्म्भणेन कार्म्भणं।
कृतसंयोगे चतुश्रतुश्रतुर्दिकमेकं च प्रकृतयः ॥ २७ ॥

अर्थ — तैजस शरीर और कार्मण शरीरके साथ २ औदारिक, वैक्रियिक और आहारक शरीरका आपसमें सवध करनेसे चार चार मेद होते हैं । तीनोके मिलकर १२ मेद

<sup>9.</sup> सम्यक्लके मेदोंमसे उपशम सम्यक्ल दो प्रकार है-प्रथमोपशमसम्यक्ल १ द्वितीयोपशमसम्यक्ल २ । इनमसे अनादि मिथ्यादृष्टिके पहला मेद ही होता है अत एव दर्शनमोहनीयके ३ मेद सादि मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं.

होजाते हैं । तथा कार्मणशरीरके साथ तैजसशरीरके मिलनेसे दो मेद, और कार्मणशरीरके साथ कार्मणका संबंध होनेसे एक मेद, इसतरह सब मिलकर १५ मेद होते हैं । इनका खुलासा यह है— ओदारिकओदारिक १ औदारिकतेजस २ औदारिककार्माण ३ बेिकियिकवैकियिक ५ बेिकियिकतेजस ६ वैकियिककार्माण ७ बेिकियिकनेतिजस ५ बेिकियिककार्माण ७ बेिकियिकनेतिजस १ बेिकियिककार्माण ७ बेिकियिकनेतिजस १० आहारककार्माण १४ आहारकनेतिजसकार्माण १२ तेजसतेजस १३ तेजसकार्माण १४ कार्माणकार्माण १५, इस प्रकार पंद्रह मेद हुए । इनमेंसे औदारिकऔदारिक, वेिकियिकवैकियिक, आहारकआहारक, तेजसतेजस, कार्माणकार्माण ये पांच मेद पहले कहे हुए पांच शरीरोंमें ही शामिल हो जाते हैं । इस कारण मुख्यतया यहां १० मेद ही समझना । जैसे कि चक्रवर्ती जब विकियाकरके १ कम ९६००० छ्यानवे हजार शरीर बनाता है तब औदारिकसे ही औदारिकशरीर बनाता है। अतः उनको औदारिकऔदारिक ही कहते हें । सो औदारिकमें ही अन्तर्म्त करना । इसीतरह देवके विकियिकसे वैकियिक होता है उसे विकियिकविकियिक कहते हैं, उसको विकियिकमें अन्तर्मत करना । इसीपरा और मेद भी समझलेना ॥ २० ॥

वन्धन नामकर्म १ (औदारिकगरीरवंधन १ वेकियिकवंधन २ आहारकवंधन ३ तैजस-वंधन १ कार्माणशरीरवंधन ५)। सघातनामकर्म ५ (औदारिकगरीरसघात १ वेकि-यिकसंघात २ आहारकसघात ३ तेजससंघात १ कार्माणशरीरसंघात ५)। संस्थान-नामकर्म ६ (समचतुरस्रसंस्थान १ न्यग्रोधपरिमण्डल २ स्वाति ३ कुळ १ वामन ५ हुंड-संस्थान ६)। शरीरआंगोपांग नामकर्म ७ (औदारिकशरीर आंगोपांग १ वेकियिक आंगोपांग २ आहारकशरीर आंगोपांग ३)। तेजस तथा कार्माणके आंगोपांग नहीं हैं।

शरीरमें आंगोपांग कीन र से हैं सो वताते हैं;---

णलया वाहू य तहा णियंवपुट्टी उरो य सीसो य । अट्टेव द्व अंगाइं देहे सेसा उवंगाइं ॥ २८ ॥

नलको वाहू च तथा नितम्बप्रप्टे उरश्च शीर्पं च । अप्टेव तु अङ्गानि देहे शेपाणि उपाङ्गानि ॥ २८ ॥

अर्थ-दो पैर, दो हाथ, नितम्ब-कमरिके पीछेका भाग, पीठ, हृद्य, और मस्तक ये आठ शरीरमें अंग हैं। और दूसरे सब नेत्र कान वगैरः उपाझ कहेजाते हैं॥ २८॥

संहनननामकर्म ८ (वज्रवृपभनाराच १ वज्रनाराच २ नाराच ३ अर्द्धनाराच ४ कीलित ५ असंप्राप्तस्रपाटिकासंहनन ६ )॥

आगे ये छहसंहननवाले जीव किस २ संहननसे कौन २ गतिमें उत्पन्न होंते हैं यह कहते हैं;—

सेवद्देण य गम्मइ आदीदो चढुसु कप्पजुगलोत्ति । तत्तो ढुजुगलजुगले खीलियणारायणद्धोत्ति ॥ २९ ॥ स्रुपाटेन च गम्यते आदितः चतुर्षु कल्पयुगल इति । ततः द्वियुगलयुगले कीलितनाराचार्द्ध इति ॥ २९ ॥

अर्थ—स्पादिकासहननवाले जीव खर्गगितमें जो उत्पन्न हों तो पहले—सोधर्मयुगल (सोधर्म, ऐज्ञानलर्ग २) से चौथे लातवयुगल (लातव १ कापिप्टलर्ग २) तक चार युगलों उत्पन्न होते हैं। फिर चौथे युगलके वाद दो ठो युगलों कमसे कीलितसंहननवाले जीर अर्द्धनाराचसंहननवाले जीव जन्म धारण करते हें। अर्थात् पांचवें तथा छड़े स्वर्गयुगलमें कीलितसंहननवाले और सातवें तथा आठवे स्वर्गयुगलमें अर्धनाराच संहननवाले जोर सातवें तथा आठवे स्वर्गयुगलमें अर्धनाराच संहननवाले जोर सातवें तथा आठवे स्वर्गयुगलमें अर्धनाराच संहननवाले जन्म लेते हें॥ २९॥

णवगेविज्ञाणुहिसणुत्तरवासीसु जांति ते णियमा । तिदुगेगे संघडणे णारायणमादिगे कमसो ॥ ३० ॥ नवप्रैवेविकानुदिशानुत्तरवासिपु यान्ति ते नियमात् । त्रिद्धिकेकेन संहननेन नाराचादिकेन कमशः ॥ ३० ॥

अर्थ—नाराच आदि तीन संहननसे अर्थात् नाराच, वज्जनाराच, वज्जन्नप्यनाराच इन तीनसहननोंके उदयसे ये जीव नवभैवेयिकमें, वज्जनाराच, वज्जन्नप्यनाराच, दो संहननवाले नव अनुदिश्यविमानोंमें, तथा वज्जन्नप्यमनाराच संहननवाले पांच अनुत्तरविमानोमे उत्पन्न होतेहें । इस प्रकार स्वर्गमें जन्मलेनेकी मर्यादा कही ॥ ३०॥

> सण्णी छस्संहडणो वज्जदि मेघं तदो परं चापि । सेवद्वादीरिहदो पण पणचढुरेगसंहडणो ॥ ३१ ॥ संज्ञी पट्संहननो त्रजति मेघां ततः परं चापि । स्वाटादिरिहतः पश्चमीं पश्चचतुरेकसंहननः ॥ ३१ ॥

अर्थ—छह सहननवाले सनी (मनसिहत) जीव यदि नरकमें जन्म लेवें तो मेघानाम तीसरे नरकपर्यन्त जाते हें । सुपाटिकासंहननरिहत पांच संहननवाले अरिष्टा नाम पाचर्वा नरककी पृथ्वीतक उपजते हें। चार सहननवाले अर्थात् अर्द्धनाराचपर्यतवाले पाचर्वाके वाद जो मध्वी नाम छद्दी पृथिवी हे वहातक, ओर आदिके वज्रवृपभनाराचसंहननवाले सात्वी माध्वी नाम पृथिवीतक उत्पन्न होते हें॥ ३१॥

> अंतिमतियसंहणणरुष्ठदओ पुण कम्मसृमिमहिलाणं । आदिमतिगसंहडणं णित्थित्ति जिणेहिं णिहिंहं ॥ ३२ ॥ अन्तिमत्रयसंहननस्योद्यः पुनः कर्मभूमिमहिलानाम् । आदिमत्रिकसंहननं नास्तीति जिनैनिंदिंष्टम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—कर्मम्मिकी स्त्रियोंके अन्तके तीन अर्द्धनाराचादिसंहननोंका ही उदय होता है। आदिके तीन वज्रवृपभनाराचादिसंहनन कर्मम्मिकी स्त्रियोंके नहीं होते ऐसा जिनेन्द्र-देवने कहा है।। ३२।।

वर्ण नामकर्म ९ (काला १ नीला २ लाल ३ पीला ४ सफेद ५)। गंध नामकर्म १० (सुगंध १ दुगंध २)। रस नामकर्म ११ (तीखा अथवा चरपरा १ कडुआ २ कसैला ३ खद्दा ४ मीठा ५)। स्पर्श नामकर्म १२ (कठोर १ कोमल २ मारी ३ हलका ४ रूखा ५ चिकना ६ ठंढा ७ गर्म ८)। आनुपूर्वी नामकर्म १३ (नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी १ तिर्यंच-गतिप्रायोग्यानुपूर्वी २ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी ३ देवगतिप्रायोग्य आनुपूर्वी ४)। इस प्रकार तेरह थे और १ विहायोगति नामकर्म (प्रशस्तविहायोगति १ अपशस्तविहायोगति २) इस तरह सब १४ पिंडप्रकृतियां हैं। और अपिंडप्रकृतियां २८ हें, –वे इस प्रकार हैं—

अगुरुलघुक १ उपघात २ परघात ३ उच्छ्वास ४ आतप ५ उद्योत ६ त्रस नामकर्म ७ वादर नामकर्म ८ पर्याप्त नामकर्म ९ प्रत्येकशरीर नामकर्म १० स्थिर नामकर्म ११ श्रुम नामकर्म १२ स्थाप नामकर्म १३ सुस्वर नामकर्म १४ आदेय नामकर्म १५ यशस्कीर्ति नामकर्म १६ निर्माण नामकर्म १७ तिथिकर नामकर्म १८ स्थावर नामकर्म १९ स्थापर नामकर्म १० अगुम नामकर्म २० अपर्याप्त नामकर्म २५ दुःस्वर नामकर्म २६ अनादेय नामकर्म २७ अयशस्कीर्ति नामकर्म २८।

यहां पर कोई अम कर सकता है कि, आतपप्रकृतिका उदय अग्निकायमें भी होना चाहिये, क्योंकि जो संताप करे अर्थात् उप्णपनेसे जलावे वह आताप कहा जाता है। अतः अमके दूर करनेके लिये आगसे भिन्न आतपका छक्षण गाथाद्वारा कहते हैं;—

मूलुण्हपहा अग्गी आदावो होदि उण्हसहियपहा। आइचे तेरिच्छे उण्हूणपहा हु उज्जोओ ॥ ३३ ॥ मूलोज्णप्रभः अग्निः आतापो भवति उज्जसहितप्रभः। आदिले तिरिश्च उज्जोनप्रभो हि उद्योतः ॥ ३३ ॥

अर्थ—आग के मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण रहते हैं। इसकारण उसके स्पर्शनामकर्मके मेद उष्णस्पर्शनामकर्मका उदय जानना। और जिसकी केवल प्रभा (किरणोंका फैलाव) ही उष्ण हो उसको आतप कहते हैं। इस आतपनामकर्मका उदय सूर्यके विग्व (विमान) में उत्पन्नहुए वादरपर्याप्त पृथ्वीकायके तिर्यचनीवोंके समझना। तथा जिसकी प्रभा भी उष्णता रहित हो उसको नियमसे उद्योत जानना॥ ३३॥

इस रीतिसे पिंड प्रकृति १४ तथा अपिंड (जुदी जुदी) प्रकृतियां २८ सब मिलकर नामकर्मकी ४२ प्रकृतियां हैं । यदि सब मेद अलग २ लिये जांय-पिंड प्रकृतियोंके

उत्तर मेटोंको भी पृथक् २ गिना जाय तो ९३ मेद होते हैं। अथवा गरीर नामकर्मके दग मेटोंको भी यदि मेद विवक्षासे इनमें जोडा जाय तो १०३ प्रकृतियां होती हैं। इसी पक्षमें आठो कर्मोंकी मिलाकर १५८ प्रकृतियां होती हैं। यदि इन दश मेटोंको पाच शरीरमें ही गिभंत करिलया जाय तो १४८ ही प्रकृतिया होती हैं।। गोत्रकर्मके दो मेद हैं—ऊच गोत्र तथा नीच गोत्र। अन्तरायकर्मके पाच मेद हैं—दानान्तराय १ लाभान्तराय २ भोगांतराय ३ उपभोगान्तराय ४ वीर्यान्तराय ५। इस तरह आठ कर्मोंके १४८ उत्तरमेद होते हैं।।

इन प्रकृतियों—कर्मों का और आत्माका दूध और पानीकी तरह आपसमें एकरूप होजाना यही वंघ है । जैसे योग्यपात्रमें रक्खे हुए अनेक तरहके रस वीज फूल तथा फल सब मिलकर मिदरा ( जराव ) मावको प्राप्त होते हैं उसीप्रकार कर्मरूप होनेयोग्य कार्मणवर्गणानामके पुद्गलद्रव्य योग और क्रोधादिकपायका निमित्त पाकार कर्मभावको प्राप्त होते हैं । तमी उनमें कर्मपनेकी सामर्थ्य भी प्रगट होती है । जीवके एक समयमें होनेवाले अपने एकही परिणामसे ग्रहण (संवंघ) किये हुए कर्म योग्य पुद्गल, ज्ञानावरणादि अनेकमेदरूप होकर परिणमते हैं। जैसे कि एकवार ही खाया हुआ ग्रास—अन्न रस रक्त मांस आदि अनेक धातुरूप परिणमता है।

अव इन सव कर्मोंके मेदोंका शब्दार्थ की अपेक्षासे कार्य वताते हैं । क्योंकि कर्मोंके निमित्तसे ही जीवकी अनेक दशाये होती है, इस कारण सव प्रकृतियोंका स्वरूप जानना वहुत जस्तरी है।

मितज्ञानका जो आवरण करें अथवा जिसके द्वारा मितज्ञान आवृत कियाजाय अर्थात् दका जाय वह मितज्ञानावरण कर्म १ हे । श्रुतज्ञानका जो आवरण करें वह श्रुतज्ञानावरण २ हे । अविविज्ञानका आवरण करें वह अविध्ञानावरण ३ हे । मन पर्ययज्ञानका जो आवरण करें वह मनःपर्ययज्ञानावरण ४ हे । और केवल्ज्ञानको " आवृणोति" दकै वह केवल्ज्ञानावरण ५ हे । इस प्रकार ज्ञानावरणके पाच मेदोका खरूप कहा ॥

"आवृणोति आत्रियते अनेनेति आवरणम्" ऐसी व्युत्पत्ति है। अर्थात् जो आवरण करे या जिससे आवरण कियाजाय वह आवरण है। जो चक्षुसे दर्शन नहीं होने देन वह चक्षुदर्शनावरण कर्म ६ है। चक्षु (नेत्र) के सिवाय दूसरी चार इन्द्रियोंसे जो दर्शन (सामान्यावलोकनको) नहीं होने दे वह अचक्षुदर्शनावरण ७ है। अविषद्वारा दर्शन न होनेदे वह अविधदर्शनावरण ८ है। केवलदर्शन अर्थात् त्रिकालमें रहनेवाले सब पदार्थोंके दर्शनका आवरण करें उसे केवलदर्शनावरण ९ कहते है। "स्त्याने स्वापे गृध्यते दीप्यते सा स्त्यानगृद्धिः (निद्राविशेषः) दर्शनावरणः"। धातुशब्दोंके व्याकरणमें अनेक अर्थ होते हैं। तदनुसार इस निरुक्तिमें मी "स्त्ये" धातुका अर्थ सोना और "गृधू" धातुका

१-रस रक्तांडि धातुओंका परिणमन क्रमसे होता है और ज्ञानावरणादि कमोंका युगपत्, इतना अन्तर है।

अर्थ दीप्ति समझना। मतलब यह कि, जो सोनेमें अपना प्रकाश करे। अर्थात् जिसका उदय होनेपर यह जीव नींदमें ही उठकर बहुत पराक्रमका कार्य तो करे, परन्तु भान नहीं रहे कि क्या कियाथा, उसे स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण १० कहते हैं। जिसके उदयसे निद्राकी ऊंची-पुनः २ प्रवृत्ति हो, अर्थात् जिससे आंखके पलक भी नहीं उघाडसकै उसे निद्रानिद्रा कर्म ११ कहते हैं। " यदुदयात् किया आत्मानं पुनः पुनः प्रचलयति तत्प्रचलापचलादर्शनावरणम्"। अर्थात् जिस कर्मके उदयसे किया आत्माको बार २ चलावै वह प्रचलाप्रचलाद्शीनावरण कर्म १२ है। क्योंकि शोक, अथवा खेद या मद (नशा) आदिसे उत्पन्न हुई निद्राकी अवस्थामें वैठते हुए भी शरीरके अङ्ग बहुत चलायमान होते हैं, कुछ सावधानी नही रहती। जिसके उदयसे मद खेद आदिक दूरकरनेकेलिये केवल सोना हो वह निद्रादर्शना-वरण १३ है। जिसके उदयसे शरीरकी किया आत्माको चलावै, और जिस निदामें कुछ काम करै उसकी याद भी रहै, अर्थात् कुत्तेकी तरह अरुपनिद्रा हो वह प्रचलाद्र्शनावरण कर्म १४ है। इसतरह दर्शनावरणकर्मके नव मेद कहे॥ जो उदयमें आकर देवादि गतिमें जीवको शारीरिक तथा मानसिक सुखोंकी प्राप्ति रूप साता का 'वेदयति'—भोग करावै, अथवा ''वेद्यते अनेन'' जिसकेद्वारा जीव उन सुखोंको भोगै वह सातावेदनीय कर्म १५ है। जिसके उदयका फल अनेक प्रकारके नरकादिकगतिजन्य दु:खोंका भोग-अनुभव कराना है वह असातावेदनीयकर्म १६ है। इस रीतिसे वेदनीय कर्म दो प्रकारका है।। दर्शनमोहनीय कर्म बंधकी अपेक्षासे एक प्रकारका है, किंतु उदय और सत्ताकी अपेक्षा तीन तरहका कहा है। जिसके उद्यसे मिथ्या ( खोटा ) श्रद्धान हो, अर्थात् सर्वज्ञ-कथित वस्तुके यथार्थ खरूपमें रुचि ही न हो, और न उस विषयमें उद्यम करें, तथा न हित अहितका विचार ही करै वह मिथ्यात्वनाम दर्शनमोहनीय १७ है। जिस कर्मके उदयसे सम्यक्त्वगुणका मूलसे घात तो न हो परंतु परिणामोंमें कुछ चलायमानपना तथा मलिनपना हो जाय उसे सम्यक्त प्रकृति कहते हैं। जैसे कि यह मंदिर मेरा है और यह उसका, तथा "शांतिनाथ" शांतिकरने-वाले हैं और "पार्श्वनाथ" रक्षाकरनेवाले, इत्यादि। जिससे श्रद्धानमें ऐसा मलिनपना हो उसे सम्यक्त्वप्रकृति दर्शनमोहनीयकर्म १८ कहते हैं। इस प्रकृतिवाला सम्यग्दिष्ट ही कहलाता है। जिस कर्मके उदयसे परिणामोंमें वस्तुका यथार्थ श्रद्धान और अयथार्थ श्रद्धान दोनों ही मिले हुए हों उसे सैम्यग्मिथ्यात्व दर्शनमोहनीयकर्म १९ कहते हैं। इन परिणामोंको सम्यक्त या मिथ्यात्व दोनोंमेंसे किसीमें भी नहीं कहसकते, अतएव यह तीसरा भेद पृथक् ही माना है । इस प्रकार दर्शनमोहनीयके तीन भेद कहे ॥ चारित्रमोहनीयके दो भेद

<sup>9</sup> इसमें कोदो चावलका दृष्टान्त दिया है, जैसे कि कोदों चावल यद्यपि मादक (नशा करनेवाले) हैं किर भी यदि वे पानीसे घोडाले जाय तो उनकी कुछ मादकशक्ति रह जाती है, और फुछ चली जाती है। इसी प्रकार जब मिथ्यालप्रकृतिकी शक्ति भी उपशम सम्यक्तिरूप जलसे धुलकर कुछ कम हो जाती है तय उसकोही सम्यग्निथ्याल या मिश्र प्रकृति कहते हैं।

कहे हैं,-१ कृपाय वेदनीय २ नोकपाय वेदनीय । उननेंसे कृपाय वेदनीय सोलह प्रकारका हैं; उसको कहते हैं।-" कपन्ति-हिंसन्तीति कपायाः"। जो घात करें अर्थात् गुणको हकें-प्रकट नहीं होने दें उनको कपाय कहते हैं । उसके क्रोध, मान, माया, छोम, ये चार मेड हैं। इनकी मी चार २ अवस्या हैं।—अनंतानुवंघी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, त्तंज्वहन । इन अवसाओंका सरूप भी कनसे कहते हैं ।—अनन्त नाम संसारका है; परन्तु जो उसका कारण हो वह मी अनन्त कहा जाता है । जैसे कि प्राणके कारण अन्नको मी प्राण कहते हैं । सो यहां पर मिख्यात्व परिणामको अनन्त कहा गया है । क्योंकि वह अनंत-संसारका कारण है। जो इस अनंत-मिय्यात्वके अनु-साथ २ वंधे उस कपायको अनन्तानुवंवी कहते हैं। उसके चार नेद हैं। क्रोघ २० मान २१ माया २२ छोम २३। तो "अ" अर्थात् ईपत्–थोड़ेसे मी प्रत्यास्यानको न होनेदे, अर्थात् जिसके उदयसे जीव श्रावकके ब्रत मी घारण न करसके उस कोघ २४ मान २५ माया २६ लोम २७ रूप चारित्रमोहनीयकर्मको अप्रत्यास्यानावरण कहते हैं । जिसके उदयसे प्रत्यास्यान अर्थात् सर्वया त्यागका आवरण हो, महात्रत नहीं होसकें उसे प्रत्याख्यानावरण कोघ २८ मान २९ माया ३० लोम ३१ कपायवेदनीय जानना । जिसके उदयसे संयम "सं"-एक ह्म होकर "व्यलति"-प्रकाश करै, अर्थात् जिसके उदयसे कपाय अंगसे निला हुआ संयम रहें, कपायरहित निर्मेछ यथास्यात संयम न होस्के उसे संट्यलन क्रोध २२ मान २३ माया २४ लोभ २५ कपाय वेदनीय कहते हैं। यह कर्म यथास्यातचारित्रको घातता है॥ अब नोक्रपायवेदनीय लो नो प्रकारका है उसे कहते हैं।—जो नो अर्थात् ईषन्-श्रोड़ा कपाय हो-प्रवरु नहीं हो उसे नोकषाय कहते हैं । उसका जो अनुमव करावे वह नोकषायवेदनीय कमें कहा नाता है। निसकें उदयसे हास्य प्रगट हो वह हास्य कमें २६ है। निसके उदयसे देश धन पुत्रादिनें निशेष प्रीति हो उसे रित कर्म २७ कहते हैं । जिसके उदयसे देश चादिनें अप्रीति हो उसको अरति कमें १८ कहते हैं। जिसके उदयसे इष्टके वियोग होनेपर क्षेत्र हो वह शोक कर्म २९ है। जिसके उदयसे उद्वेग (चित्तमें घनराहट) हो उसे भय कर्म १० कहते हैं । जिसके उदयसे ग्लानि अर्थात् अपने दोपको दकना आर दूसरेके दोपको प्रगट करना हो वह जुगुप्सा कर्न ११ है। जिसके टदयसे कीसंवंबी भाव ( मृदु-स्तमावका होना, मायाचारकी अधिकता, नेत्रविश्रम आदिद्वारा पुरुपके साथ रमनेकी इच्छा आदि ) हों उसको स्त्रीवेद कमे १२ कहते हैं । जिसके उद्यसे स्त्रीमें रमणकरनेकी इच्छा आदि परिणान हों उसे पुरुषवेद कर्म १३ कहते हैं । आर जिसकर्मके उदयसे स्त्री तथा पुरुष दोनोंमि रमण करनेकी इच्छा आदि मिश्रित मान हों उसको **नपुं**सक्**नेद** कर्म ४४ कहते हैं। इस तरह नव मेद नोकपायके बार १६ मेद कपायके सव मिलकर २५ मेद चारित्र-मोर्ह्नायके तथा ३ मेद वर्धनमोहनीयके, कुछ २८ मेद मोहनीयकर्मके हुए।

आयुकर्म चार प्रकारका है। जो कर्म आत्माको नारक १ तिर्यच २ मनुष्य ३ तथा देवके शरीरमें प्राप्त करे, अर्थात् जो जीवको नारकादि शरीरोंमें रोक रक्षे उसे क्रमसे नरकायु ४५ तिर्यचायु ४६ मनुष्यायु ४७ और देवायु कर्म ४८ कहते हैं।

नामकर्मके मेदोंको दिखाते हैं:--जिसके उद्यसे यह जीव एकपर्यायसे दूसरी पर्यायको " गच्छति " प्राप्त हो वह गति नामकर्म १ है । उसके चार भेद कहे हैं। जिस कर्मके उदयसे यह जीव नारकीके आकार १ तिर्यचाकार २ मनुष्यके शरीराकार ३ अथवा देवशरीराकार हो उसको क्रमसे नरकगति ४९ तिर्यंचगति ५० मनुष्यगति ५१ तथा देवगति कर्म ५२ कहते हैं । जो उन गतियोंमें अव्यभिचारी साहश्य धर्मसे जीवोंको इकडा करे वह जाति नामकर्म २ है । एकेन्द्री दोइंद्री आदि जीव समान खरूप होकर आपसमें एक दूसरे से मिलते नहीं यह तो अन्यभिचारीपना, और एकेन्द्रियपना सव इकेन्द्रियोंमें सरीखा है यह हुआ सादृश्यपना, यह अञ्यभिचारी धर्म एकेन्द्रियादि जीवोंमें रहता हैं, अत एव वे एकेन्द्रियादि जाति शब्दसे कहे जाते हैं । जाति कर्म ५ प्रकारका है। जिसके उदयसे यह आत्मा एकेन्द्री १ दो इन्द्री २ ते इन्द्री ३ चौ इन्द्री ४ अथवा पंचेन्द्री ५ कहा जाय उसे क्रमसे एकेन्द्रीजाति ५३ वेइन्द्रीजाति ५४ तेइन्द्रीजाति ५५ चौइन्द्रीजाति ५६ तथा पंचेन्द्रीजाति नामकर्म ५७ समझना । जिसके उदयसे शरीर वनैं उसे शरीर नामकर्म ३ कहते हैं। वह पांच प्रकार है ।-जिसके उदयसे औदारिकशरीर १ वैक्रियिकशरीर २ आहारकशरीर ३ तैजसशरीर ४ और कार्मणशरीर (कर्मपरमाणुओंका समूहरूप) ५ उत्पन्न हो उन्हे क्रमसे औदीरिकश्ररीर नाम ५८ वैक्रियिकशरीर ५९ आहारकशरीर ६० तैजसशरीर ६१ तथा कार्मणशरीरनामकर्म ६२ कहते हैं। और शरीर नामकर्मके उदयसे जो आहार-वर्गणारूप पुद्रलके स्कन्ध इस जीवने अहण किये थे उन पुद्गलस्कन्धोंके प्रदेशों (हिस्सों) का जिस कर्मके उदयसे आपसमें संबंध हो उसे बंधननाम कर्म ४ कहते हैं। उसके औदारिकशरीर बन्धन ६३ वैक्रियिकशरीरवन्धन ६४ आहारकशरीरवन्धन ६५ तैजसशरीरवंधन ६६ कार्मण-शरीरबंधन ६७ इस रीतिसे पांच मेद हैं। जिसके उदयसे औदारिक आदि शरीरोंके परमाणु आपसमें मिलकर छिद्र रहित बंधनको प्राप्त होकर एक रूप होजांय उसे संघातनामकर्म ५ कहते हैं। यह भी औदारिकसंघात ६८ वैक्रियिकसंघात ६९ आहारकसंघात ७० तैजससंघात ७१ कार्मणशरीरसंघात ७२ इस तरह पांच प्रकार का है। जिस कर्मके उदयसे शरीरका आकार (शकल) बनै उसे संस्थान नामकर्म ६ कहते हैं। वह छःप्र-कारका है--जिसके उदयसे शरीरका आकार ऊपर नीचे तथा वीचमें समान हो अर्थात्

<sup>9</sup> औदारिक आदि शन्दोका अर्थ जीवकांडकी योगमार्गणामें गाथास्त्रोसे खयं आचार्यने कहा है, इसकारण यहा लिखनेकी जरूरत नहीं है।

जिसके आंगोपाइंगंकी लम्बाई चौड़ाई सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार ठीक २ वर्ना हो वह समचतुरससंस्थान ७३ कर्म है। जिसके उदयसे शरीरका आकार न्यश्रीधके (वडके) वृक्ष सरीखा नाभिके ऊपर मोटा खार नामिके नीचे पतला हो वह न्यग्रोधपरिमण्डल-संस्थान ७४ हे । जिसके उदयसे खातिनक्षत्रके अथवा सर्पकी वॉमी के समान शरीरका आकार हो, अर्थात् ऊपरसे पतला और नाभिसे नीचे मोटा हो उसे खातिसंखान ७५ कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे कुवड़ा गरीर हो उसे कुटजकसंस्थान ७६ कहते हैं। जिसके उद्यंस वोना गरीर हो वह वामनसंस्थान ७० है। जिस कर्मके उद्यंसे गरीरके अंगोपांग किसी खास शकलके न हों, और भयानक बुरे आकारके वनें उसे ईंडकसंंखान नामकर्म ७८ कहते हैं। जिसके उदयसे अंगोपांगका मेद हो वह आंगो-पांग ७ कमें है। उसके तीन मेद हैं - औदारिकआंगोपांग ७९ विक्रियिकआंगोपांग ८० आहारकथांगोपांग ८१ । जिसके उदयसे हाड़ेकि वंधनमें विशेषता हो उसे संहनन नामकर्म ८ कहते हैं। वह छ प्रकार है - जिसकर्मके उदयसे ऋपभ (वेठन) नाराच (कीला) संहनन (हाड़ोंका समृह) वज्जके समान हो, अर्थात् इन तीनोंका किसी शखसे छेदन मेदन न होसंक उसे वर्ज्यपंसनाराचसंहनन नामकर्म ८२ कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे ऐसा शरीर हो जिसके वज़के हाड और वज़की कीली हों परंतु वेठन वज़के न हों वह वज्जनाराचसंहनन ८३ है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें वज्ररहित (साधारण) वैठन और कीलीसहित हाड हों उसे नाराचसंहनन कर्म ८४ कहते हैं। जिसके उदयसे हाडोंकी सिघयां आधी कीलित हों वह अर्धनाराचसंहनन ८५ है। जिस कर्मके उदयसे हाड परस्पर कीलित हों उसे **कीलितसंहनन** ८६ कहते हें, जिसकर्मके उदयसे जुदे २ हाड नसोंसे वंधे हों, परस्पर ( आपसमें ) कीले हुए न हों वह असंप्राप्तस्रपाटिकासंहनन ८० है। क्योंकि " असंपाप्तानि (आपसमें नहीं मिले हों ) स्पाटिकावन् संहननानि यसिन् ( सर्पकी तरह हाड़ जिसमें ) तत् ( वह ) असप्राप्तस्रपटिकासंहननम् ( असंप्राप्तस्र-पाटिकासहनन गरीर है) " ऐसा भव्दार्थ है ॥ जिसके उदयसे गरीरमें रंग हो वह वर्ण नामकर्म ९ है। उसके पांचमेद हैं-कृष्णवर्ण नामकर्म ८८ नीलवर्ण नामकर्म ८९ रक्तवर्ण (लालरंग) नामकर्म ९० पीतवर्ण (पीलारंग) नामकर्म ९१ स्वेतवर्ण ( संफटरंग ) नामकर्म ९२ ॥ जिसके उदयसे ञरीरमें गंघ हो उसे गंधनामकर्म १० कहते हें। वह दोतरहका है—सुरिमगंध (अच्छीवास) नामकर्म ९३ असुरिमगंध (स्रोटी वास ) नामकर्म ९४ । जिसके उदयसे शरीरमें रस हो उसे रस नामकर्म ११ कहते हैं। वह पाच प्रकार है-तिक्तरस (तीखा-चरपरा) नामकर्म ९५, कटुक (कडुआ) नामकर्म ९६, कपाय (कसेला) नामकर्म ९७, आम्ल (खट्टा) नामकर्म ९८, मधुररस (मीठा) नामकर्म ९९ । जिसके उदयसे अरीरमं स्पर्भ हो वह स्पर्भ नामकर्म १२ है । उसके आठ मेद हें - कर्क ग्रस्पर्श (जो छूनेमं कठिन मालुम हो) नामकर्म १००, मृदु (कोमल )

नामकर्म १०१, गुरु (भारी) नामकर्म १०२, लघु (हलका) नामकर्म १०३, शीत (ठंडा) नामकर्म १०४, उणा (गरम) नामकर्म १०५, स्तिग्ध (चिकना) नामकर्म १०६, रूक्ष (रूखा) नामकर्म १०७। जिसकर्मके उदयसे मरणके पीछे और जन्मसे पहिले, अर्थात् विग्रहगति ( वीचकी अवस्था ) में मरणसे पहलेके शरीरके आकार आत्माके प्रदेश रहें, अर्थात् पहले शरीरके आकारका नाश न हो उसे आनुपूर्व्य नामकर्म १३ कहते हैं। बह चार प्रकार है। -- जिसकर्मके उदयसे नरकगतिको प्राप्त होनेके सन्मुख जीवके शरीरका आकार विमहगतिमें पूर्वशरीराकार रहे उसे नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म १०८ कहते हैं। इसीप्रकार तिर्यचगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य नामकर्म १०९, मनुष्यगतिप्रा-योग्यातुपूर्व्य नामकर्म ११०, देवगतिप्रायोग्यातुपूर्व्य नामकर्म १११ मी जानना। जिस कर्मके उदयसे ऐसा शरीर मिलै जो लोहेके गोलेकी तरह भारी और आककी रुईकी तरह हलका न हो उसे अगुरुलघु नामकर्म ११२ कहते हैं। जिसके उदयसे वड़े सींग, लम्बे स्तन अथवा मोटा पेट इत्यादि अपने ही घातक अंग हों उसे उपैघात नामकर्म ११३ कहते हैं। जिसके उदयसे तीक्ष्ण सींग, नख, सर्प आदिकी दाढ, इत्यादि परके धात करनेवाले शरीरके अवयव हों उसे परधात नामकर्म ११४ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे श्वासोच्छ्वास हों उसे उच्छ्वास नामकर्म ११५ कहते हैं। जिसके उदयसे परको आताप करनेवाला शरीर हो वह आतेप नामकर्म ११६ है। जिस कर्मके उदयसे उद्योतरूप (आतापरहित प्रकाशरूप) शरीर हो उसे उद्योत नामकर्म ११७ कहते हैं। इसका उदय चंद्रमाके विंबमें और आगिया (जुगुनू) आदि जीवोंके है। जिसकर्मके उदयसे आकाशमें गमन हो उसे विहायोगित नामकर्म १४ कहते हैं। उसके दो मेद हैं-प्रश-स्तविहायोगति (शुभगमन) नामकर्म ११८, अप्रशस्तविहायोगति (अशुभगमन) नामकर्म ११९। जिसके उदयसे दो इन्द्रियादि जीवोंकी जातिमें जन्म हो उसे त्रसनामकर्म १२० कहते हैं। जिसके उदयसे ऐसा शरीर हो जो कि दूसरे को रोके और दूसरेसे आप रुके उसे बादर नामकर्म १२१ कहते हैं। जिसके उदयसे जीव अपने २ योग्य आहारादि (आहार १ शरीर २ इन्द्रिय ३ श्वासोच्छ्वास ४ माषा ५ और मन ६ ) पर्याप्तियोंको पूर्ण करै वह पर्याप्तिनामकर्म १२२ है। जिसके उदयसे एक शरीरका एक ही जीव स्नामी हो उसे प्रत्येकशरीर नामकर्म १२३ कहते हैं। जिसके उदयसे शरीरके रैसादिक धातु और वातादि

<sup>9.</sup> उपेख घातः उपघातः आत्मघात इत्यर्थः २ इसका उदय स्पैके विम्वमे उत्पन हुए पृथ्वीकायिकजीवोंके हैं। ३. रसाद्रकं ततो मासं मांसान्मेदः प्रवर्तते। मेदतोस्थि ततो मर्जं मज्जान्छुकस्ततः प्रजा ॥ १॥
अर्थात् रससे लोही, लोहीसे गांस, मांससे मेद, मेदसे हाड, हाडसे मज्जा, मज्जासे वीर्थ, वीर्थसे संतान
होती है। इसतरह सात धातु हैं। ये सात धातु ३० दिनमे पूर्ण होती हें। ४. वात पित्तं तथा श्रेष्मा विरा
स्नायुध्य चर्म च। जठरामिरिति प्राह्मे प्रोक्ताः सप्तोपधातवः॥ अर्थात् वात १ पित्त २ कम ३ सिरा ४ स्नायु
भ चाम ६ पेटकी आग ७ ये सात उपधातु हैं।

उपधातु अपने २ ठिकाने ( स्थिर ) रहें उसको स्थिर नामकर्म १२४ कहते हैं । इससे ही शरीरमें रोग शान्त रहता है । जिसकर्मके उदयसे मस्तक वगैरह शरीरके अवयव और शरीर सुंदर हों उसे शुभ नामकर्म १२५ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे दूसरे जीवोंको अच्छा रुगनेवाला शरीर हो उसको सुभग नामकर्म १२६ कहते हैं। जिसके उदयसे खर (आवाज़ ) अच्छा हो उसे सुखर नामकर्म १२७ कहते हैं। जिसके उदयसे कान्ति सहित शरीर हो उसको आदेय नामकर्म १२८ कहते हैं। जिसके उदयसे अपना पुण्यगुण जगत-में प्रकट हो अर्थात् संसारमें जीवकी तारीफ़ हो उसे यशस्कीर्ति नामकर्म १२९ कहते हैं। जिसके उदयसे शरीरके अंगोपांगोंकी ठीक २ रचना हो उसे निर्माण नामकर्म १३० कहते हैं । वह दो प्रकार है-जो जातिनामकर्मकी अपेक्षासे नेत्रादिक इन्द्रियें जिस जगह होनी चाहिये उसी जगह उन इन्द्रियोंकी रचना करे वह स्थाननिर्माण १ है, और जितना नेत्रादिकका प्रमाण (माप) चाहिये उतने ही प्रमाण (मापके वरोवर) वनावै वह प्रमा-णनिर्माण २ है। जो श्रीमत् अर्हतपदका कारण हो वह तीर्थंकर नामकर्म १३१ है। निसके उदयसे एकेन्द्रियमें (पृथिवी १ जरु २ तेज ३ वायु ४ वनस्पतिकाय ५ में ) जन्म हो उसे स्थावर नामकर्म १३२ कहते हैं। जिसके उद्यसे ऐसा सूक्ष्म शरीर हो जो कि न तो किसीको रोकै और न किसीसे रुकै उसे सूक्ष्म नामकर्म १३३ कहते हैं। जिसके उदयसे कोई मी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो अर्थात् स्टब्यपर्याप्तक अवस्था हो उसको अपर्याप्ति नामकर्म १३४ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे एक शरीरके अनेक जीव स्वामी हों उसको साधरण नामकर्म १३५ कहते हैं। जिसके उदयसे घातु और उपघातु अपने २ ठिकाने न रहें अर्थात् चलायमान होकर शरीरको रोगी वनावें उसको अस्थिर नामकर्म १३६ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे शरीरके मस्तकादि अवयव सुंदर न हों उसकी अशुभ नामकर्म १२७ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे रूपादिक गुण सहित होनेपर भी दूसरे जीवोंको अच्छा न लगे उसको दुर्भग नामकर्म १३८ कहते हैं । जिसके उदयसे अच्छा खर न हो उसको दु:स्वर नामकर्म १३९ कहते है। जिसके उदयसे प्रभा (कान्ति) रहित श्रारीर हो वह अनादेय नामकर्म १४० है। जिस कर्मके उदयसे संसारमें जीवकी तारीफ़ न हो उसे अयशः कीर्ति नामकर्म १४१ कहते हैं । इसप्रकार सब मिलकर ९३ मेद नामकर्मके हुए॥

गोत्रकर्मके दो मेद हैं-जिसके उदयसे लोकपूजित (मान्य) कुलमें जन्म हो उसे उचगोत्र कर्म १८२ कहते हैं । जिस कर्मके उदयसे लोकनिंदित कुलमें जन्म हो उसे नीचगोत्र कर्म १८२ कहते हैं।

अन्तरायकर्मके पांच मेद हैं-जिसके उदयसे देना चाहै परंतु दे नहीं सकै वह दानां-तराय कर्म १४४ है। जिसके उदयसे लाम (फायदा) की इच्छा करै लेकिन लाम नहीं हो उसे लाभांतराय कर्म १४५ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे पुष्पादिक या अनादिक भोगरूप वस्तुको भोगना चाहें परंतु भोग न सकै वह भोगान्तराय कर्म १४६ हैं। जिसके उदयसे स्त्रीवगैरः उपभोग्य वस्तुका उपभोग न करसके उसे उपभोगांतराय कर्म १४७ कहते हैं। जिसकर्मके उदयसे अपनी शक्ति (बल) प्रकट करना चाहें परंतु शक्ति प्रकट न हो उसे वीर्यान्तराय कर्म १४८ कहते हैं॥ इसप्रकार १४८ उत्तर प्रकृतियोंका शब्दार्थ कहा।

अव नामकर्मकी उत्तरप्रकृतियोंमें अभेद विवक्षासे जो २ प्रकृतियां जिन २ में शामिल् होसक्ती हैं उनको दिखाते हैं;—

> देहे अविणाभावी वंधणसंघाद इदि अवंधुदया । वण्णचडकेऽभिण्णे गहिदे चत्तारि वंधुदये ॥ ३४ ॥

देहे अविनाभाविनौ बन्धनसंघातौ इति अवन्धोदयौ । वर्णचतुष्केऽभिन्ने प्रहीते चतस्रः वन्धोदययोः ॥ ३४ ॥

अर्थ—शरीर नामकर्मके साथ अपना अपना बंधन और अपना २ संघात ये दोनों अविनाभावी हैं। अर्थात् ये दोनों शरीरके विना नहीं हो सकते। इसकारण पांच बंधन और पांच संघात ये दश प्रकृतियां बन्ध और उदय अवस्थामें अमेद विवक्षासे जुदी नहीं गिनीजातीं, शरीर—नाम प्रकृतिमें ही शामिल हो जाती हैं। तथा वर्ण १ गंध २ रस ३ स्पर्श ४ इन चारमें ही इनके वीस मेद शामिल होजाते हैं। इसकारण अमेद की अपेक्षासे इनके भी बन्ध और उदय अवस्थामें चार ही मेद माने हैं॥ ३४॥

े ऐसा होनेपर बंध, उदय, तथा सत्तारूप प्रकृतियां कितनी हुई ? इसका उत्तर आचार्य चार गाथाओंसे कहते हुए प्रथम बंधरूप प्रकृतियों को गिनाते हैं;—

पंच णव दोण्णि छवीसमिव य चउरो कमेण सत्तही। दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ वंधपयडीओ ॥ ३५ ॥

ं पश्च नव द्वौ पिंड्विंशतिरिप च चतस्रः ऋमेण सप्तपिष्टः। द्वौ च पश्च च भणिता एता वन्धप्रकृतयः॥ ३५॥

अर्थ—ज्ञानावरणंकी ५, दर्शनावरणंकी ९, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २६, आयु-कर्मकी ४, नामकर्मकी ६७, गोत्रकर्मकी २, अंतरायकर्मकी ५, ये सब वंध होने योग्य प्रकृतियां हैं। क्योंकि मोहनीयमें सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति वन्धमें नहीं है यह पहले कहचुके हैं, । और नामकर्म में पहले गाथामें १०+१६=२६ प्रकृतियां अमेद विवक्षासे बंध अवंस्थामें नहीं हैं ऐसा कह आये हैं। सो ९३ मेंसे २६ कम करनेपर (९३-२६ =६०) ६० वाकी रहजाती हैं॥ ३५॥ अव उदय प्रकृतियोंको कहते हैं;—

पंच णव दोणिण अहावीसं चडरो क्रमेण सत्तही । दोणिण य पंच य भणिया एदाओ उदयपयडीओ ॥ ३६ ॥

पञ्च नव हो अष्टार्विशतिः चतम्नः क्रमेण सप्तपिष्टः । हो च पञ्च च भणिता एना उदयप्रश्चतयः ॥ ३६ ॥

अर्थ-पांच, नो, दो, अर्हाइस, चार, सट्सठ, दो ऑर पांच ये मत्र उदय प्रकृतियां हैं। मोहनीयकी पहुठी छर्जीस प्रकृतियोंमें सन्यग्मिण्यात्व १ और सम्यक्त प्रकृति ये दो मी उदय अवस्थामें शामिल करनेस अर्हाइस प्रकृतियां होजाती हैं॥ ३६॥

त्रांगे वंघरूप तथा उद्यस्प कुछ प्रकृतियोंकी मेद्विवक्षा और अमेद्विवक्षांम संख्या कहते हैं;—

भेदे छादारुस्यं इद्रे वंघे ह्वंति वीसस्यं भेदे सबे उद्ये वाबीसस्यं अभेद्रिह् ॥ ३७॥ भेदे पद्भवारियच्छ्वमिनरं वन्चे भवन्ति विश्वश्वप् । भेदे सबे उद्ये हाविश्यवस्येदे ॥ ३७॥

अर्थ—वन्य अवस्थामं, मेदविवश्यामं (मेदमे कहनेकी इच्छासे) १८६ प्रकृतियां हैं; क्योंकि सन्यग्निथ्यात्व तथा सन्यक्त्व प्रकृति ये दोनों इस वंवअवस्थामं नहीं गिनी जातीं। और अमेदकी विवशाने १२० प्रकृतियां कहीं हैं। क्योंकि २६ प्रकृतियां दृसरे मेदोंमें शामिल करदी गई हैं। उदय अवस्थामें, मेदविवश्यासे सब १८८ प्रकृतियां हैं। क्योंकि मोहनीय कर्मकी पृत्रीक दो प्रकृतियां मां यहां शामिल होजाती हैं। तथा अमेद विवश्यासे १२२ प्रकृतियां कहीं हैं। क्योंकि २६ मेद दृसरे मेदोंमें गर्मित होजाते हैं यह पहलेही कहन्नुके हैं।। ३७॥

वागे मचारूप प्रकृतियोकी संस्था कहते हैं;—

पंच णत्र दोणिण अहात्रीसं चलरा कमेण तेणलदी । दोणिण य पंच य भणिया एदाओ सत्तपयदीओ ॥ ३८ ॥

पञ्च नव हैं। अष्टाविंदीतिः चन्त्रारः क्रमण त्रिनवितः । हो च पञ्च च भणिता एताः सत्त्वप्रकृतयः ॥ ३८॥

अर्थ---पांच, नी, दी, अहाईस, चार, तिरानवै, दी, और पांच, इसतरह सब ११८ सत्तारूप (मीजृद्रहने योग्य) मक्कतियां कही हैं॥ ३८॥

यातिकर्म जो पहले कहे थे उनके नर्ववाती और देखवातीकी अपेक्षा दो मेद हैं। उन दोनेमिसे अब मर्ववातीक मेटोंकी कहते हैं;—

## केवलणाणावरणं दंसणछकं कसायवारसयं। मिच्छं च सबघादी सम्मामिच्छं अवंधिता। ३९॥

केवलज्ञानावरणं दर्शनपट्टं कपायद्वादशकम् । मिथ्यात्वं च सर्वघातीनि सम्यग्मिथ्यात्वमवन्धे ॥ ३९॥

अर्थ—केवलज्ञानावरण १, केवलदर्शनावरण और पांचिनद्रा इस प्रकार दर्शनावरणके छःमेद, तथा अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ ये वारह कपाय, और मिथ्यात्व मोहनीय, सब मिलकर २० प्रकृतियां सर्वधाती हैं। तथा सम्यग्मि-ध्यात्वप्रकृतिं भी वन्धरहित अवस्थामें अर्थात् उदय और सत्ता अवस्थामें सर्वधाती है। परन्तु यह सर्वधाती जुदी ही जातिकी है। ३९॥

अव देशघाती प्रकृतियोंको कहते हैं;---

## णाणावरणचडकं तिदंसणं सम्मगं च संजलणं । णव णोकसाय विग्घं छबीसा देसघादीओ ॥ ४० ॥

ज्ञानावरणचतुष्कं त्रिदर्शनं सम्यक्त्वं च संज्वलनम् । नव नोकपाया विन्नं पिंड्विंशतिः देशघातीनि ॥ ४० ॥

अर्थ-ज्ञानावरणके चार मेद (केवल्ज्ञानावरणको छोड़कर), दर्शनावरणके तीन मेद (उक्त छःमेदोंके सिवाय), सम्यक्तवप्रकृति, संज्वलन-क्रोधादि चार, हास्यादि नोकपाय नव, और अंतरायके पांच मेद, इसतरह छन्वीस देशघाती कर्म हैं। क्योंकि इनके उदय होनेपर भी जीवका गुण प्रगट रहता है।। ४०॥

ं इसंप्रकार घातियाकर्मोंके दो मेद कहकर, अब अघातिया कर्मोंके जो प्रशस्त तथा अप्रशस्त दो मेद हैं उनमें प्रशस्त प्रकृतियोंको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

सादं तिण्णेवाक उचं णरसुरदुगं च पंचिंदी ।
देहा वंधणसंघादंगोवंगाइं वण्णचओ ॥ ४१ ॥
समचउरवजारिसहं उवघादूणगुरुछक सग्गमणं ।
तसवारसहुसही वादालमभेददो सत्था ॥ ४२ ॥ जुम्मं ।
सातं त्रीण्येवायूंपि उचं नरसुरद्विकं च पञ्चेन्द्रियम् ।
देहा वन्धनसंघाताङ्गोपाङ्गानि वर्णचतुष्कम् ॥ ४१ ॥
समचतुरस्रवज्जपंभग्रपघातोनागुरुपद्वं सद्गमनम् ।
त्रसद्वादशाष्ट्रपष्टिः द्वाचत्वारिशदभेदतः शस्ताः ॥ ४२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—सातावेदनीय १, तिर्यंच मनुष्य देवायु ३, उच्चगोत्र १, मनुष्यगति १ मनुष्य-गत्यानुपूर्वी २ देवगति ३ देवगत्यानुपूर्वी ४, पंचेन्द्रिय जाति १, शरीर ५, वंघन ५, संघात ५. अंगोपांग तीन, ग्रुम वर्ण, गंघ, रस, स्पर्श इन चारके २० मेद, समचतुरस्र-संस्थान १, वज्जर्पमनाराच संहनन १, और उपघातके विना अगुरुलघु आदि छह, तथा प्रशस्तविहायोगित १, और त्रस आदिक वारह, इसप्रकार ६८ प्रकृतियां मेदिववक्षासे प्रशस्त (पुण्यस्प) कहीं हैं । और अमेद विवक्षासे ४२ ही पुण्य प्रकृतियां हैं । क्योंकि पहिली रीतिके अनुसार २६ कम होजाती हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अव अपरात्त कर्मप्रकृतियोंकी संख्या दो गाथाओंमें दिखाते हैं:—

घादी णीचमसादं णिरयाऊ णिरयतिरियदुग जादी-संठाणसंहदीणं चदुपणपणगं च वण्णचओ ॥ ४३ ॥ उवघादमसग्गमणं थावरदसयं च अप्पसत्था हु । वंधुदयं पिंड भेदे अङ्णडिद सयं दुचदुरसीदिदरे ॥४४॥ जुम्मं । घातीनि नीचमसातं निरयायुः निरयतिर्थिग्द्वकं जाति- । संस्थानसंहतीनां चतुःपञ्चपञ्चकं च वर्णचतुष्कम् ॥ ४३ ॥ उपघातमसद्भनं स्थावरद्शकं च अप्रशस्ता हि । वन्धोदयं प्रति भेदे अष्टनवितः जतं द्वि—चतुरशीतिरितरे ॥४४॥ युग्मम् ।

अर्थ—चारों घातिया कर्मोंकी प्रकृतियां, नीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकायु. नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यंचगति तिर्यंचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियादिजाति ४, समचतुरसको छोड़कर पाच संस्थान. पहिले संहननके सिवाय पांच संहनन, अशुभ वर्ण रस गंघ स्पर्श, ये चार अथवा इनके वीस मेद, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति. और स्थावर आदिक दस, ये अप्रशस्त (पाप) प्रकृतियां हैं। ये मेदिववधासे वन्धरूप ९८ हें, और उदयह्मप १०० हैं। तथा अमेदिववधासे वन्धयोग्य ८२ और उदयह्मप ८४ प्रकृतियां हें। क्योंकि वर्णादिक चारके सोलह मेद कम हो जाते हैं॥ ४३॥ ४४॥

आगे अनन्तानुवन्वी आदि चार कषायोंका कार्य दिखाते हैं;

पढमादिया कसाया सम्मत्तं देससयळचारित्तं । जहखादं घादंति य गुणणामा होति सेसावि ॥ ४५ ॥ प्रथमादिकाः कषायाः सम्यक्त्व देशसकळचारित्रम् । यथाख्यातं घातयन्ति च गुणनामानो भवन्ति शेषा अपि ॥ ४५ ॥

अर्थ—पहली—अनन्तानुबन्धी आदिक अर्थात् अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्या-ख्यान, और संज्वलन ये चार कषाय, क्रमसे सम्यक्त्वको, देशचारित्रको, सकलचारित्रको और यथाख्यातचारित्रको घातती हैं। अर्थात् सम्यक्त्व वगैरः को प्रकट नहीं होने देतीं।

<sup>9.</sup> वर्णीद चार अथवा टनके २० मेद पुष्य रूप नी हैं तथा पापरूपनी है । इस कारण ये दोनों ही नेदोंमें गिनेजाते हैं । और इसी कारण १४८ में २० मेद अधिक जोडनेसे १६८ मेद होजाते हैं ।

इसीकारण इनके नाम भी वैसे ही हैं जैसे कि इनमें गुण हैं। इनके सिवाय दूसरी जो प्रकृतियां हैं वे भी सार्थक (नामके अनुसार अर्थवालीं ) ही हैं। इन सबका शब्दार्थ पहले कहा जा चुका है।। ४५॥

अब इन कषायोंकी वासनाका ( संस्कारका ) काल बताते है;— अंतोमुहुत्त पच्खं छम्मासं संखऽसंखणंतभवं । संजललणमादियाणं वासणकालो हु णियमेण ॥ ४६॥

अन्तर्भुहूर्तेः पक्षः षण्मासाः संख्यासंख्यानन्तभवाः । संब्वलनाद्यानां वासनाकालः तु नियमेन ॥ ४६ ॥

अर्थ संज्वलन वगैरः अर्थात् संज्वलन, प्रत्याख्यान, अपत्याख्यान, और अनन्तानुंबंधी, इन चार कषायोंकी वासनाका काल कमसे अंतर्भ्रह्ती, पक्ष (पंद्रह दिन), छः महीना और संख्यात असंख्यात तथा अनंतभव है, ऐसा निश्चय कर समझना। अभिप्राय यह हैं कि, किसीने कोध किया, पीछे वह दूसरे काममें लगगया। वहांपर कोधका उदय तो नहीं है, परंतु जिस पुरुषपर कोध किया था उसपर क्षमा भी नहीं है। इसप्रकार जो कोधका संस्कार चित्तमें बैठा हुआ है उसीकी वासनाका काल यहांपर कहागया है॥ ४६॥

ये प्रकृतियां, पुद्गलविपाकी, भवविपाकी, क्षेत्रविपाकी, और जीवविपाकी, इसरीतिसे चार प्रकारकी हैं। उनमेंसे पुद्गलविपाकी प्रकृतियोंकी संख्या बताते हैं;—

> देहादी फासंता पण्णासा णिमिणतावजुगलं च। थिरसुहपत्तेयदुगं अगुरुतियं पोग्गलविवाई ॥ ४७॥ देहादयः स्पर्शान्ताः पश्चाशत् निर्माणातापयुगलं च।

स्थिरशुभप्रत्येकद्विकमगुरुत्रयं पुद्रलविपाकिन्यः ॥ ४७ ॥

अर्थ पांच शरीरोंसे लेकर स्पर्शनामतक ५०, तथा निर्माण, आताप, उद्योत, तथा स्थिर शुभ और प्रत्येकका जोड़ा अर्थात् स्थिर, अस्थिर वगैरः छः, तथा अगुरुल्घु आदिक तीन, ये सब ६२ प्रकृतियां पुद्गलिपाकी हैं। अर्थात् इनके उदयका फल पुद्गलमें ही होता है॥ ४७॥

अब भवविपाकी क्षेत्रविपाकी और जीवविपाकी प्रकृतियोंको कहते हैं;— आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुद्यीओं। अद्वत्तरि अवसेसा जीवविवाई सुणेयद्या ॥ ४८ ॥ आयूंपि भवविपाकीनि क्षेत्रविपाकीनि च आनुपूर्वणि,। अष्टसप्ततिरविश्रष्टा जीवविपाकिन्यः मन्तव्याः॥ ४८ ॥

अर्थ--नरकादिक चार आयु भवविपाकी हैं। क्योंकि नारकादि पर्यायोंके होनेमें ही इन

मकृतियोंका फरु होता है। चार आनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्रविपाकी हैं; क्योंकि परलोककी गमन फरते हुए जीवके मार्गमें ही इनका उदय होता है। और वाकी जो अठत्तरि प्रकृतियां हैं वे सब जीवविपाकी जानना। क्योंकि नारक आदि जीवकी पर्यायोंमें ही इनका फरु होता हैं।।४८॥ अब उन्हीं अठत्तरि प्रकृतियोंको गिनाते हैं;—

वेदणियगोद्घादीणेकावण्णं तुं णामपयडीणं । सत्तावीसं चेदं अद्वत्तिः जीवविवाई ॥ ४९ ॥ वेदनीयगोत्रघातिनामेकपश्वाद्यतु नामप्रक्रतीनाम् । सप्तविद्यतिश्चेता अष्टसप्ततिः जीवविपाकिन्यः ॥ ४९ ॥

अर्थ-चेदनीयकी २, गोत्रकी २, घातियाकर्मीकी ४७, इसप्रकार ५१ और सत्ताईस नामकर्मकी इसतरह ५१+२७=७८ प्रकृतियां जीवविषाकी हैं॥ ४९॥

आगे नामकर्मकी सत्ताईस प्रकृतियोंकी संख्या दिखाते हैं:--

तित्थयरं उस्सासं वादरपजात्तसुस्सरादेजं । जसतसविद्दायसुभगदु चलगइ पणजाइ सगवीसं ॥ ५० ॥ तीर्थकरसुच्छ्वासं वादरपर्याप्तसुखरादेयम । यशस्त्रसविद्दायः शुभगद्वयं चतुर्गतयः पश्चजातयः सप्तविद्वातिः ॥ ५० ॥

अर्थ--तीर्थंकर प्रकृति, जीर उच्छास प्रकृति, तथा वाटर-पर्याप्त-मुखर-आदेय-यग-स्कीर्ति-त्रस-विद्यायोगित जीर शुमग इनका जोड़ा, अर्थात् वादर-सूक्ष्म आदिक १६, जीर नरकादि चार गति, तथा एकेन्द्रियादि पांच जाति, इसप्रकार सत्ताईस नामकर्मकी प्रकृतिया जीवविपाकी जानना ॥ ५०॥

अव उन्हीं सत्ताईस प्रकृतियोंकों प्रकारान्तरसे दिसाते हैं,—
गदि जादी उरसासं विद्यायगदि तसितयाण जुगरुं च ।
सुभगादिचउज्जुगरुं तित्थयरं चेदि सगवीसं ॥ ५१ ॥
गतिः जातिः उच्छ्वासं विद्यायोगितः त्रसत्रयाणां युगरुं च ।
सुभगादिचतुर्युगरुं तीर्थकरं चेति सप्तविंगतिः ॥ ५१ ॥

अर्थ-चार गति, पांच जाति, उच्छास, विद्यायोगति, त्रस-चादर-पर्याप्त इन तीनका जोड़ा (त्रस, स्थावर वंगरः) एवं सुमग-सुखर-आदेय-यशस्कीर्ति इन चारका जोड़ा (सुमग, दुर्भग आदि) और एक तीर्थंकर प्रकृति, इस प्रकार क्रमसे सत्ताईसकी गिनती कही है॥५१॥

अब यहां मध्यम रुचिचाले श्रोताओंको विशेष समझनेकेलिये नामादिक चार निक्षेपोंसे कर्मका खरूप चौंतीस गाथाओंसे कहते हैं। क्योंकि विना चार निक्षेपोंके वस्तुका यथार्थ सरूप समझमें नही आता;—

<sup>,</sup> १-यद्मा "जीववाईओ" इति पाटः । जीवपाकिन्य इत्यर्थः ।

णामं ठर्वणा दिवयं भावोत्ति चडिवहं हवे कम्मं। पयडी पावं कम्मं मलंति सण्णा हु णाममलं॥ ५२॥ नाम स्थापना द्रव्यं भाव इति चतुर्विधं भवेत् कर्म। प्रकृतिः पापं कर्म मलमिति संज्ञा हि नाममलम्॥ ५२॥

अर्थ—नाम, स्थापना, द्रव्य, और भावके मेदसे कर्म चार तरहका है । इनमें पहला मेद संज्ञारूप है । प्रकृति पाप कर्म और मल ये कर्मकी संज्ञाय हैं । इन संज्ञाओं की नाम निक्षेपसे कर्म कहते हैं ॥ ५२ ॥

अब प्रकर्रणवंश इन चार निक्षेपोंका खरूप कहते हैं। क्योंकि इनका खरूप जानेविना वस्तुका किस तरह व्यवहार होता है सो मार्छम नही होता। जो युक्तिसे युयुक्तमार्ग होते हुए कार्यके वशसे नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूपसे पदार्थका व्यवहार करना उसे निक्षेप कहते हैं। वह नीमादि मेदसे चार प्रकारका है। जिस वस्तुमें जो गुण नहीं है उसको उस नामसे कहना उसे नामनिक्षेप कहते हैं। जैसे किसीने अपने लड़केकी संज्ञा ऋषम देव रक्खी। उसमें यद्यपि ऋषमदेव तीर्थकरके गुण नहीं है, फिर मी केवल व्यवहारके लिये वह संज्ञा रक्खी है। अत एव उसको ऋषम देवका नामनिक्षेप कहेंगे। स्थापनानिक्षेप वह है जो कि साकार तथा निराकार (मनुप्यादि शरीरका आकार न हो और किसी शकलका पिंड हो) काठ पत्थर चित्राम (मूर्ति) वगैरः में "ये वे ही ऋषमदेव तीर्थकर हैं" इसप्रकारका अपने परिणामोंसे निवेश करना। इन दोनोंमें इतना ही मेद है कि, नाममें मूल पदार्थकी तरह सत्कार आदिककी प्रवृत्ति नहीं होती, और स्थापनामें मूल पदार्थ सरीखा ही आदर सत्कार किया जाता है॥

जो पदार्थ आगामी (होनेवाली) पर्यायकी योग्यता रखता हो उसको द्रव्यनिक्षेप कहते हैं। जैसे—राजाके पुत्रको राजा कहना, अथवा केवलज्ञान अवस्थाको जो प्राप्त होनेवाले हैं उन ऋषभदेवको गृहस्थादि अवस्थामें तीर्थंकर कहना। वर्तमानपर्याय सहित वस्तुको भावनिक्षेप कहते हैं। जैसे राज्यकार्य करते हुएको राजा कहना, अथवा केवलज्ञान प्राप्त होजानेपर ऋपभदेवको तीर्थंकर कहना॥ इस तरह चार निक्षेपोका खरूप कहा॥

आगे स्थापनारूप कर्मको कहते हैं;---

सरिसासरिसे दन्वे मदिणा जीवद्वियं खु जं कम्मं। तं एदंत्ति पदिद्वा ठवणा तं ठावणाकम्मं॥ ५३॥

<sup>9 &</sup>quot;अतहुणेषु भावेषुं व्यवहारप्रसिद्धये । यत्सज्ञाकमं तन्नाम नरेच्छावशवर्तनात् ॥ १ ॥ साकारे वा निराकारे काष्टादी यन्निवेशनम् । सोयमिखवधानेन स्थापना सा निगवते ॥ २ ॥ आगामिगुणयोग्योधा द्वव्यन्यासस्य गोचरः । तत्कालपर्ययाकान्तं वस्तु भावो निगवते ॥ ३ ॥" इमप्रकार चार निक्षेपोत्रा सक्ष्य कहा है ।

सदृशासदृशे द्रव्ये मत्या जीवस्थितं खलु यत्कर्मे । तदेतदिति प्रतिष्ठा स्थापना तत्स्थापनाकर्म ॥ ५३ ॥

अर्थ—सदृश अर्थात् कर्मसरीखा, और असदृश अर्थात् जो कर्मके समान न हो ऐसे किसी भी द्रव्यमें अपनी बुद्धिसे ऐसी स्थापना करना कि जो जीवमें कर्म मिले हुए हैं वेही ये हैं इस अवधानपूर्वक किये गये निवेश को ही स्थापना कर्म कहते हैं ॥ ५३ ॥

आगे द्रव्यनिक्षेपरूप कर्मका खरूप दिखाते हैं;—

द्व्ये कम्मं दुविहं आगमणोआगमंति तप्पढमं । कम्मागमपरिजाणुगजीवो उवजोगपरिहीणो ॥ ५४ ॥ द्र्ये कर्म द्विविधमागमनोआगममिति तत्प्रथमम् । कर्मागमपरिज्ञायकजीव उपयोगपरिहीनः ॥ ५४ ॥

अर्थ—द्रव्यनिक्षेपरूप कर्म दो प्रकार है—एक आगमद्रव्यक्रम दूसरा नोआगमद्र-व्यक्तमी। इन दोनोंमें जो कर्मका खरूप कहनेवाले शास्त्रका जाननेवाला परंतु वर्तमान-कालमें उस शास्त्रमें उपयोग (ध्यान) नहीं रखनेवाला जीव है वह पहला—आगमद्रव्य-कर्म है ॥ ५४ ॥

अव दूसरा नोआगमद्रव्यकर्म कहते हैं;---

जाणुगसरीर भवियं तन्वदिरित्तं तु होदि जं विदियं। तत्थ सरीरं तिविहं तियकालगयंति दो सुगमा ॥ ५५ ॥ ज्ञायकशरीर भावि तद्यतिरिक्तं तु भवति यहितीयम्। तत्र शरीरं त्रिविधं त्रयकालगतमिति हे सुगमे ॥ ५५ ॥

अर्थ—दूसरा जो नोआगमद्रच्यकर्म है वह ज्ञायकशरीर १ मानि २ तद्यतिरिक्त ३ के गेदसे तीन प्रकारका है । उनमेंसे ज्ञायकशरीर (कर्मखरूपके जाननेवाले जीवका शरीर) मूत, वर्तमान, भावी, इसतरह तीन कालोकी अपेक्षा तीन प्रकारका है । उन तीनोंमेंसे वर्तमान तथा भावी शरीर इन दोनोंका अर्थ समझनेमें सुगम है, कठिन नहीं है । क्योंकि वर्तमान शरीर वह है जिसको धारण कर रहा है, और भानि शरीर वह है कि जिसको आगामीकालमें धारण करैगा ॥ ५५॥

आगे मूतशरीर ( जिसको छोडकर आया है वह शरीर ) के मेद दिखलाते हैं;—

भूदं तु चुदं चइदं चदंति तेथा चुदं सपाकेण । पिडदं कदलीघादपरिचागेणूणयं होदि ॥ ५६ ॥ भूतं तु च्युतं च्यावितं सक्तमिति त्रेघा च्युतं खपाकेन । पिततं कदलीघातपरिसागेनोनं भविति ॥ ५६ ॥ अर्थ - भूतज्ञायकशरीर, च्युत १ च्यावित २ त्यक्त ३ के मेदसे तीन तरहका है। उनमें जो दूसरे किसी कारणके विना केवल आयुके पूर्ण होनेपर नष्ट होजाय वह च्युतशरीर है। यह च्युतशरीर कदलीघात (अकालमृत्यु) और संन्यास इन दोनों अवस्थाओंसे रहित होता है॥ ५६॥

अब कदलीघातमरणका लक्षण कहते हैं;---

विसवेयणरत्तक्खयभयसत्थग्गहणसंकिलेसेहिं। उस्सासाहाराणं णिरोहदो छिज्जदे आऊ॥ ५७॥

विषवेदनारक्तक्षयभयशस्त्रघातसंक्षेशै:।

उच्छ्वासाहारयोः निरोधतः छिद्यते आयुः ॥ ५७ ॥

अर्थ — विष भक्षणसे अथवा विषवाले जीवोंके काटनेसे; रक्तक्षय अर्थात् लोह् जिसमें स्र्खता जाता है ऐसे रोगसे अथवा धातुक्षयसे, (उपचारसे—लोह्के संबंधसे यहा धातुक्षय भी समझना चाहिये), भयंकर वस्तुके दर्शनसे या उसके विना भी उत्पन्न हुए भयसे, शखों (तलवार आदि हथियारों) के घातसे, संक्षेत्री अर्थात् शरीर वचन तथा मनद्वारा आत्माको अधिक पीड़ा पहुंचानेवाली किया होनेसे, श्वासोच्छ्वासके रुकजानेसे, और आहार (खाना पीना) नहीं करनेसे, इस जीवकी आयु कम होजाती है। इन कारणोंसे जो मरण हो अर्थात् शरीर लूटै उसे कदलीघात मरण अथवा अकालमृत्यु कहते हैं॥ ५०॥

आगे च्यावित और त्यक्त-भूतज्ञायकशरीरका लक्षण कहते हैं;—

कदलीघादसमेदं चागविहीणं तु चइदमिदि होदि। घादेण अघादेण व पिडदं चागेण चत्तमिदि ॥ ५८॥ कदलीघातसमेतं त्यागविहीनं तु च्यावितमिति भवति।

घातेन अघातेन वा पतितं ह्यागेन सक्तमिति ॥ ५८ ॥

अर्थ—जो ज्ञायकका मृत शरीर कदलीघातसहित नष्ट होगया हो परंतु संन्यासिन-घिसे रहित हो उसे च्यावितशरीर कहते हैं। और जो कदलीघातसहित अथवा कदली-धातके विना संन्यासरूप परिणामोंसे शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं॥ ५८॥

<sup>9</sup> अधिक दौढ़नेसे जो अधिक श्वासें चलतीं हैं वहा कायकी किया तथा मनकी कियाहए चक्केश परिणाम होते हैं। इस कारण अधिक श्वासका चलना भी अकाल्मृत्युका निमित्त कारण है। इस एक ही द्यांतको देखकर अज्ञानी लोक एकातसे श्वासके ऊपर ही आयुक्ते कमती चढ़ती होनेका अनुमान कर श्वासके कमती बढ़ती चलनेसे आयु घट चढ जाती है ऐसा श्रद्धान करलेते हैं। उनके श्रम दूर करनेके लिये आठ कारण गिनाये हैं। क्योंकि यदि एकहींके ऊपर विश्वास किया जाय तो शक्त टगनेसे श्वास चलना तो अधिक नहीं माल्स पड़ता, वहांपर या तो अपमृत्यु न होनी चाहिये, अथवा अधिक श्वास चलने चाहिये।। दुसरी चात यह है कि भुज्यमान आयु कभी भी बढ़ती नहीं है। समाधिम श्वास कम चलते हैं इसलिये आयु वढ़जाती है ऐसा मानना मिथ्या है। वहांपर श्वासके निरोधसे आयु कम नहीं होती।

अव त्यक्तशरीर (संन्याससहित शरीर) के मेद दिखाते हैं;— भत्तपइणणाइंगिणिपाउग्गविधीहिं चत्तमिदि तिविहं । भत्तपइण्णा तिविहा जहण्णमिन्झमवरा य तहा ॥ ५९ ॥ भक्तप्रतिज्ञाइिद्वानीप्रायोग्यविधिभिः त्यक्तमिति त्रिविधम् । भक्तप्रतिज्ञा त्रिविधा जघन्यमध्यमवरा च तथा ॥ ५९ ॥

अर्थ—त्यक्तगरीर, भक्तप्रतिज्ञा १ इंगिनी २ और प्रायोग्य ३ की विधिसे तीन प्रकारका है। उनमें भक्तप्रतिज्ञा जघन्य १ मध्यम २ तथा उत्कृष्ट ३ के भेदसे तीन तरहकी है॥५९॥ आगे इन जघन्य आदि भेदोंका काल कहते हैं,—

भत्तपइण्णाइविहि जहण्णमंतोसुहुत्तयं होदि । वारसविरसा जेट्ठा तम्मज्झे होदिमिज्झिमया ॥ ६० ॥ भक्तप्रतिज्ञादिविधिः जघन्योऽन्तर्सुहूर्त्तको भवति । द्वाद्यवर्षो ज्येष्ठः तन्मध्ये भवति मध्यमकः ॥ ६० ॥

. अर्थ- भक्तप्रतिज्ञा अर्थात् भोजनकी प्रतिज्ञा कर जो संन्यासमरण हो उसके कालका प्रमाण जघन्य (कमसे कम ) अन्तर्भृहर्त है, और उत्कृष्ट (ज्यादासे ज्यादा ) वारह वर्ष प्रमाण है। तथा मध्यके मेदोंका काल एक २ समय बढ़ता हुआ है। उसका अंतर्भृहर्तसे ऊपर और वारह वर्षके भीतर जितने मेढ हैं उतना प्रमाण समझना ॥ ६०॥

अब इगिनीमरण और प्रायोपगमन ( प्रायोग्यविधि ) मरणका लक्षण कहते हैं,—

अप्पोनयारनेक्खं परोवयारूणार्मेगिणीमरणं । सपरोवयारहीणं मरणं पाओवगमणमिदि ॥ ६१ ॥ आत्मोपकारापेक्षं परोपकारोनमिङ्गिनीमरणम् ।

खपरोपकारहीनं मरणं प्रायोपगमनमिति ॥ ६१ ॥

अर्थ—अपने शरीरकी टहल आपही अपने अंगोंसे करे, किसी दूसरेसे रोगादिका उपचार न करावे, ऐसे विधानसे जो सन्यास धारण कर मेरे उस मरणको हंगिनीमरण सन्यास कहते हैं। और जिसमें अपना तथा दूसरेका भी उपचार (सेवा) न हो अर्थात् अपनी टहल न तो आप करे न दूसरेसे ही करावे ऐसे सन्यासमरणको प्रायोपगमन कहते हैं॥ ६१॥

आगे नोआगमद्रव्यकर्मका दूसरा मेद जो भावी है उसे कहते हैं;— भवियंति भवियकाले कम्मागमजाणगो स जो जीवो । जाणुगसरीरभवियं एवं होदित्ति णिद्दिहं ॥ ६२ ॥ भविष्यति भाविकाले कर्मागमज्ञायकः स यो जीवः। ज्ञायकशरीरभावी एवं भवतीति निर्दिष्टम् ॥ ६२॥

अर्थ — जो कर्मके खरूपको कहनेवाले शास्त्रका जाननेवाला आगे होगा वह ज्ञायक-शरीर भावी जीव है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ६२॥

ार नावा जाव हु, एसा जिनन्द्रदवन कहा है ॥ ६२ । अब तीसरा मेद जो तद्यतिरिक्त है उसे कहते हैं;—

तन्त्रदिरित्तं दुविहं कम्मं णोकम्ममिदि तिहं कम्मं।
कम्मसरूवेणागय कम्मं द्व्यं हवे णियमा॥ ६३॥
तब्यतिरिक्तं द्विविधं कर्म नोक्रमेंति तिस्मन् कर्म।

कर्मस्वरूपेणागतं कर्म द्रव्यं भवेत् नियमात् ॥ ६३ ॥
अर्थ — तद्यतिरिक्त जो नो आगमद्रव्यकर्मका भेद वह कर्म १ और नोकर्म २ के भेदसे
दो प्रकार है। ज्ञानावरणादि मूलप्रकृतिरूप अथवा उनके भेद मतिज्ञानावरणादि उत्तरप्रकृतिखरूप परिणमता हुआ जो कार्मणवर्गणारूप पुद्गल द्रव्य वह कर्मतद्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यकर्म है ऐसा नियमसे जानना ॥ ६३ ॥

आगे नोकर्मतद्यतिरिक्तका खरूप और भावनिक्षेपरूपकर्मके भेद दिखाते हैं;— कम्मद्वादण्णं दव्वं णोकम्मद्वि होदि । भावे कम्मं दुविहं आगमणोआगमंति हवे ॥ ६४ ॥

कर्मद्रव्याद्न्यद्रव्यं नोकर्मद्रव्यमिति भवति । भावे कर्म द्विविधमागमनोआगममिति भवेत् ॥ ६४ ॥

अर्थ—कर्मखरूप द्रव्यसे भिन्न जो द्रव्य है वह नोर्कर्म-तम्मितिरिक्त नोआगमद्रव्य-कर्म है । और भावनिक्षेपखरूप कर्म आगम १ तथा नोआगम २ के मेदसे दो प्रकार कहा है ॥ ६४ ॥

अब आगमभावनिक्षेपकर्मका खरूप कहते हैं;—

कम्मागमपरिजाणगजीवो कम्मागमिह उवजुत्तो । भावागमकम्मोत्ति य तस्स य सण्णा हवे णियमा ॥ ६५ ॥ कर्मागमपरिजायकजीवः कर्मागमे उपयुक्तः ।

भावागमकर्मेति च तस्य च संज्ञा भवेन्नियमात् ॥ ६५ ॥

अर्थ—जो जीव कर्मस्वरूपके कहनेवाले आगम (शास्त्र) का जाननेवाला और वर्त-मानसमयमें उसीं शास्त्रका चिन्तवन (विचार) रूप उपयोगसहित हो उस जीवका नाम भावागमकर्म अथवा आगमभावकर्म निश्चयसे कहा जाता है॥ ६५॥

१ नो ( थोडा ) कर्म, अर्थात् जो कर्मको फल देनेम सहायता करनेवाला हो वह नोकर्म है।

आगे नो आगमभावनिक्षेपकर्मको कहते हैं;—

णोक्षागमभावो पुण कम्मफलं भुंजमाणगो जीवो । इदि सामण्णं कम्मं चउिवहं होदि णियमेण ॥ ६६ ॥

तोआगमभावः पुनः कर्मफलं सुन्तमानकः जीवः । इति सामान्यं कर्म चतुर्विधं भवति नियमेन ॥ ६६॥

अर्थ—कर्मके फलको भोगनेवाला जो जीव वह नोआगम भावकर्म है। इस तरह निक्षपंकी अपेक्षा सामान्यकर्म चार प्रकारका नियमसे जानना ॥ ६६ ॥

आने कर्मके विशेष नेव जो मृलप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियां हें उनमें नामादि चार निक्षपक मेदों की विशेषता दिखाते हैं;—

मृहुत्तर्षयदीणं णामादी एवमेव णवरिं तु । सगणामेण य णामं ठवणा दिवयं हवे भावो ॥ ६७ ॥ नृहोत्तरप्रकृतीनां नामाद्य एवमेव नवरि तु । सक्तारा च नाम स्थापना उच्यं भवेन् भावः ॥ ६७ ॥

अर्थ — कर्मकी मृलप्रकृति ८ तथा उत्तर प्रकृति ११८ हैं। इन दोनोंके जो नामादि चार निक्षेप हैं उनका खरूप सामान्यकर्मकी तरह समझना। परंतु इननी विशेषता है कि, जिस प्रकृतिका जो नाम हो उसीके अनुसार नाम १ स्थापना २ द्रव्य ३ तथा भाव १ निक्षेप होते हैं॥ ६७॥

अब कुछ आर भी विशेषता दिखाते हैं;—

मृहुत्तरपयडीणं णामादि चडिवहं हवे सुगमं । यित्तता णोकम्मं णोआगमभावकम्मं च ॥ ६८ ॥ मृहोत्तरप्रकृतीनां नामादि चतुर्विधं भवेत्सुगमम् । यर्जवित्वा नोकर्म नोआगमभावकर्म च ॥ ६८ ॥

अर्थ-मृहप्रकृति तथा उत्तरप्रकृतियोंके नामादिक चार मेदोंका खरूप समझना सरह है, परंतु उनने द्रव्य तथा भावनिक्षेपके मेटोंमेंसे नोकर्म तथा नोआगमभावकर्मका खरूप समझना कठिन है।। ६८॥

अत एव उन दोनोंको अर्थात् नोकर्म आर नोआगममावकर्मको मूल तथा उत्तर दोनों प्रकृतियोमें घटित करते हैं, आर उसमें मी कमानुसार पहले नोकर्मको मूलप्रकृतियोमें जोड़ते हैं;—

पडपडिहारसिमजा आहारं देह उचणीचंगं। भंडारी मृटाणं णोकम्मं दिवयकम्मं तु ॥ ६९ ॥ पटप्रतीहारासिमद्यानि आहारं देह उद्यनीचाङ्गम् । भण्डारी मूळानां नोकर्भ द्रव्यकर्भ तु ॥ ६९ ॥

अर्थ—द्रव्यनिक्षेपकर्मका जो एक मेद 'नोकर्मतद्यतिरिक्त' है उसीको यहां नोकर्म शब्दसे समझना । और जिस प्रकृतिके फल देनेमें जो निमित्तकारण हो (सहायता करता हो) वही उस प्रकृतिका नोकर्म जानना । इस अभिप्रायको धारण करके ही यहांपर नोकर्मोको वताते हैं ।—ज्ञानावरणादि ८ मूलप्रकृतियोंके नोकर्म द्रव्यकर्म कमसे, वस्तुके चारोंतरफ लगा हुआ कनातका कपड़ा १, द्वारपाल २, शहत लपेटी तलवारकी धार ३, शराव ४; अन्नादि आहार ५, शरीर ६; प्रशस्त अप्रशस्त शरीर ७, और मंडारी ८, ये आठ जानना ॥ ६९ ॥

आगे उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्म कहते हैं;—

पडिवसयपहुदि दवं मिदसुदवाघादकरणसंजुत्तं।
मिदसुदवोहाणं पुण णोकम्मं दिवयकम्मं तु॥ ७०॥

पटविपयप्रभृति द्रव्यं मतिश्रुतव्याघातकरणसंयुक्तम् । मतिश्रुतवोधयोः पुनः नोकर्म द्रव्यकर्म तु ॥ ७० ॥

अर्थ—वस्तुसक्रपके ढंकनेवाले वस्र आदि पदार्थ मितज्ञानावरणके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं। और इन्द्रियोंके रूपादिकविषय श्रुतज्ञान (शास्त्रज्ञान व एक पदार्थसे दूसरे पदार्थके ज्ञान) को नहीं होने देते इस कारण श्रुतज्ञानावरण कर्मके नोकर्म हैं। अर्थात् जो विषयोंमें मय रहता है उसे शास्त्रके विचार करनेमें रुचि नहीं होती। इसिलये (शास्त्रज्ञान अथवा अपने आत्माके सक्रपका विचार करनेमें वाधा करनेवाले होनेसे) इन्द्रियोंके विषयोंको श्रुत-ज्ञानावरणका नोकर्म कहा है। ७०।।

अव अवधिज्ञानावरण और मनःपर्ययज्ञानावरणके नोकर्म दिखाते हैं,— ओहिमणपज्जवाणं पिडघादणिमित्तसंकिलेसयरं । जं वज्झहं तं खलु णोकम्मं केवले णित्थ ॥ ७१ ॥ अवधिमनःपर्यययोः प्रतिघातनिमित्तसंक्षेशकरः ।

यः वाह्यार्थः स खळु नोकर्म केवले नास्ति ॥ ७१ ॥

अर्थ—अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन दोनोंके घात करनेका निमित्त कारण जो संक्षेशरूप (खेदरूप) परिणाम उसको करनेवाली जो वाद्य वस्तु वह अवधिज्ञानावरण तथा मनःपर्ययज्ञानावरणका नोकर्म है । और केवलज्ञानावरणका नोकर्म द्रव्यक्तम कोई वस्तु नहीं है । क्योंकि केवलज्ञान क्षायिक (कर्मोंके क्षयसे प्रगट) है । वहां सक्षेणरूप परिणाम नहीं हो सकते । और इसीलिये उस केवलज्ञानका घात करनेवाले सक्षेशरूप परिणामोंको कोई भी वस्तु उत्पन्न ही नहीं कर सकती ॥ ७१ ॥

अव दर्शनावरणके मेदोंके नोकर्भ कहते हैं,—

पंचण्हं णिद्दाणं माहिसदहिपहुदि होदि णोकम्मं । वाघादकरपडादी चक्खुअचक्खूण णोकम्मं ॥ ७२ ॥

पञ्चानां निद्राणां माहिषद्धिप्रभृति भवति नोकर्म । व्याघातकरपटादि चक्षुरचक्षुषोः नोकर्म ॥ ७२ ॥

अर्थ-पांच निद्राञोंका नोकर्म, मैसका दही लहसन खिल इत्यादिक हैं । क्योंकि ये निद्राकी अधिकता करनेवाली वस्तुएं हैं । और चक्षु तथा अचक्षुदर्शनके रोकनेवाले वस्त्र कौरह द्रव्य चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदर्शनावरणकर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म हैं ॥ ७२ ॥

ओहिकेवलदंसणणोकममं ताण णाणभंगो व । सादेदरणोकममं इद्वाणिहण्णपाणादी ॥ ७३ ॥ अवधिकेवलदर्शननोकमं तयोः ज्ञानभङ्गो वा । सातेतरनोकमं इष्टानिष्टात्रपानादि ॥ ७३ ॥

अर्थ — अविषद्र्शनावरण और केवल्द्र्शनावरणका नोकर्म अविष्णानावरण तथा केवल-ज्ञानावरणके नोकर्मकी तरह ही जानना । और सातावेदनीय तथा असातावेदनीयका नोकर्म कमसे अपनेको रुचनेवाली तथा अपनेको नहीं रुचै ऐसी खाने पीने वगैरहकी वस्तु जानना ॥ ७३ ॥

अव मोहनीयकर्मके भेढोंके नोकर्म दिखाते हैं,-

आयदणाणायदणं सम्मे मिन्छे य होदि णोकम्मं । उभयं सम्मामिन्छे णोकम्मं होदि णियमेण ॥ ७४ ॥ आयतनानायतनं सम्यक्त्वे मिध्यात्वे च भवति नोकर्म । उभयं सम्यग्मिध्यात्वे नोकर्म भवति नियमेन ॥ ७४ ॥

अर्थ- जिन १, जिनमंदिर २, जिनागम ३, जिनागमके घारणकरनेवाले ४, तप ५, जीर तपके घारक ६, ये छह आयतन सम्यक्त्वप्रकृतिके नोकर्म हें । और कुदेव १, कुदेवका मदिर २, कुशास्त्र ३, कुशास्त्रके घारक ४, खोटी तपस्या ५, खोटी तपस्याके करनेवाले ६, ये ६ अनायतन सिथ्यात्वप्रकृतिके नोकर्म हें । तथा आयतन और अनायतन दोनों मिलेहुए सम्यग्मिथ्यात्व दर्शनमोहनीयके नोकर्म हें । ऐसा निश्चय कर समझना ॥ ७४॥

अणणोकम्मं मिच्छत्तायदणादी हु होदि सेसाणं। सगसगजोग्गं सत्थं सहायपहुदी हवे णियमा ॥ ७५॥ अननोकर्म मिध्यात्वायतनादि हि भवति शेपाणाम्। स्वकस्तकयोग्यं शास्त्रं सहायप्रभृति भवेत् नियमात्॥ ७५॥ अर्थं—अनन्तानुवंधीकपायके नोकर्म मिथ्याआयतन अर्थात् कुदेव वगैरह छह अना-यतन हैं। और वाकी वची हुईं वारह कपायोंके नोकर्म, देशचारित्र, सकलचारित्र तथा यथास्यातचारित्रके घातमें सहायता करनेवाले काव्यनाटक कोक वगैरः शास्त्र, और पापी जार (क्रुशीली) पुरुषोंकी संगति करना, इत्यादिक हैं। ऐसा नियमसे जानना॥ ७५॥

> थीषुंसंढसरीरं ताणं णोकम्म दन्त्रकम्मं तु । वेळंवको सुपुत्तो हस्सरदीणं च णोकम्मं ॥ ७६ ॥

स्त्रीपुंपण्डशरीरं तेषां नोकर्म द्रव्यकर्म तु । विडम्बकः सुपुत्रः हास्यरस्रोः च नोकर्म ॥ ७६ ॥

अर्थ — स्नीवेदका नोकर्म स्नीका शरीर, पुरुपवेदका नोकर्म पुरुपका शरीर है, और नपुंसकवेदका नोकर्म दृत्यकर्म उक्त दोनोंका कुछ कुछ मिश्रित चिन्हरूप नपुंसकका शरीर है। हास्यकर्मके नोकर्म विदूपक वा बहुरूपिया वंगेरह हैं जो कि हँसी ठड़ा करनेके पात्र हैं। रतिकर्मका नोकर्म अच्छा गुणवान् पुत्र है; क्योंकि गुणवान् पुत्र अधिक पीति होती है।। ७६।।

इद्वाणिष्टवियोग-जोगं अरदिस्स मुदसुषुत्तादी । सोगस्स य सिंहादी णिंदिददव्यं च भयजुगले ॥ ७७ ॥

इप्टानिष्टवियोगयोगः अरतेः मृतसुपुत्राद्यः।

शोकस्य च सिंहाद्यः निन्दितद्रव्यं च भययुगछे ॥ ७७ ॥

अर्थ — अरिविकर्मका नोकर्मद्रव्य इष्टका (प्रियवस्तुका) वियोग होना और अनिष्ट अर्थात् अप्रियवस्तुका संयोग (प्राप्ति) होना है। जोकका नोकर्मद्रव्य सुपुत्र स्त्री वंगेरहका मरना है। और सिंह आदिक भयके करनेवाले पदार्थ भयकर्मके नोकर्म द्रव्य हैं। तथा निंदित वस्तु जुगुप्साकर्मकी नोकर्मद्रव्य है।। ७७॥

अब आयुकर्मके मेट्रिक तथा नामकर्मके मेट्रिक नोकर्म कहते हैं;—

णिरयायुस्स अणिद्वाहारो सेसाणमिद्धमण्णादी। गदिणोकममं दन्त्रं चलग्गदीणं हवे खेत्तं॥ ७८॥

निरयायुपः अनिष्टाहारः शेषाणामिष्टमत्राद्यः । गतिनोकर्भे द्रव्यं चतुर्गतीनां भवेन् क्षेत्रम् ॥ ७८ ॥

अर्थ — अनिष्ट आहार अर्थात् नरककी विषरूप मट्टी आदि नरकायुका नोकर्मद्रय्य है। आर वाकी तिर्यंचआदि तीन आयुकर्मोंका नोकर्म इन्द्रियोंको प्रिय लगे ऐसा अन्न पानी वगैरः है। और गतिनामकर्मका नोकर्म द्रव्य चारगतियोंका क्षेत्र (स्थान) है॥ ७८॥ णिरयादीण गदीणं णिरयादी खेत्तयं हवे णियमा । जाईए णोकम्मं दिव्विदियपोग्गलं होदि ॥ ७९ ॥ निरयादीनां गतीनां निरयादि क्षेत्रकं भवेत् नियमात् । जातेः नोकमे द्रव्येन्द्रियपुद्रलो भवति ॥ ७९ ॥

एइंदियमादीणं सगसगदिवंदियाणि णोकम्मं । देहस्स य णोकम्मं देहुदयजयदेहखंधाणि ॥ ८० ॥ एकेन्द्रियादीनां खकखकद्रव्येन्द्रियाणि नोकर्म । देहस्य च नोकर्म देहोदयजदेहस्कंधाः ॥ ८० ॥

अर्थ-एकेन्द्रिय आदिक पांच जातियोंके नोकर्म अपनी २ द्रन्येन्द्रियें हैं । और शरीर नामकर्मका नोकर्मद्रन्य शरीरनाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए अपने शरीरके स्कंघरूप पुद्गरू जानना ॥ ८० ॥

ओरालियवेगुवियआहारयतेजकम्मणोकम्मं । ताणुदयजचडदेहा कम्मे विस्संचयं णियमा ॥ ८१ ॥

औदारिकवैगूर्विकाहारकतेजःकर्मनोकर्म । तेषामुद्यजचतुर्देहा कर्मणि विश्रसोपचयो नियमात् ॥ ८१ ॥

अर्थ— औदारिक-वैक्रियिक-आहारक-तैजस शरीरनामकर्मका नोकर्मद्रव्य अपने २ उदयसे प्राप्त हुई शरीरवर्गणा हैं। क्योंकि उन वर्गणाओंसे ही शरीर बनता है। और कार्माणशरीरका नोकर्मद्रव्य विस्रसोपचयरूप (स्वभावसे कर्म रूप होनेयोग्य कार्मण वर्गणा) परामाणू हैं॥ ८१॥

वंधणपहुदिसमिणयसेसाणं देहमेव णोकम्मं । णवरि विसेसं जाणे सगखेत्तं आणुपुत्तीणं ॥ ८२ ॥ वन्धनप्रभृतिसमन्वितशेपाणां देहमेव नोकर्म । नवरि विशेषं जानीहि स्वकक्षेत्रमानुपूर्वीणाम् ॥ ८२ ॥

अर्थ—शरीरवंधननामकर्मसे लेकर जितनी पुद्गलिविपाकी प्रकृतियां हैं उनका, और पहले कही हुई प्रकृतियों से सिवाय जीविविपाकी प्रकृतियों में से जितनी वाकी वची उनका नोकर्म शरीर ही है। क्योंकि उन प्रकृतियोंसे उत्पन्न हुए सुखादिरूप कार्यका कारण शरीर ही है। क्षेत्रविपाकी चार आनुपूर्वी प्रकृतियोंका नोकर्मद्रव्य अपना २ क्षेत्र ही है, इतनी विशेष बात जाननी ॥ ८२ ॥

थिरजुम्मरस थिराथिररसरुहिरादीणि सुहजुगस्स सुहं। असुहं देहावयवं सरपिरणदपोग्गलाणि सरे॥ ८३॥ स्थिरयुग्मस्य स्थिरास्थिररसरुधिरादयः शुभयुगस्य शुभः। अशुभो देहावयवः स्वरपिणतपुद्गलाः स्वरे॥ ८३॥

अर्थ — स्थिरकर्मका नोकर्म अपने २ ठिकानेपर स्थिर रहनेवाले रस लोही वगेरः हैं और अस्थिर प्रकृतिके नोकर्म अपने २ ठिकानेसे चलायमान हुए रस लोही आदिक हैं। ग्रुम प्रकृतिके नोकर्मद्रव्य शरीरके ग्रुम अवयव हैं, तथा अग्रुम प्रकृतिके नोकर्मद्रव्य शरीरके ग्रुम अवयव हैं। खर नामकर्मका नोकर्म ग्रुसर—दुःखरहूप परिणमे पुद्गल परमाणु हैं॥ ८३॥

अव गोत्रकर्म तथा अंतरायकर्मके मेदोंके नोकर्म दिखाते हैं;---

उच्चरसुचं देहं णीचं णीचस्स होदि णोकम्मं। दाणादिचउक्काणं विग्घगणगपुरिसपहुदी हु॥ ८४॥ उचस्योचं देहं नीचं नीचस्य भवति नोकमे। दानादिचतुर्णा विव्रकनगपुरुपप्रभृतयो हि॥ ८४॥

अर्थ — उच्चगोत्रका नोकर्मद्रव्य लोकप्जितकुलमें उत्पन्न हुआ शरीर है। और नीच गोत्रका नोकर्म लोकनिंदित कुलमें प्राप्त हुआ शरीर है। दानादिक चारका अर्थात् दान १ लाम २ भोग ३ और उपमोगान्तराय ४ कर्मका नोकर्मद्रव्य दानादिकमें विघ्न करनेवाले पर्वत, नदी, पुरुष, स्त्री वगैरः जानने ॥ ८४ ॥

विरियस्स य णोकम्मं रुक्खाहारादिवलहरं दवं। इदि उत्तरपयडीणं णोकम्मं दवकम्मं तु ॥ ८५ ॥ वीर्यस्य च नोकर्म रूश्लाहारादि वलहरं द्रव्यम् । इति उत्तरप्रकृतीनां नोकर्म द्रव्यकर्म तु ॥ ८५ ॥

अर्थ-वीर्यातराय कर्मके नोकर्म रूखा आहार वगैरः वलके नाश करनेवाले पदार्थ हैं। इसप्रकार उत्तरप्रकृतियोंके नोकर्म द्रव्यकर्मका खरूप कहा ॥ ८५॥

अव नोआगमभावकर्मको कहते हैं;—

णोआगमभावो पुण सगसगकम्मफलसंजुदो जीवो । पोगगलविवाइयाणं णित्य ख णोआगमो भावो ॥ ८६ ॥ नोआगमभावः पुनः स्वकस्वककर्मफलसंयुतो जीवः। पुद्रलविपाकिनां नास्ति खळु नोआगमो भावः॥ ८६ ॥ अर्थ — जिस २ कर्मका जो २ फल है उस फलको मोगतेहुए जीवको ही उस २ कर्मका नोव्यागमभावकर्म जानना । पुरल्विपाकी प्रकृतियोंका नोव्यागमभावकर्म नहीं होता । क्योंकि उनका उदय होनेपर मी जीवविपाकी प्रकृतियोंकी सहायताके विना साताजन्य सुकादिककी उत्पत्ति नहीं होसकती ॥ इसतरह सामान्यकर्मकी मूल उत्तर दोनों प्रकृतियेंकि चार निव्नेप कहे ॥ ८६ ॥

इति प्रकृतिसमुद्धीर्तननामा प्रथमोविकारः॥ १॥

अव वंघ-उद्य-सस्वनामा दूसरे अविकारको कहनेके पूर्व आचार्य मंगलाचरणपूर्वक उसके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

> णिमकण णेमिचंदं असहायपरकमं महावीरं । वंधुद्यसत्तज्जतं ओघादेसे थवं वोच्छं ॥ ८७ ॥ नता नेनिचन्त्रमसहायपराक्रमं महावीरम् । यन्योद्यसत्त्वयुक्तमोयादेशे स्तवं वक्ष्यामि ॥ ८७ ॥

अर्थ — में निनचन्द्र आचार्य, कर्मक्ष्य वैरीके जीतनेमं असहाय — किसी दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा जिनमें नहीं है ऐसे पराक्रमवाले, तथा महावीर अर्थात् वंदनेवालोंको मनवांछित फलके देनेवाले, ऐसे नेमिनाथ तीर्थकरक्ष्मी चंद्रमाको नमस्कार करके, गुणस्थान आर मार्गणास्थानोंमें कर्मोंके वंध-उदय-सत्त्वको वतानेवाले, और जिसमें कि सर्वांग अर्थके विद्यारका संक्षेपसे कथन है ऐसे श्वक्ष प्रथको अब कहूंगा ॥ ८७॥

अन सनका लक्षण कहते हैं;—

सयलंगेकंगेकंगहियार सिवत्थरं ससंखेतं। वण्णणसत्यं थयथुइधम्मकहा होइ णियमेण ॥ ८८ ॥ सक्टांक्रकाक्रेकाइमिवकारं सिवस्तरं ससंक्ष्पम् । वर्णनगान्तं स्ववन्तुतिधर्मकथा भवति नियमेन ॥ ८८ ॥

अर्थ — जिसमें सर्वागसंवंबी अर्थ विश्वारसिंहत अथवा संक्षेपतासे कहा जाय ऐसे शास्त्रको त्वव कहते हैं। और जिसमें एक अंग ( अंग्र ) का अर्थ वित्वारसे अथवा संक्षेपसे हो उस शास्त्रको स्तुति कहते हैं। तथा अंगके एक अविकारका अर्थ (पदार्थ) जिसमें वित्तारसे वा संक्षेपसे कहाजाय उसे वस्तु कहते हैं। और प्रथमानुयोगादि शास्त्रोंको धर्मकथा कहते हैं॥ ८८॥

इसिलेये (स्तव कहनेसे) यहांपर वंच-उदय-सत्ताका सत्र तरहसे विस्तारपूर्वक कथन किया कायगा, एसा समझना चाहिये॥ आगे कर्मकी वंधआदि तीन-वंध उदय और सत्ता अवस्थाओं मेंसे कमानुसार पहिले वंध अवस्थाको कहते हैं,—

पयिडिहिदिअणुभागप्पदेसमंधोत्ति चढुविहो वंधो । उक्कस्समणुक्कस्सं जहण्णमजहण्णगंति पुधं ॥ ८९ ॥ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवन्ध इति चतुर्विधो वन्धः । उत्कृष्टोनुत्कृष्टः जधन्योऽजघन्यक इति पृथक् ॥ ८९ ॥

अर्थ—प्रकृतिवंध १ स्थितिवंध २ अनुभागवंध ३ और प्रदेशवंध ४ इसतरह वंधके चार मेद हैं। तथा इनमें भी हरएक वंधके उत्कृष्ट १ अनुत्कृष्ट २ जधन्य ३ और अजधन्य ४ इसतरह चार २ मेद हैं॥ ८९॥

प्रकृति आदि चार तरहके वधोंका खरूप इसप्रकार है—प्रकृति अर्थात् खभाव उसका जो वंध सो प्रकृतिवंध । जैसे नीमका खभाव कडुआ और ईखका खभाव मीठा होता है, उसीतरह ज्ञानावरणादि कर्माकी प्रकृति (खभाव) ज्ञानको ढकना (रोकना) आदिक है। कर्मोंके इन खभावोंका आत्माक संवंधको पाकर प्रकट होना प्रकृतिवंध है। और आत्माक साथ कर्मोंके रहनेकी मर्यादा (मियाद) को स्थितिवंध कहते हैं। कर्मोंके फल देनेकी शक्तिकी हीनता वा अधिकताको अनुभागवंध कहते हैं। तथा वंधनेवाले कर्मोंकी संख्याको प्रदेशवंध कहते हैं।

आगे उत्क्रप्रादिके भी भेद कहते हैं;—

सादिअणादी ध्रुव अद्भुवो य वंधो हु जेट्टमादीसु । णाणेगं जीवं पिंड ओघादेसे जहाजोग्गं ॥ ९० ॥ साद्यनादी ध्रुवः अध्रुवश्च वन्धस्तु ज्येष्टादिषु ।

नानैकं जीवं प्रति ओघादेशे यथायोग्यम् ॥ ९० ॥

अर्थ— उत्कृष्ट आदिक मेदांके मी सादि (जिसका छूटकर पुनः वंध हो) १, अनादिवंध (अनादिकारुसे जिसके वंधका अभाव न हुआ हो) २, ध्रुववंध ३ अर्थात् जिसका निरंतर वंध हुआ करे, और अध्रुववंध ४ अर्थात् जो अतरसिहत वंध हो, इसपकार चार २ मेद हैं। इन वंधोंको नानाजीवोंकी तथा एक जीवकी अपेक्षासे गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमें यथासभव विदत करलेना चाहिये॥ ९०॥

ठिदिअणुभागपदेसा गुणपडिवण्णेसु जेसिमुकस्सा । तेसिमणुकस्सो चडिबहोऽजहण्णेवि एमेव ॥ ९१ ॥

खित्यनुभागप्रदेशा गुणप्रतिपन्नेषु चेपामुत्कृष्टाः । तेपामनुत्कृष्टः चतुर्विध अजघन्येपि एवमेष ॥ ९१ ॥ अर्थ-गुणप्रतिपन्न अर्थात् मिथ्यादृष्टि सासादनादिक ऊपर ऊपरके गुणस्थानवर्ती जीवोमें जिन कर्मोंका स्थिति-अनुभाग-प्रदेशवंध उत्कृष्ट होता है उन्ही कर्मोंका अनुत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग, प्रदेशवंध भी सादिवंधादिके मेदसे चार तरहका होता है। इसीतरह अजधन्य भी चार प्रकार है, अर्थात् जिन कर्मोंका स्थिति-अनुभाग-प्रदेशवंध ऊपर २ के गुणस्थानोंमें जधन्य पाया जाता है उन्हीं कर्मोंका अजधन्यवंध भी चार प्रकारका होता है।। ९१॥

इनका लक्षण आगे कहेंगे। परन्तु कुछ, उदाहरण के लिये थोड़ासा यहांपर भी दिखा-देते हैं -- जैसे उपशमश्रेणी चढनेवाला जीव सूक्ष्मसापराय ( दशवा ) गुणस्थानवर्ती हुआ । वृहांपर ऊंचगोत्रका उत्कृष्ट अनुमाग वंघ करके पीछे वह उपशांतकषाय (ग्यारहवां ) गुण-स्थानवर्ती हुआ । फिर वहांसे उत्तरके सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें आया । तब वहांपर उसने अनुत्कृष्ट ऊंचगोत्रका अनुभागवंघ किया । उस जगह इस अनुत्कृष्ट उचगोत्रके अनुभागको सादिबंध कहते हैं । क्योंकि पहले इस बंधका अभाव हुआ था फिर उत्पत्ति (सद्भाव) हुई । और सूक्ष्मसांपरायसे नीचे रहनेवाले जीवोंके वह वंघ अनादि है ।- अभव्य जीवोंके वह बंध ध्रुव है। तथा उपरामश्रेणीवालेके अनुत्कृष्ट वंधको छोड़कर जो उत्कृष्ट वंध होता है वह अधुवबन्ध है। इसप्रकार अनुत्कृष्ट उच्चगोत्रके अनुभागवंधमें चार मेद दिखलाये॥ अब अजघन्यके चार मेद कहते हैं—जैसे कोई मिथ्यादृष्टि जीव सातवें नरककी पृथ्वीमें प्रथमोपश्चमसंम्यक्त्वके सन्मुख हुआ । वहांपर मिथ्यादृष्टि (पहला) गुणस्थानके अतसमयमें जघन्य नीचगोत्रका अनुभागवंध किया । फिर सम्यग्दृष्टि हुआ । उसके वाद फिर मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्यादृष्टि हुआ । वहांपर वह नीचगोत्रके अजधन्य अनुभागको वांघता है। उस जर्गह इस अजघन्य नीचगोत्रके अनुमागबंघको सादि कहना। फिर उसी मिथ्यादृष्टि जीवके द्वितीयादिक समयोंमें जो वध है वह अनादि है। अभव्य जीवके वह बंध ध्रुव है। और नहा अनधन्यको छोड़ नधन्यको प्राप्त हुआ वहांपर वह वंध अध्रुव है। इसतरह अजघन्य नीचगोत्रके अनुभागवधमें सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुव चार मेद कहे॥ इसीप्रकार जहां जैसा सभव हो वहां वैसा अन्य बंधोंमें भी सादि वगैरः चार भेद समझलेना। प्रकृतिवंधमें उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट-अनघन्य-नघन्य ये भेद नहीं हैं । वाकी स्थिति अनुभाग और प्रदेशवंध इन तीनमें ही ये उत्क्रप्रादिक भेद होते हैं॥

· आगे गुणस्थानोंमें प्रकृतिवधका नियम कहते हैं,—

सम्मेव तित्यवंघो आहारदुगं पमादरहिदेसु । मिस्सूणे आउस्स य मिच्छादिसु सेसवंघोदु ॥ ९२ ॥

सम्यक्त्वे एव तीर्थवन्ध आहारद्विकं प्रमाद्रितेषु ।
 मिश्रोने आयुष्ट्र मिथ्यात्वादिषु शेषवन्धस्तु ॥ ९२ ॥

अर्थ-असंयत-चतुर्थ-गुणस्थानसे लेकर आठवें गुणस्थान-अपूर्वकरणके छठे भागतक-

के सम्यग्दृष्टिके ही तीर्थंकर प्रकृतिका वंध होता है । आहारकश्चरिर और आहारक अक्रोपाक प्रकृतियोंका वंध अप्रमत्त (सातवें) गुणस्थानसे ठेकर अपूर्वकरणके छठे भागतक ही होता है। और आयुक्रमंका वंध मिश्र गुणस्थान तथा निर्वृत्त्यपर्याप्त अवस्थाको प्राप्त मिश्रकाययोग इन दोनोंके सिवाय मिश्यादृष्टिसे ठेकर अप्रमत्त गुणस्थानतक ही होता है। तथा वाकी वर्चा प्रकृतियोंका वंध मिश्यादृष्टि वंगैरः गुणस्थानोंमं अपनी २ वंधकी व्युच्छिं- चितक होता है। ९२॥

अव तीर्थंकरप्रकृतिके वंधका विशेष नियम दिखाते हैं;—

पढमुवसिमये सम्मे सेसितये अविरदादिचत्तारि । तित्थयरवंधपारंभया णरा केविछदुगंते ॥ ९३ ॥

प्रथमोपशमे सम्यक्त्वे शेपत्रये अविरतादिचत्वारः । तीर्थकरवन्धप्रारम्भका नराः केवलिहिकान्ते ॥ ९३ ॥

अर्थ—प्रथमोपगमसम्यक्त्वमं अथवा वाकीके तीनां—द्वितीयोपश्चमसम्यक्त्व—क्षायोपशम-सम्यक्त्व और क्षायिकसम्यक्त्वकी अवस्थामं, असंयतसे लेकर अप्रमत्तगुणस्थानतक चार गुणस्थानोवाले मनुष्य ही, केवली—तीन जगत्को प्रत्यक्ष देखनेवाले तीर्थद्वर (हितोपदेशी सर्वज्ञ) तथा श्रुतकेवली (द्वादशाङ्कके पारगामी) के निकट ही तीर्थकरप्रकृतिके वंधका आरंभ करते हैं ॥ ९३ ॥

अव चौदह गुणस्थानोंमें कर्मप्रकृतियोंके वंधकी व्युच्छित्तिकी संख्या वताते हैं,— सोलस पणवीस णभं दस चउ छकेक वंधवोछिण्णा । दुग तीस चदुरपुक्वे पण सोलस जोगिणो एको ॥ ९४ ॥

> पोडश पश्चविंशतिः नभः दश चतसः पडेकैकं वन्धन्युच्छिनाः । द्विके त्रिंशत् चतसः अपूर्वे पश्च पोडश योगिनः एका ॥ ९४ ॥

अर्थ-मिथ्यादृष्टि-पहले गुणस्थानके अन्तसमयमें सोल्ह प्रकृतियां वंध होनेसे व्युच्छित्र होती हैं (विछुड़ जाती हैं)। अर्थात् पहले गुणस्थानतक ही उनका वंध होता है, उससे आगेके गुणस्थानोंमें उनका वंध नहीं होता। इसीप्रकार दूसरे गुणस्थानमें २५ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है। तीसरेमें शून्य अर्थात् किसी प्रकृतिकी व्युच्छित्ति नहीं होती। चोथेमें

<sup>9</sup> व्युच्छिति नाम विद्युद्दनेका है-परन्तु जहापर व्युच्छिति कही जाती है वहांपर उनका संयोग रहता है। जैसे दो मनुष्य एक नगरमें रहतेथे उनमेंसे एक पुरुष दूमरी जगह गया, वहापर किसीने पूछा कि नुम कहा विद्धुदे थे? तब उसने कहा कि, में अमुक नगरमें विद्युटा था, अर्थात् उससे जुटा हुआ था। इसीतरह जहां २ पर कमोंके बंध उदय अथवा सलकी व्युच्छिति बताई है, वहापर तो उन २ कमोंका वंध उदय अथवा सल रहता है, उनके आगे नहीं रहता, ऐमा सर्वत्र समझ छेना। २ क्योंकि दूसरी जगह इतने उन्कृष्ट परिणामोंकी निर्मलता नहीं होसकती।

दशकी, पांचवेंमें चारकी, छहेमें छहकी, सातवेंमें एक प्रकृतिकी व्युच्छित्ति होती है। आठवें अपूर्वकरणगुणस्थानके सात भागोंमेंसे पहले भागमें दोकी, तथा दूसरे भागसे पांचवें भागतक शून्य, छठे भागमें तीसकी, सातवें भागमें चार प्रकृतियोंकी वंधसे व्युच्छित्ति होती है। नवमेमें पांचकी, दसवेंमें सोलहकी, ग्यारहवें वारहवें गुणस्थानमें शून्य, तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थानमें एक प्रकृतिकी वंधव्युच्छित्ति होती है। चौदहवें गुणस्थानमें वंध भी नहीं और व्युच्छित्ति भी नहीं होती। क्योंकि वहांपर वंधके कारण—योगका ही अभाव है। ९४॥

अब उन व्युच्छिन प्रकृतियोंके नाम गुणस्थानके क्रमसे आठ गाथाओंद्वारा दिखाने-केलिये क्रमसे पहले गुणस्थानकी सोलह प्रकृतियोंको गिनाते हैं,—

मिन्छत्तहुंडसंढाऽसंपत्तेयक्खथावरादावं । सुहुमतियं वियलिंदिय णिरयहुणिरयाउगं मिन्छे ॥ ९५ ॥

मिथ्यात्वहुण्डपण्डासंत्राप्तैकाक्षस्थावरातपः । सूक्ष्मत्रयं विकलेन्द्रियं निरयद्विनिरयायुष्कं मिथ्यात्वे ॥ ९५ ॥

अर्थ—मिध्याल १ हुण्डकसस्थान २ नपुंसकवेद ३ असंप्राप्तास्पाटिका संहनन १ एकेन्द्रिय ५ स्थावर नाम ६ आतप ७ सूक्ष्मादि तीन (सूक्ष्म ८ अपर्याप्त ९ साधारण १०) विकलेन्द्री तीन अर्थात् दो इन्द्री ११ ते इन्द्री १२ चौ इन्द्री १३, नरकगित १४ नरकगत्यानुपूर्वी १५ नरकायु १६ । ये सोल्ह प्रकृतियां मिध्यालगुणस्थानके अंतसमयमें बंधसे न्युच्छित्र होजाती हैं । अर्थात् मिध्यालसे आगेके गुणस्थानोंमें इनका बंध नहीं होता ॥ ९५ ॥

आगे दूसरे गुणस्थानके अंतमें जिन प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है उनकी संख्या दिखाते हैं;—

विदियगुणे अणथीणतिदुभगतिसंठाणसंहदिचउकं । दुग्गमणित्थीणीचं तिरियदुगुज्जोवतिरियाऊ ॥ ९६ ॥

द्वितीयगुणे अन-स्त्यानत्रयदुर्भगत्रयसंस्थानसंहतिचतुष्कम् । दुर्गमनस्रीनीचं तिर्थेग्द्विकोद्योततिर्थगायुः ॥ ९६ ॥

अर्थ-दूसरे सासादनगुणस्थानके अतसमयमें अनंतानुवंधी क्रोधादि चार; स्त्यानगृद्धि १ निद्रानिद्रा १ प्रचलप्रचला १ ये तीन, दुर्भग १ दुःस्वर १ अनादेय १ ये तीन, न्यमोधादि चार संस्थान, वज्जनाराचादि चार सहनन, अप्रशस्त विहायोगित, स्त्रीवेद, नीच-गोत्र, तिर्यगाति १ तिर्यगात्यानुपूर्वी २ ये दो, उद्योत, और तिर्यचायु, इन पचीस प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है ॥ ९६ ॥ मिश्र गुणस्थानमें किसी भी प्रकृतिकी व्युच्छित्ति नहीं होती।

अब चैंथि और पांचवें गुणस्थानमें व्युच्छिन्न प्रकृतिओंकी संख्या कहते हैं;— अयदे विदियकसाया वर्ज ओरालमणुदुमणुवाऊ । देसे तिदयकसाया णियमेणिह चंधवोच्छिण्णा ॥ ९७ ॥ अयते द्वितीयकपाया वज्रमोरालमनुप्यद्विमानवायुः । देशे तृतीयकपाया नियमेनेह वन्धन्युच्छिन्नाः ॥ ९७ ॥

अर्थ—चौथे असंयत गुणस्थानमें दूसरी अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादि चार कपाय, वज्र-र्पमनाराचसंहनन, ओदारिक शरीर, ओदारिक आंगोपांग, मनुप्यगति १ मनुप्यगत्यानुपूर्वी २ ये दो, और मनुप्यायु, ये दश प्रकृतियां वंधसे व्युच्छिक्ष होती हें । पांचवें देशव्रत गुणस्थानमें तिसरी प्रत्याख्यानावरणी क्रोधादि चार कपाये नियमसे वंधसे व्युच्छिन्न होती हैं ॥ ९० ॥

अब छड्डे और सातवें गुणस्थानमें न्युच्छित्तिकी संख्या कहते हैं;—
छट्ठे अथिरं असुहं असादमजसं च अरदिसोगं च।
अपमत्ते देवाऊणिद्ववणं चेव अत्थित्ति ॥ ९८ ॥

पष्टे अस्थिरमञ्जभमसातमयगश्च अरतिगोकं च । अप्रमत्ते देवायुर्निष्टापनं चेव अस्तीति ॥ ९८ ॥

अर्थ—छठे गुणस्थानके अंतिम समयमं अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयशस्कीर्ति अरित, और शोक, इन छह प्रकृतियोंका वंधसे विछुड़ना होता है। और सातवें अप्रमेत्त गुणस्थानमें एक देवायु प्रकृतिकी ही व्युच्छित्त होती हैं॥ ९८॥

आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानके सात भागोंमेंसे पहले, छठे, और सातवें भागमें ही वंघकी व्युच्छित्ति होती है, अतएव क्रमसे उनकी सख्या दिखाते हैं;—

मरणूणिम्ह णियद्वीपढमे णिद्दा तहेव पयला य । छद्दे भागे तित्थं णिमिणं सग्गमणपंचिंदी ॥ ९९ ॥ तेजदुहारदुसमचलसुरवण्णागुरुचलकतसणवयं । चरमे हस्सं चरदी भयं जुगुच्छा य वंधवोच्छिण्णा॥१००॥जुम्मं। मरणोने निवृत्तिप्रथमे निद्रा तथंव प्रचला च । पष्ठे भागे तीर्थं निर्माणं सद्गमनपश्चेन्द्रियम् ॥ ९९ ॥ तेजोद्विकाहारिद्वसमचतुरमसुरवर्णागुरुचतुष्कत्रसनवकम् । चरमे हास्यं चरितः भयं जुगुष्सा च वन्धव्युच्छिन्ना ॥ १०० ॥ युग्मग् ।

१ जो श्रेणी चढनेके संमुख नहीं है ऐसे ख़म्यान अप्रमत्तके ही अतसमयमे ब्युच्छिति होती हैं। दूमरे सातिशय अप्रमत्तके बंध नहीं होता, अतएव ब्युच्छिति भी नहीं होती।

अर्थ—निशृत्ति अर्थात् आठवें अपूर्वेकरणके मरणअवस्थारहित प्रथम भागमें निद्रा और प्रचल इन दो प्रकृतियोंकी व्युच्छिति होती है। बार छहे भागके अंतसमयमें तीर्थंकरप्रकृति, निर्माण, प्रश्नस्तिहायोगिति, पंचेंद्रीजाति, तेजस १ कार्माण २ ये दो, आहारकश्रीर १ आहारक आगीपांग २, समचतुरससंस्थान, देवगित १ देवगत्यानुपूर्वी २ विक्रियिकश्रीर ३ विक्रियिक आंगोपांग १ ये चार, वर्णादि चार, अगुरुरुष्ठ १ उपघात २ परघात ३ उच्छ्वास १ ये चार, और त्रसादि ना, इन तीस प्रकृतियोंकी व्युच्छिति होती है। और अंतके सातवें मागमें हास्य, रित, भय और जुगुप्सा ये चार प्रकृतियों वंधसे विछुड़ती हैं॥ ९९॥ १००॥ अब नवमें तथा दसवें गुणस्थानके अंत समयमें वंधव्युच्छितिकी संस्था कहते हैं;—

पुरिसं चहुसंजलणं कमेण अणियद्विपंचभागेसु । पढमं विग्धं दंसणचउजसउचं च सुहुमंते ॥ १०१ ॥ पुरुषः चतुस्संब्बलनः क्रमेण अनिवृत्तिपश्चभागेषु ।

प्रथमं विन्नः दर्शनचतुर्थशङ्चं च सृङ्गान्ते ।। १०१ ॥

अर्थ- नववं अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके पांच मागोंमंसे क्रमसे पहले मागमें पुरुपवेदकी व्युच्छिति, वाकीके चार मागोंमं संज्वलन कोधादि चार कपायोंकी व्युच्छिति जानना। आर दसवं स्क्ष्मसांपराय (स्क्ष्म लोमकपायवाले) गुणस्थानके अंतसमयमें ज्ञानावरण अर्थात् मितज्ञानावरणादि पांच, अंतरायके पांच मेद, चक्षुर्दर्शनावरणादि चार, यशस्कीर्ति, और उच्च गोत्र, इसप्रकार १६ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है ॥ १०१॥

अव तेरहर्वे गुणस्थानके अंतमें वंघव्युच्छिन्न प्रकृतियोंको दिखाते हैं;—
उवसंतस्थीणमोहे जोगिम्हि य समयियद्विदी सादं ।
णायन्त्रो पयडीणं वंधस्संतो अणंतो य ॥ १०२ ॥
उपञान्तश्रीणमोहे योगिनि च समयिकस्थितिः सातम् ।
जातन्यः प्रकृतीनां वन्यस्थान्त अनन्तश्च ॥ १०२ ॥

अर्थ—उपश्चांतमोह नामके ग्यारहवें गुणस्थानमें, वारहवें क्षीणमोह गुणस्थानमें, और तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थानमें, एक समयकी स्थितिवाला एक सातावेदनीय प्रकृतिका ही वंघ होता है, इसकारण तेरहवें गुणस्थानके अंतसमयमें, सातावेदनीय प्रकृतिकी ही ल्युच्छिति होती है। और चादहवेंमें वंघके कारण—योगका अभाव होनेसे वंघ मी नहीं तथा ल्युच्छिति मी नहीं होती। इसप्रकार प्रकृतियोंके वंघका अन्त अर्थात् ल्युच्छिति जानना।

१ कमोंके पाटकमचे निन छेना। इसीतरह दूमरी जगहमी मिनती करछेना॥ २ इस गायामें "अन्ते" ऐसा शब्द कहा है वह अन्त र्रापक है, अतमें रक्षे हुए दीपककी तरह समझना । जिसे-अंतिमस्थानमें रक्षा हुआ दीपक मीतरकी सब जगहमें प्रकाश करता है वसे ही "अन्ते" शब्दमी सब व्युच्छित्तियोंका अतसमयमें होना जाहिर करता है।

आगे अनंत अर्थात् वंध और ''च'' शब्दसे अवंधका जो उहेख किया है सो उसका खरूपः भी दो गाथाओंसे कहते हैं ॥ १०२॥—

## सत्तरसेकग्गसयं चउसत्तत्तरि सगद्वि तेवद्वी । वंधा णवद्ववण्णा दुवीस सत्तारसेकोघे ॥ १०३ ॥

सप्तद्भैकामशतं चतुः—सप्तसप्ततिः सप्तपष्टिः त्रिपष्टिः । वन्धा नवाष्टपञ्चाशत् द्वाविंशतिः सप्तद्श एकौषे ॥ १०३ ॥

अर्थ- मिथ्यादृष्टि आदिक गुणस्थानोंमें कमसे एकसौ सत्रह, एकसौ एक, ७४, ७७, ६०, ६३, ५९, ५८, २२, १७, १, १, १, इसप्रकार प्रकृतियोंका वंध तेरहवें गुणस्थान-तर्क होता है । चौदहवेंमें वंध नहीं होता । भावार्थ—यह है कि वंधयोग्य प्रकृतिया पहले १२० कही हैं । उनमें ''सम्मेव तित्थ'' इस ९२ वें गाथाके अनुसार मिथ्यादृष्टिमें तीन प्रकृतियोंका वंध न होनेसे १२०-३=११७ वाकी रहती हें । द्वितीयादि गुणस्थानोंमें भी व्युच्छिन प्रकृतियोंको घटानेसे वंधकी संख्या इस गाथाके अनुसार निकल आती है ॥१०३॥

अव अवंधप्रकृतियोंको गुणस्थानोंमें क्रमसे दिखाते हैं;—

तिय उणवीसं छत्तियतालं तेवण्ण सत्तवण्णं च ।
इगिदुगसट्टी विरहिय सय तियउणवीससहिय वीससयं॥१०४॥
त्रयमेकोनविंशतिः पट्त्रिकचत्वारिंशत् त्रिपश्चाशत् सप्तपश्चाशच ।
एकद्वापष्टिः द्विरहितं शतं त्रयेकोनविंशतिसहितं विंशतिशतम् ॥ १०४ ॥

अर्थं—मिथ्यादृष्टि आदिक चौदह गुणस्थानोंमें कमसे ३, १९, ४६, ४३, ५७, ६१, ६२, दोरहित सौ अर्थात् ९८, तीनसहित सौ अर्थात् १०३, ११९ तीन जगह—ग्यारहृत्रें वारहृत्रें और तेरहृत्रेंमें, और चौदहृत्रेंमें १२० प्रकृतियोंका अवंघ है । अर्थात् इन जपर लिखित प्रकृतियोंका वंघ नहीं होता । अर्थात्—पहले गुणस्थानमें तीर्थकर १ आहारक शरीर २ आहारक आंगोपाङ्ग ३ इन तीनका वंघ पहलें ९२ वें-गाथामें कहे हुए नियमसे नहीं होता । और द्वितीयादि गुणस्थानोंमें व्युच्छित्ति प्रकृतियोंको पहली अवंध प्रकृतियोंमें जोड़नेसे जपर लीखीहुई संख्या निकल आती है ॥ १०४ ॥

उपर्युक्त वंधव्युच्छित्ति तथा वंध और अवंध इन तीनोंका चौदह मार्गणाओंमें वर्णन करनेकी इच्छासे कमानुसार पहले नरकगतिमें इन विपयोंका तीन गाथाओंद्वारा वर्णन करते हैं:—

१ जैसे पहले गुणस्थानकी व्युच्छिति प्रकृतिया १६ ई, और ३ प्रकृति अवध हैं तो १६+३=१९ प्रकृतिया वृत्तरे गुणस्थानमे अवंधरूप हुई; अर्थात् १९ वा वंध नहीं होता है । इसीतरह और गुणस्थानों में शी लगालेना । २ मार्गणाओके नाम तथा खह्य इसके पूर्वार्ध जीवकाण्डमेंसे समजलेना ।

ओघे वा आदेसे णारयमिच्छम्हि चारि वोच्छिण्णा । उवरिम वारस सुरचे सुराउ आहारयमवंधा ॥ १०५॥ ओघे इव आदेशे नारकमिध्यात्वे चतस्रो व्युच्छित्राः । उपरितना द्वादश सुरचतुष्कं सुरायुराहारकमवन्धाः ॥ १०५॥

अर्थ—मार्गणाओं सं च्युच्छिति वगैरः तीनो अवस्थाएं गुणसानके समान जानना । परन्तु विशेष यह है कि नरकगतिमें मिध्यात्वगुणसानके अन्तमें मिध्यात्वादि चार प्रकृति-योंकी ही च्युच्छिति होती है । सोल्हमेंसे आदिकी इन चार प्रकृतियोंके विना वाकी एकेन्द्री आदि वारहं, और देवगति १ देवगत्यानुपूर्वा २ वैकियिकशरीर ३ वैकियिक आद्वोषांग ४ ये चार, तथा देवायु. और आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २, ये सब उन्नीस प्रकृतियां अवंघ हें। अर्थात् नरकगतिके मिध्यात्वगुणस्थानमें १९ प्रकृतियोंका वंघ नहीं होता । अतएव वंघयोग्य १२० प्रकृतियोंके वाकी १०१ प्रकृतियोंका ही वहांपर वंघ होता है ॥ १०५ ॥

अव नरकगितमें घर्मीद नरकोकी अपेक्षा कुछ मेद दिखाते हैं;—
घम्मे तित्थं वंधदि वंसामेघाण पुण्णगो चेव ।
छद्वोत्ति य मणुवाऊ चिरमे मिच्छेव तिरियाऊ ॥ १०६ ॥
घर्मे तीर्थं वक्षाति वंशामेघयोः पूर्णक्ष्ट्रैव ।
घप्ठ इति च मानवायुः चरमे मिध्यात्वे एव तिर्वगायुः ॥ १०६ ॥

अर्थ—मर्मा नामके पहले नरककी पृथिवीमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में तीर्थकर प्रकृतिका वंघ होता है । वंशानाम दूसरे तथा मेघानाम तीसरे नरकमें पर्याप्त-जीव ही तीर्थकर प्रकृतिको वांघता है । मघवीनामक छड़े नरकतकही मनुष्यायुका वंघ होता है । और अंतके माघवी नाम सातवें नरकमें मिध्यात्वगुणस्थानमें ही तिर्थंच आयुका वंघ होता है ॥ १०६॥

> मिस्साविरदे उचं मणुबढुगं सत्तमे हवे वंधो । मिच्छा सासणसम्मा मणुबढुगुचं ण वंधिति ॥ १०७ ॥ मिश्राविरते उचं मनुष्यहयं सप्तमे भवेत वन्धः ।

मिथ्यात्विनः सासाद्नसम्यक्त्वा मनुष्यद्विकोचं न वञ्चन्ति ॥ १०७ ॥

अर्थ—सातवे नरकमें मिश्रगुणस्थान और अविरतनामके चौथे गुणस्थानमें ही उच्चगोत्र, मनुष्यगति १, मनुष्यगत्यानुपूर्वी २, इन तीन प्रकृतियोका वंघ है। और मिथ्यात्वगुणस्था-

९ प्रज्ञिनियोंकी चंदनाका कम पहले लिखागवा है उसके अनुसार १२ प्रकृतियां गिन लेना । ऐसेही आगेसी सर्व जगह पहले लिखा हुआ ही क्षम याद रखना चाहिये।

नवाले तथा सासादनसम्यक्तवी (दूसरे गुणस्थानवाले) जीव वहांवर उच गोत्र झीर मनुष्य-द्विक ऊपर कही हुई इन तीनों प्रकृतियोंको नहीं बांधते ॥ १००॥

अव तिर्यचगतिमें न्युच्छित्ति वगैरः कहते हैं;—

तिरिये ओघो तित्थाहारूणो अविरदे छिदी चउरो । उवरिमछण्हं च छिदी सासणसम्मे हवे णियमा ॥ १०८ ॥

तिरिश्च ओघः तीर्थाहारो न अविरते छितिः चत्वारः । उपरिमपण्णां च छितिः सासादनसम्यक्त्वे भवेन्नियमात् ॥ १०८ ॥

अर्थ—तिर्यचगितमें भी व्युच्छित्ति वगैरः गुणस्थानोंकी तरह ही समझना। परंतु इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर १ और आहारक शरीर २ तथा आहरक आंगोपांग ३, इन तीनोंका बंध नहीं होता। और इसीकारण तिर्थंचगितमें वंध योग्य प्रकृतियां ११७ ही हैं। चौथे अविरतगुणस्थानमें अपत्याख्यान कोधादि १ की ही व्युच्छित्ति है। चारसे आगेकी वज्रपंभनाराच आदि ६ प्रकृतियां जो दश्रमेंसे वाकी वचती हैं उनकी व्युच्छिति दृसरे सासादनसम्यत्तवगुणस्थानमें ही नियमसे होजाती है। क्योंकि यहांपर तिर्यंच मनुष्यगित सम्बंधी प्रकृतियोंका मिश्रादिकमें वंध नही होता।। १०८॥

सामण्णतिरियपंचिंदियपुण्णगजोणिणीसु एमेव । सुरिणरयास अपुण्णे वेगुन्वियस्यक्तमिव णित्थ ॥ १०९॥ सामान्यतिर्थक्षपञ्चेन्द्रियपूर्णकयोनिनीपु एवमेव । सुरिनरयायुरपूर्णे वेगूर्विकपदूमि नास्ति ॥ १०९॥

अर्थ—तिर्यच पांच तरहके होते हैं:—सामान्यतिर्यच (सवभेदोंका समुदायरूप), पंचे-निद्रयतिर्यच, पर्याप्ततिर्यच, स्त्रीवेदरूप तिर्यच, और रुव्ध्यपर्याप्ततिर्यच । इनमेंसे पहले चार तरहके तिर्यचोंमें ऊपर लिखित रीतिसे ही व्युच्छित्ति आदिक समझना । कितु पांचवें रुव्धिअपर्याप्तक तिर्यचमें देवायु, नरकायु, और वैक्रियिकपद्म (देवगित १ देवगत्यानुपूर्वी २ नरकगित ३ नरकगत्यानुपूर्वी ४ वैक्रियिकशरीर ५ वैक्रियिक आंगोपांग ६) इन आठ प्रकृतियोंका बंघ नहीं होता है ॥ १०९॥

आगे मनुप्यगतिमें व्युच्छित्ति आदिकको दिखाते हैं;—

तिरियेव णरे णविर हु तित्थाहारं च अत्थि एमेव । सामण्णपुण्णमणुसिणिणरे अपुण्णे अपुण्णेच ॥ ११० ॥ तिर्थिगिव नरे नविर हि तीर्थोहारं चास्ति एवमेव । सामान्यपूर्णमानुपीनरे अपूर्णे अपूर्ण इव ॥ ११० ॥ अर्थ—मनुष्यगितमं व्युच्छित्ति वगैरः की रचना तिर्यचगितकी ही तरह जानना। विशेषता इतनी है कि यहांपर तीर्थकर, और आहारकद्विक इन तीनोंकामी वंध होता है। इसीकारण यहांपर वंध योग्य प्रकृतियां १२० हैं। और सामान्य (सब मेदोंका समुदायरूप) मनुष्य, पर्याप्तमनुष्य, स्नीवेदरूप मनुष्य, इन तीनोंकी व्युच्छित्ति आदिकी रचना तो मनुष्यगितकीसी ही है। किंतु रुव्ध्यपर्याप्तमनुष्यकी रचना तिर्यंचरुव्ध्यपर्याप्तकी तरह समझना॥ ११०॥

अव देवगतिमें व्युच्छित्ति वगैरः को कहते हैं;---

णिरयेव होदि देवे आईसाणोत्ति सत्त वाम छिदी । सोलस चेव अवंघा भवणतिए णत्थि तित्थयरं ॥ १११ ॥

निरय इव भवति देवे आ ईशान इति सप्त वामे छित्तिः। पोड्य चैव अवन्धाः भवनत्रये नास्ति तीर्थकरम् ॥ १११ ॥

अर्थ—देवगतिमें व्युच्छित्ति आदिक नरकगतिके समान जानना । परंतु इतना विशेष है कि मिध्यादिए गुणस्थानमें दूसरे ईशान स्वर्गतक पहले गुणस्थानकी १६ प्रकृतियों में से मिध्यात्व आदि सात प्रकृतियों की ही व्युच्छित्ति होती है । वाकी वनी हुई स्कृपादि नो तथा देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २ वैकियिक शरीर ३ वैकियिक आंगोपांग ४ ये सुरच- तुष्क, तथा देवायु, आहारक शरीर, और आहारक आंगोपांग, ये तीन मिलाकर सात, सब ९.५७ मिलाकर १६ प्रकृतियां अवंधरूप हैं, अर्थात् इन सोलहका वंध नहीं होता । इमीकारण यहां वंध योग्य प्रकृतियां १०४ है । तथा भवनित्रक देवों में (भवनवासी १ व्यतर २ ज्योतिपीदेवों में ३) तीर्थकर प्रकृति नहीं है, अर्थात् तीर्थकर प्रकृतिका वंध नहीं होता ॥ १११॥

किष्पत्थीसु ण तित्थं सदरसहस्सारगोत्ति तिरियदुगं। तिरियाऊ उज्जोवो अत्थि तदो णितथ सदरचऊ ॥ ११२॥

कल्पस्त्रीषु न तीर्थं शतारसहस्नारक इति तिर्थेग्द्विकम् । तिर्थेगायुरुद्योतः अस्ति ततः नास्ति शतारचतुष्कम् ॥ ११२ ॥

अर्थ — कल्पवासिनी स्त्रियोंमें तीर्थकर प्रकृतिका वंघ नहीं होता । और तिर्यंचगित १ तिर्यंचगत्यानुपूर्वी २ ये दो, और तिर्यंचायु, तथा उद्योत, इन चार प्रकृतियोंका वंघ ग्यारहवें बारहवें—शतार सहस्रार नामके स्वर्गतक ही होता है। इसके ऊपर आनतादि स्वर्गीमें रहनेवालोंके इन चार प्रकृतियोंका वंघ नहीं होता । इन चार प्रकृतियोंका दूसरा नाम 'शतारचतुष्क' मी है; क्योंकि शतार युगलतक ही इनका वध होता है ॥ ११२॥

अव इन्द्रियमार्गणामें वंधव्युच्छित्ति आदिकको कहते हैं:---

## पुण्णिदरं विगिविगले तत्थुप्पण्णो हु ससाणो देहे । पज्जतिं णवि पावदि इदि णरतिरियाउगं णत्थि ॥ ११३॥

पूर्णेतरमिवैकविकले तत्रोत्पन्नो हि सासादनो देहे। पर्याप्ति नापि प्राप्नोति इति नरतिर्थगायुष्कं नास्ति ॥ ११३॥

अर्थ — एकेंद्रिय तथा विकलत्रय अर्थात् दो इंद्री, ते इंद्री, चौ इंद्रीमें लिव्धअपर्याप्तक अवस्थाकी तरह बंध योग्य २०९ प्रकृतियां समझना; क्योंकि तीर्थंकर, आहारकद्वय, देवायु, नरकायु, और वैकियिक पट्ट इसतरह ग्यारह प्रकृतियोंका वंध नहीं होता। तथा एकेन्द्रिय और विकलत्रयमें गुणस्थान आदिके दो—मिथ्यादृष्टि और सासादृन ही होते हैं। इनमेंसे पहले गुणस्थानमें वंधन्युच्छि १५ प्रकृतियोंकी होती है। क्योंकि यद्यिप पहले गुणस्थानमें १६ प्रकृतियों के बंध न्युच्छिति कही है। परन्तु यहांपर उनमेंसे नरकद्विक और नरक आयु छूट जाती है तथा मनुष्य आयु और तिर्यच आयु बढ़ जाती है। इससे १५ कीही न्युच्छिति होती है। मनुष्य आयु और तिर्यच आयुकी वंधन्युच्छिति प्रथम गुणस्थानमें ही क्यों कही है तो इसका कारण यह है कि एकेन्द्रिय तथा विकलत्रयमें उत्पन्न हुआ जीव सासाद्वन गुणस्थानमें देह (शरीर) पर्याप्तिको पूरा नही करसकता है, क्योंकि सासाद्वनका काल थोड़ा और निर्नृति अपर्याप्त अवस्थाका काल बहुत है। इसीकारण सासाद्वन गुणस्थानमें मनुष्यायु तथा तिर्यचायुका भी वंध नही होता है; प्रथम गुणस्थानमें ही वंध और न्युच्छिति होती है॥ ११३॥

अब पंचेन्द्रियमें, तथा काय मार्गणाकी अपेक्षा पृथ्वीकाय वगैरः एकेन्द्रियके पांच मेदोमें व्युच्छिति दिखाते हैं;—

पंचेंदियेसु ओघं एयक्खे वा वणप्पदीयंते । मणुवदुगं मणुवाऊ उचं ण हि तेउवाउम्हि ॥ ११४॥

पश्चेन्द्रियेषु ओघः एकाक्ष इव वनस्पत्यन्ते । मनुष्यद्वयं मनुष्यायुरुचं न हि तेजोवायौ ॥ ११४ ॥

अर्थ—पंचेद्री जीवोंके व्युच्छित्ति आदिक गुणस्थानकी तरह समझना, कुछ विशेषता नहीं है। और कायमार्गणामें पृथ्वीकायादि वनस्पतिकायपर्यतमें एकेन्द्रियकी तरह व्युच्छित्ति आदिक जानना। विशेष यह है कि तेजकाय तथा वायुकायमें मनुष्यगति १ मनुष्यगत्या- नुपूर्वी २, मनुष्यायु और उच्चगोत्र इन चार प्रकृतियोंका वंघ नहीं होता है। और गुणस्थान एक मिध्यादृष्टि ही है। ११४॥

आगे एक गुणस्थान होनेके कारणको तथा योगमार्गणांम न्युच्छिति आदिको कहते हैं;—

ण हि सासणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउहुगे। ओघं तस मणवयणे ओराले मणुवगइभंगो॥ ११५॥ न हि सासादन अपूर्णे साधारणसूक्ष्मके च तेजोद्धये। ओघः त्रसे मनोवचने औराले मनुष्यगतिभद्गः॥ ११५॥

ं अर्थ — लिंध अपर्याप्तक अवस्थामे, साधारण शरीरसहित जीवोंमें, सब सूक्ष्मकायवा-लोंमें, और तेजोकाय १ वायुकायवालोंमें २ सासादननामा दूसरा गुणस्थान नहीं होता । इसका कारण कालका थोड़ा होना है सो पहले कहचुके हैं । इसलिये तेजःकाय तथा वायुकायवालोंके एक मिथ्यादृष्टि ही गुणस्थान समझना । और त्रसकायकी रचना गुणस्था-नोंकी तरह समझनी । योगमार्गणामें मनोयोग तथा वचनयोगकी रचना गुणस्थानोंकी तरह जाननी । और औदारिक काययोगमें मनुष्यगतिकी तरह रचना जानना ॥ ११५ ॥

ओराले वा मिस्से ण सुरणिरयाउहारणिरयदुगं।

मिच्छदुगे देवचओ तित्थं ण हि अविरदे अत्थि॥ ११६॥
ओराल इव मिश्रे न हि सुरनिरयायुराहारनिरयद्वयम्।

मिध्यात्वद्वये देवचतुष्कं तीर्थं न हि अविरते अस्ति॥ ११६॥

अर्थ— औदारिकिमिश्रकाययोगमें औदारिककाययोगवत् रचना जानना । विशेष वात यह है कि देवायु, नरकायु, आहारकश्चरीर १ आहारक आंगोपांग २, नरकगित १ नरकगत्यानुपूर्वी २, इन छह प्रकृतियोंका वंध नहीं होता। अर्थात् यहापर ११४ काही वंध होता है। उसमें मी मिथ्यात्व तथा सासादन इन दो गुणस्थानोंमें देवचलुष्क और तीर्थकर इन ५ प्रकृतियोंका वंध नहीं होता। किलु अविरतनामा चौथे गुणस्थानमें इनका वंध होता है ॥ ११६॥

पण्णारसमुनतीसं मिच्छढुगे अविरदे छिदी चउरो । उवरिमपणसद्वीवि य एकं सादं सजोगिम्हि ॥ ११७ ॥

पञ्चदशैकोनत्रिंशत् मिथ्यात्वद्विके अविरते छित्तयः चतस्रः । उपरिमपञ्चपष्टिरपि च एकं सातं सयोगिनि ॥ ११७॥

अर्थः — औदारिकमिश्रकाययोगमें मिथ्यात्व और सासादन इन दो गुणस्थानोमें १५ तथा २९ प्रकृतियोंकी वध व्युच्छित्ति कमसे जानना । और चौथे अविरत गुणस्थानमें ऊपरकी चार तथा ६५ दूसरीं सब ६९ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति होती है । तथा तेरहवें सयोगीके-वहीके एक सातवेदनीयकी ही व्युच्छित्ति जानना ॥ ११७ ॥

े देवे वा वेगुन्वे मिस्से णरतिरियञ्जाउगं णित्थ । छहुगुणंवाहारे तम्मिस्से णित्थ देवाऊ ॥ ११८ ॥ देव इव वैगृर्वे मिश्रे नरतिर्थगायुष्कं नास्ति । पष्टगुणमिवाहारे तन्मिश्रे नास्ति देवायुः ॥ ११८ ॥

अर्थ — विकियिक काययोगमें देवगतिके समान जानना । और विकियिकिमिश्रकाय-योगमें सौधर्म — ऐशान संवंधी अपर्याप्त देवोंके समान व्युच्छिति कही है। परंतु इस मिश्रमें मनुष्यायु और तिर्यंचायुका वंध नहीं होता। और आहारक काययोगमें छठे गुणस्थानके समान रचना जानना। लेकिन आहारकिमिश्रयोगमें देवायुका वंध नहीं होता है॥ ११८॥

> कम्मे उरालमिस्सं वा णाउदुगंपि णव लिदी अयदे। वेदादाहारोत्ति य सगुणद्वाणाणमोघं तु॥ ११९॥

कम्मेणि औरालिकमिश्रमिव नायुर्द्धिकमपि नव छित्तिरयते । वेदादाहार इति च खगुणस्थानानामोघस्तु ॥ ११९ ॥

अर्थ—कामीणकाययोगीकी रचना औदारिकमिश्रकी तरह जानना । परंतु विमहगतिमें आयुका बंध न होनेसे मनुष्यायु तथा तिर्यचायु इन दोनोंका भी बंध नहीं होता, और चौथे असंयत गुणस्थानमें नौ प्रकृतियोंकी व्युच्छित्त होती है, इतनी विशेषता है । वेदमार्गणासे लेकर आहार मार्गणातक जैसा साधारण कथन गुणस्थानोमें है वेसाही जानना ॥ ११९॥

परन्तु सम्यक्त्वमार्गणा तथा लेश्यामार्गणाकी रचनामेंसे शुभ लेश्याओंमं और आहार-मार्गणामें कुछ विशेषता है सो उसको अब दो गाथाओं द्वारा दिखाते है;—

णवरि य सन्तुवसम्मे णरसुरआऊणि णित्थ णियमेण ।

सिन्छस्संतिम णवयं, वारं ण हि तेउपम्मेसु ॥ १२० ॥

सुके सदरच उकं वामंतिमवारसं च ण व अत्थि ।

कम्मेव अणाहारे वंधस्संतो अणंतो य ॥ १२१ ॥ जुम्मं ॥

नवरि च सर्वोपशमे नरसुरायुपी नास्ति नियमेन ।

सिध्यात्वस्यन्तिमं नवकं द्वादश न हि तेज-पद्मयोः ॥ १२० ॥

शुक्रायां शतारचतुष्कं वामान्तिमद्वादश च न वा अस्ति ।

कम्मे इव अनाहारे वन्धस्यन्त अनन्तश्च ॥ १२१ ॥ युग्म् ॥

अर्थ — विशेषता यह है कि सम्यक्त्वमार्गणामें निश्चयकर सब ही अर्थात् दोनों ही उपशमसम्यक्त्वी जीवोंके मनुष्यायु और देवायुका बंध नहीं होता । और लेक्यामार्गणामें तेजोलेक्यावालेके मिध्यात्व गुणस्थानकी अंतकी नौ, तथा पद्मलेक्यावालेके मिध्यात्व गुणस्थानकी अंतकी नौ, तथा पद्मलेक्यावालेके मिध्यात्वगुण-स्थानकी अंतकी बारह प्रकृतियोंका बंध नियमसे नहीं होता । शुक्रलेक्यावालेके ज्ञार-चतुष्क (तिर्यचगित वगैरः जो ११२ व गाथामें कह चुके है) आर वाम अर्थात्

मिध्यादृष्टि गुणस्थानके अंतकी वारह, सब मिलकर १६ प्रकृतियोंका वंघ नही होता है। और आहारमार्गणामें अनाहारक अवस्थामें कार्माण योगकीसी वंघव्युच्छिति आदिक तीनोकी रचना समझ लेना।।

इसप्रकार बंधकी व्युच्छित्ति, बंध और ''च'' शब्दसे अबंध इन तीनोंकी खरूप जानना ॥ १२० ॥ १२१ ॥

आगे मूलप्रकृतियोंके सादि वगैरः वंधके भेदोंको विशेषपनेसे कहते हैं;— सादि अणादी ध्रुव अद्भुवो य वंधो दु कम्मलकस्स । तदियो सादियसेसो अणादिध्रुवसेसगो आऊ ॥ १२२ ॥ सादिरनादिः ध्रुव अध्रुवश्च वंधस्तु कर्मषद्भस्य । तृतीयः सादिकशेष अनादिध्रुवशेषक आयुः ॥ १२२ ॥

अर्थ—छह कर्मोंका प्रकृतिवंध सादि १ अनादि २ ध्रुव ३ अध्रुव ४ रूप चारों प्रकारका होता है। परंतु तीसरे वेदनीय कर्मका वंध तीन प्रकारका होता है, सादि वंध नहीं होता। और आयुकर्मका अनादि तथा ध्रुव वंधके सिवाय दो प्रकारका अर्थात् सादि और अध्रुव ही वध होता है॥ १२२॥

आगे इन वंघोंका खरूप कहते हैं;—

सादी अवंधवंधे सेढिअणारूढगे अणादी हु। अभन्वसिद्धिम्ह धुवो भवसिद्धे अद्भुवो वंधो ॥ १२३॥ सादिः अवन्धवन्धे श्रेण्यनारोहके अनादिर्हि। अभन्यसिद्धे ध्रुवो भवसिद्धे अध्रुवो वन्धः॥ १२३॥

अर्थ—जिसकर्मके वंधका अमाव होकर फिर वहीं कर्म वॅघे उसे सादिवंध कहते हैं। जैसे किसी जीवके दसवें गुणस्थानतक ज्ञानावरणकी पांच प्रकृतियोंका वंध था, जब वह जीव ग्यारहवें गुणस्थानसे पड़कर फिर दसवेंमें आया तब वंधका अमाव हुआ, पीछे ग्यारहवें गुणस्थानसे पड़कर फिर दसवेंमें आया तब ज्ञानावरणकी पाच प्रकृतियोंका पुनः वध हुआ, ऐसा वंध सादि कह-छाता है। और जो गुणस्थानोंकी श्रेणीपर ऊपरको नहीं चढ़ा अर्थात् जिसके वंधका अमाव नहीं हुआ वह अनादिवंध है। जैसे दसवेंतक ज्ञानावरणका वंध। दसवें गुणस्थानवाला ग्यारहवेंमें जबतक प्राप्त नहीं हुआ वहातक ज्ञानावरणका अनादि वंध है, क्योंकि वहांतक अनादिकालसे उसका वंध चला आता है। जिस वंधका आदि तथा अंत न हो वह खुववंध है—यह वंध अमन्यजीवके होता है। जिस वंधका अंत आजावे उसे अधुववंध कहते हैं। यह अधुववंध मन्यजीवोंके होता है। १२३॥

१ वधन्युन्छिति आदि तीनोंका खुलासा वंधादिके नकशामें लिखा जायगा । यहापर श्रन्थके बढ़जानेके भयसे नहीं लिखा है।

आगे उत्तर प्रकृतियों इन चार वंघोंकी विशेषता दिखाते हैं;— घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगिणिमिणवणणचओ । सत्तेतालधुवाणं चदुधा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥ घातित्रिमिध्यात्वकपाया भयतेजोऽगुरुद्विकनिर्माणवर्णचतुष्कम् । सप्तचत्वारिंशद्भवाणां चतुर्धा शेषाणां तु द्विधा ॥ १२४ ॥

अर्थ — मोहनीयके विना तीन घातियाकर्मोंकी १९ प्रकृतियां, और मिध्यात्व, तथा १६ कपाय, एवं भय तेजस और अगुरुलघुका जोड़ा अर्थात् भय १ जुगुप्सा २, तेजस १ कार्माण २, अगुरुलघु १ उपघात २, तथा निर्माण, और वर्णादि चार, ये ४० प्रकृतियां ध्रुव हैं। इनका चारों प्रकारका वंघ होता है। जब तक इनके वंधकी व्युच्छित्ति (विद्धुः इना) न हो तबतक इन प्रकृतियोंका प्रति समय निरंतर वंध होता ही रहता है, इसकारण इनको ध्रुव कहते हैं। इनके विना जो वाकी वर्चा वेदनीयकी २ मोहनीयकी ० आयुकी ४ और नामकर्मकी गति आदिक ५८ तथा गोत्र कर्मकी २ ये ०३ प्रकृतियां वे अध्रुव हैं। इनके सादि और अध्रुव दोही वंध होते हैं। इनका किसी समय वंध होता है, और किसी समय किसीका वंध नहीं भी होता ॥ १२४॥

आगे इन प्रकृतियोंके अप्रतिपक्षी १ सप्रतिपक्षी २ (विरोधी) इन दो मेदोंको बताते हैं:—

सेसे तित्थाहारं परघादचउक सन्वआऊणि । अप्पिडवक्खा सेसा सप्पिडवक्खा हु वासटी ॥ १२५ ॥ शेपास तीर्थोहारं परघातचतुष्कं सर्वाय्ंपि । अप्रतिपक्षाः शेपाः सप्रतिपक्षा हि द्वापिष्टः ॥ १२५ ॥

अर्थ—पहले कहीहुई ४७ ध्रुवप्रकृतियों से वाकी बची हुई ७३ प्रकृतियों में तीर्थं कर, आहारकशरीरह्रय अर्थात् आहारकशरीर आहारक आंगोपांग, परपात आदि चार और चारों आयु, ये ग्यारह प्रकृतियां अप्रतिपक्षी हैं। अर्थात् इनकी कोई प्रकृति विरोधी नहीं है। जिस समयमें इनका बंध होता है उस समयमें वह होता ही है। यदि न होर्व तो नहीं ही होता। जैसे तीर्थं कर प्रकृतिका बंध जिस समय होना चाहे उससमय उसका बंध होगा ही, न होना चाहे तब नहीं होगा। इस प्रकृतिकी कोई विरोधी प्रकृति नहीं जोिक इसके बंधको रोक लेवे। भावार्थ जिन प्रकृतियों के बंध होनेको कोईमी दूसरी प्रकृतिका बंध रोक न सके उनको अप्रतिपक्षी कहते हैं। ७३ मेंसे ११ घट जानेपर बाकी रही ६२ प्रकृतियां उनमें आपसमें विरोधीपना होनेसे वे सप्रतिपक्षी कही जाती हैं। जैसे कि सातावेदनीय, असातावेदनीय ये दोनों आपसमें प्रतिपक्षी हैं। सो जिस समय साताका बंध होता है उससमय असाताका नहीं होता; और जब असाताका वंध होता

है तब साताका नहीं होता। इसीतरह रित अरित आदि सभी परस्पर विरोधी प्रकृतियों में सप्रतिपक्षीपना समझ लेना ॥ १२५॥

आगे अध्रव प्रकृतियोंका पहले सादि तथा अध्रव ये दोही प्रकारका जो वंध कहा है उसका कारण युक्तिपूर्वक बताते हैं;—

अवरो भिण्णमुहुत्तो तित्थाहाराण सन्त्रआऊणं। समओ छावद्वीणं वंघो तम्हा दुधा सेसा ॥ १२६ ॥ अवरो भिन्नमुहूर्तः तीर्थोहाराणां सर्वायुषाम्। समयः षट्षष्ठीनां वन्धः तस्मात् द्विधा शेषाः॥ १२६ ॥

अर्थ — तीर्थंकर, आहारकद्वय, नरकादि चार आयु इन सातों के निरंतर वंध होनेका जघन्यकाल अंतर्गुह्त है। और शेष छ्यासिट प्रकृतियों के निरंतर वंध होनेका काल एक समय (क्षण) है। अर्थात् जिसका किसी एक समयमें वंध हुआ फिर दूसरे समयमें उस प्रकृतिका वंध होने भी नहीं भी होने। इसकारण ध्रुवसे बाकी रहीं ७३ अध्रुव प्रकृतियों के सादि वंध तथा अध्रुव वध दोही मेद कहेगये हैं सो सिद्ध हुआ।। १२६॥

इसपकार प्रकृतिवंध समाप्त हुआ ॥

भागे स्थितिनंधको कहते हुए आचार्य प्रथम ही मूलप्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थिति नताते हैं;—

तीसं कोडाकोडी तिघादितदियेसु वीस णामदुगे। सत्तरि मोहे सुद्धं उवही आउस्स तेतीसं॥ १२७॥ विश्वति कोटीकोट्यः त्रिघातिवृतीयेषु विश्वतिनीमद्वये। सप्ततिमोहे शुद्ध उद्धः आयुषः त्रयिक्षंशत्॥ १२७॥

अर्थ-तीन घातियाओंकी अर्थात् ज्ञानावरण १ दर्शनावरण २ अंतरायकी और तीसरे वेदनीयकर्मकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागरके प्रमाण है। नाम और गोत्र इन दोनोंका स्थिति समय वीस कोड़ाकोड़ी सागर है। मोहनीयकर्मकी वंघरूप रहनेकी स्थिति (कालकी मर्यादा) सत्तरि कोड़ाकोड़ी सागर है। और आयुकर्मकी स्थिति गुद्ध तेतीस सागर की ही जानना। अर्थात् एक समयके बंघे हुए अधिकसे अधिक उत्पर लिखे हुए कालतक कर्म आत्मासे वंघरूप रहसकते हैं। फिर अपना फल देकर खिरजाते हैं। नवीन २ कर्म वंघरूप होते ही रहते हैं। १२७॥

अव उत्तरप्रकृतियोंकी उरकृष्ट स्थितिको ६ गाथाओंसे दिखाते हैं;—

दुक्खितघादीणोघं सादिन्छीमणुदुगे तदद्धं तु । सत्तरि दंसणमोहे चरित्तमोहे य चत्ताळं ॥ १२८ ॥ संठाणसंहदीणं चिरमसोघं दुहीणमादिति ।
अद्वरसकोडकोडी वियलाणं सुहुमतिण्हं च ॥ १२९ ॥
अरदीसोगे संहे तिरिक्खभयणिरयतेजुरालदुगे ।
वेगुन्वादावदुगे णीचे तसवण्णअगुरुतिचउके ॥ १३० ॥
इगिपंचेंदियथावरणिमिणासग्गमणअथिरलकाणं ।
वीसं कोडाकोडीसागरणामाणसुक्रस्सं ॥ १३१ ॥
हस्सरदिउचपुरिसे थिरलके सत्थगमणदेवदुगे ।
तस्सद्धमंतकोडाकोडी आहारतित्थयरे ॥ १३२ ॥
सुरिणस्याङणोघं णरितिरियाङण तिण्णि पहाणि ।
उक्करसिट्टिदंधो सण्णीपज्ञत्तगे जोगे ॥ १३३ ॥ कुल्यं ।

दुःखित्रघातीनामोघः सातस्त्रीमनुष्यद्विके तद्धं तु ।
सप्तिः दर्शनमोहे चारित्रमोहे च चत्वारिंगत् ॥ १२८ ॥
संस्थानसंहतीनां चरमस्थोधः द्विहीनमादीति ।
अप्टादशकोटीकोटिः विकछानां सृक्ष्मत्रयाणां च ॥ १२९ ॥
अरितशोके पण्डे तिर्यग्भयनिरयतेज्ञचरालद्वये ।
वैग्विकातपद्विके नीचे त्रसवर्णागुक्तत्रचतुष्के ॥ १३० ॥
एकपश्चेन्द्रियस्थावरनिर्माणासद्वमनास्थिरपद्वानाम् ।
विशं कोटीकोटीसागरनामानमुत्कृष्टम् ॥ १३१ ॥
हास्यरस्युचपुक्षे स्थिरपद्वे शस्तगमनदेवद्विके ।
तस्यार्धमन्तःकोटीकोटिः आहारतीर्थकरे ॥ १३२ ॥
सुरनिरयायुवीरोवः नरतिर्यगायुवोः त्रीणि पल्यानि ।
स्वत्कृष्टस्थितिवन्धः संज्ञिपर्याप्तके योग्ये ॥ १३३ ॥ कुरुकम् ।

अर्थ—उत्तरप्रकृतियों मंसे दुःख अर्थात् असाता वेदनीय १ और ज्ञानावरण २ दर्धनावरण २ अन्तराय ३ इन तीन घातियाकर्मों की १९ प्रकृतियां, सब मिरुकर २० प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ओघ अर्थात् सामान्य मूलप्रकृतिकी तरह तीस को इनको इीसागर
प्रमाण है । सातावेदनीय, खीवेद, और मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानुपूर्वी २ ये दो; इस तरह
चार प्रकृतियों का उससे आधा अर्थात् पंद्रह को इन्को इी सागर स्थितिका प्रमाण है । दर्शनमोहनीयरूप जो एक मिथ्यात्व उसका सत्तर को इनको इी सागर प्रमाण है । और चारित्रमोहनीयरूप सोलह कपायों का चालीस को इनको झी सागर है ॥ १२८॥ और ६ संस्थान तथा ६
संहनन में चरम अर्थात् अन्तका हुं डकसंस्थान और स्थादिकासहनन इन दो ने का गृन्यप्रकृतिकी

तरह वीस को इको डी सागर है। आर वाकी के ४ संस्थान तथा ४ संहननों में दो दो सागर पहले पहलेतक कम करना चाहिये। अर्थात् वामनसंस्थान और कीलितसंहननका १८. कुङाकसंस्थान और अर्धनाराचसंहननका १६, स्वातिसंस्थान और नाराचसंहननका १४, न्यग्रोघपरिमण्डल्संस्थान स्रोर वज्रनाराचसहननका १२, समचतुरस्रसंस्थान स्रोर वज्रर्षभ-नाराचसंहननका १० कोडाकोडीसागर प्रमाण हे । विकलेन्द्री अर्थात् दोइंद्री तेइंद्री चौइंद्री, और सूक्ष्मादि तीन इस तरह ६ प्रकृतियोंका अठारह कोडाकोडी सागर प्रमाण स्थितिवन्ध है ॥ १२९ ॥ अरित, शोक, नपुंसकवेद, तिर्थंच-भय-नरक-तैजस-औदारिक इन पांचका जोडा अर्थात् तिर्यचगति १ तिर्यचगत्यानुपूर्वी २ इत्यादि, वैक्रियिक-आतप इन दोका जोड़ा, नीचगोत्र, त्रस-वर्ण-अगुरुलघु इन तीनोंकी चौकड़ी अर्थात् त्रस १ बादर २ पर्याप्त ३ प्रत्येक ४ इत्यादि, ॥ १३०॥ एकेन्द्री, पंचेंद्री, स्थावर, निर्माण, असद्भमन अर्थात् अपशस्तविहायोगति, शोर अस्थिरादि छह, इसतरह ४१ योंका वीस कोड़ाकोड़ीसागर उत्कृष्टस्थितिवंघ हे ॥ १३१ ॥ हास्य, रति, उच्चगोत्र, पुरुष-वेद, सिरआदिक छह, शस्त गमन अर्थात् प्रशस्तविहायोगति, देवद्विक अर्थात् देवगति १ देवगत्यानुपूर्वी २, इन तेरह प्रकृतियोंका उससे आधा अर्थात् दस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। आहारकशरीर, आहारक आंगोंपांग और तीर्थकरप्रकृति इन तीनोंका अंतःको-डाकोडी अर्थात् कोड़िसे ऊपर और कोड़ाकोड़िसे नीचे इतने सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति-वंघ है ॥ १३२ ॥ देवायु और नरकायु इन दोनोंका मूळप्रकृतिकी तरह ३३ सागर प्रमाण है, और मनुप्यायु तथा तिर्थंचायु इन दोनोंका तीन पल्य प्रमाण उत्क्रुप्ट स्थितिवंध कहा है। तीन शुर्भ आयुके सिवाय शेप कर्मीका यह उत्कृष्टस्थितिवंध सैनी पंचेंद्री पर्याप्तके उसमें भी योग्यं जीवकेही होता है, हरएकके नहीं होता ॥ १३३ ॥

आगे तीन आयुके सिवाय ग्रुम-अशुभ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके कारण संक्षेत्र परिणाम ही हैं, ऐसा कहते हैं,—

सबिहदीणमुक्तस्सओ दु उक्तरससंकिलेसेण । विवरीदेण जहण्णो आउगतियविजयाणं तु ॥ १३४ ॥ सर्विक्षितीनामुत्कृष्टकस्त उत्कृष्टसंक्षेत्रेन ।

विपरीतेन जघन्य आयुष्कत्रयवर्जितानां तु ॥ १३४ ॥

अर्थ—तीन आयु अर्थात् तिर्यंच-मनुष्य-देवायुके विना अन्य सव ११७ प्रकृतियोंका उत्कृष्टिस्तिवंघ यथासंभव उत्कृष्ट संक्षेश (कपायसिहत) परिणामोंसे होता है। और जघन्यस्थितिवंघ विपरीतपरिणामोंसे अर्थात् संक्षेशसे उल्टे—उत्कृष्टविशुद्धपरिणामोंसे होता

१ तीव कपायहप उरकृष्टसहेनापरिणामोवाला ही जीव अविक स्थितिके योग्य कहागया है

है। तीन आयुपकृतियोंका इससे निपरीत अर्थात् उत्कृष्ट निगुद्धपरिणामोंसे उत्कृष्टस्थिति-बंध होता है तथा जघन्यस्थितिवंध उत्कृष्ट संक्षेशपरिणामोंसे होता है।। १३४॥ आगे उत्कृष्टस्थितिवंधके करनेवाले (सामीको) को कहते हैं;—

सन्तुकरसिटदीणं मिन्छाइही दु वंधगो भिणदो । आहारं तित्थयरं देवाउं वा विमोत्तूण ॥ १३५ ॥ सर्वोत्कृष्टस्थितीनां मिण्यादृष्टिस्तु वन्धको भिणतः । आहारं तीर्थकरं देवायुवं वा विग्रन्य ॥ १३५ ॥

अर्थ—आहारकद्विक, तीर्थकर और देवायु इन चार प्रकृतियोंके सिवाय वाकी ११६ प्रशृतियोंकी उत्कृष्टस्थितियोंका मिथ्यादृष्टि जीवही बांधनेवाला होता है। इस कथनसे यह वात सिद्ध हुई कि इन आहारकादि चार प्रकृतियोंकी उत्कृष्टस्थितिका वंध सम्यग्दृष्टिके ही होता है। १३५॥

अव इन चार प्रकृतियोंके बंधसामियोंमं जो विशेषता है उसकी दिसाते हैं;—
देवाउगं पमत्तो आहारयमण्पमत्तविरदो हु।
तित्थयरं च मणुरसो अविरद्सम्मो समजेइ ॥ १३६॥
देवायुपं प्रमत्त आहारकमप्रमत्तविरतस्तु।
तीर्थकरं च मनुष्य अविरतसम्यक् समर्जयित ॥ १३६॥

अर्थ—देवायुकी उत्कृष्ट स्थितिको छहे प्रमैत्तगुणस्थानवाला वांधता है । आहारकको अर्थात् आहारकशरीर १ आहारक आंगोपांग २ इन दोनोकी उत्कृष्ट स्थितिको सातवे अप्रमत्तेगुणस्थानवाला वांधता है। ओर उत्कृष्टस्थितिवाली तीर्थकरप्रकृतिको चोथे गुणस्थानवाला असंयैमी सम्यग्दिष्ट मनुप्य ही उपार्जन करता है, अर्थात् वांधता है ॥ १३६॥

आगे ११६ प्रकृतियोके बांधनेवाले (जोकि १३५ वी गाथामें कहे हैं) मिथ्यादृष्टियोके भी मेद दो गाथाओंसे कहते हैं;—

णरितिरिया सेसाउं वेगुिवयछक्षवियलसृहुमितियं । सुरिणर्या ओरालियतिरियदुगुज्जोवसंपत्तं ॥ १३७ ॥ देवा पुण एइंदियआदावं थावरं च सेसाणं । उक्कस्ससंकिलिष्टा चढुगिदया ईसिमिज्झिमया ॥ १३८ ॥ जुम्मं । नरितर्थञ्चः जेपायुपं वैग्विंकपद्भविकलस्थान्त्रयम् । सुरिनर्या औदारिकतिर्थग्द्रयोद्योतासंग्राप्तम् ॥ १३७ ॥

शातव गुणस्थानके चडनेको सन्मुख हुआ प्रमत्तगुणस्थानगरः। २ छ्ठे गुणस्थानमं उत्तरनेको सन्मुख हुआ ऐसा अप्रमत्तवाला । ३ नरकमं जानेकेलिये सन्मुण हुआ अर्थात् नरममं जानेवाला ऐमा अनिरतसम्यग्दि ।

देवाः पुनरेकेन्द्रियातपं स्थावरं च जेपाणाम् । उत्कृष्टसंक्रिष्टा चतुर्गतिका ईपन्मध्यमकाः ॥ १३८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — देवायुसे राप नरकादि तीन आयु, विकियिकपद्ग (नरकगित आदि ६), दो इंदी आदि तीन विकलंदी, सक्ष्मआदि तीन, इस तरह १५ मक्रतियोंका उत्कृष्ट स्थिनिवंघ मनुष्य और तिर्यंच जीव ही करते हैं । और औदारिकयरीरह्य (आदारिकयरीर १ आदारिक आंगोपांग २), तिर्यंचगित १ तिर्यंचगत्यानुपूर्वी २ ये दो, उद्योन और असंप्राप्तस्पादिकासंहनन इन उन्कृष्ट—स्थिति—सिहत प्रकृतियोंको देव और नारकी मिथ्यादृष्टि जीव ही बांघते हैं ॥ १३० ॥ एकंद्री, आतप, और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट सि्क्रियं मिथ्यादृष्टि देव करते हैं । और वाकी वर्चा ९२ प्रकृतियोंको उत्कृष्ट संक्रेश परिणामवाले तथा ईपेन्मध्यमसक्केश परिणामवाले चारों गतियोंक जीव वांचते हैं ॥ १३८ ॥

आगे मुलप्रकृतियोंका जयन्य स्थितिवंघ वताते हैं;—

वारस य वेयणीये णामे गोदे य अह य सहता । भिण्णसहत्तं तु ठिदी जहण्णयं सेमपंचण्हं ॥ १३९ ॥ हादम च वेदनीये नामि गोत्रं च अष्ट च सहनीः । भित्रसहर्तम्तु स्थितिः जयन्या मंपपश्चानाम् ॥ १३९ ॥

अर्थ — वेदनीयकर्मकी जयन्यस्थिति १२ मुह्र्न हे, श्रीर नाम तथा गोत्रकर्म इन दोनोंकी आठ मुह्तं हे, तथा वाकी वच पाचकर्मोंकी जवन्य खिति अंतमुह्नं हे॥ १३९॥ अत्र उत्तरफ़ितयोंका जवन्यस्थितिवंघ चार गाथाओंने कहते हें;—

छोहस्स मुहुमसत्तरसाणं ओघं हुगेकद्छमासं । कोहितियं पुरिसस्स य अह य वस्सा जहण्णिटिदी ॥ १४० ॥ छोमस्य सृष्ट्रमसप्तद्रशानामोघः हिकैकद्रुयासः । कोधत्रयं पुरुषस्य च अष्ट च वर्षाणि जयन्यस्थितिः ॥ १४० ॥

अर्थ—छोमप्रकृति आर दमंद स्ट्रमसांपगय गुणस्तानमं वंधनेवाठां १० प्रकृतियांका जघन्य स्त्रितंवंध मूल प्रकृतियांकी तरह समझना । अर्थान् इन प्रकृतियोंमसे यद्यस्क्रीति आर उच्चगोत्रका आठ आठ मुह्तं, सातायदनीयका १२ मुह्तं; पांच ज्ञानावरण, चार दर्शना- वरण, पांच अंतराय इन १४ का आर लोमप्रकृतिका एक २ अंतर्महर्तं ज्ञानना । कोधादि तीन अर्थात् कोध, मान, मायाका कमसे दो महीने एक महीना तथा पंद्रहिन जघन्यस्त्रितिवंध है । पुरुपवंदकी जघन्य स्त्रिति आठ वर्ष प्रमाण है ॥ १४०॥

१ कपायन्त्र परिणाम तीव्र, संद, मत्यमंत्र सेटनं असम्यात हैं। उनमेंनं तीन कपायन्त्र परिणामीको उन्कृष्टमेंन्य कहते हैं, संद (योची) कपाय अवस्थान्त्र परिणामीको देवन्त्रहेन्छ, और न बहुत न योडी ऐसी मध्यमकपायअवस्थान्त्र परिणामीको मत्रमनंद्वाग्रिशाम कहते हैं।

तित्थाहाराणंतोकोडाकोडी जहण्णिटिद्वंघो । खवगे सगसगवंधच्छेदणकाले हवे णियमा ॥ १४१ ॥ तीर्थोहाराणामन्तःकोटीकोटिः जघन्यस्थितियन्धः । क्षपके खकस्वकयन्धच्छेदनकाले भवेत् नियमात् ॥ १४१ ॥

अर्थ—तीर्थकर और आहारकका जोड़ा इन ३ प्रकृतियोंका जघन्यस्थितिवंध अंतः-कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण हैं। यह जघन्यस्थितिवंध क्षपक्षेत्रणीवालेके और अपनी २ वंधव्यु-च्छित्तिके समयमें ही नियमसे होता है॥ १४१॥

भिण्णमुहुत्तो णरितरियाऊणं वासदससहस्साणि । सुरिणरयआउगाणं जहण्णओ होदि ठिदिवंधो ॥ १४२ ॥ भिन्नमुहूर्तः नरितर्थगायुपोः वर्षदशसहस्राणि । सुरिनरयायुपोः जघन्यकः भवति स्थितिवन्धः ॥ १४२ ॥

अर्थ--मनुष्यायु और तिर्यच आयुका जघन्यस्थितिवंध अंतर्भुहर्त है । देवायु और नरकायुका दश हजार वर्ष प्रमाण जघन्यस्थितिवंध होता है ॥ १४२ ॥

सेसाणं पज्जत्तो वादरएइंदियो विसुद्धो य । वंधदि सवजहण्णं सगसगउक्करसपिडभागे ॥ १४३ ॥ शेषाणां पर्याप्तो वादरैकेन्द्रियो विशुद्धश्च । वधाति सर्वजघन्यं खकखकोत्कृष्टप्रतिभागे ॥ १४३ ॥

अर्थ—वंधयोग्य १२० प्रकृतियोंमेंसे २९ प्रकृतियोका जधन्य स्थितिवंध ऊपर वता चुके हैं। अब बाकी वर्चा ९१ प्रकृतियां; उनमेंभी वैक्रियिकपट्ट, और मिथ्यात्व इन सात-प्रकृतियोंके विना ८४ प्रकृतियोंकी जधन्यस्थितियोंको वादरपर्याप्त यथायोग्य विशुद्धपरिणा-मोंको धारणकरनेवाला एकेंद्री जीव ही बांधता है। और उसका प्रमाण गणितके अनुसार वैराशिकविधिसे भागकरनेपर अपनी २ स्थितिके प्रतिभागका जो जो प्रमाण आवे उतना ही जानना ॥ १४३॥

आगे उसी जघन्यस्थितिकी विधि और प्रमाणको दिखाते हैं:—
एयं पणकदि पण्णं सयं सहस्सं च मिच्छवरवंधो ।
इगिविगलाणं अवरं पल्लासंख्णसंख्णं ॥ १४४ ॥
एकं पश्चकृतिः पश्चाशत् शतं सहस्रं च मिण्यात्ववरवंधः ।
एकविकलानामवरः पह्यासंख्योनसंख्योनम् ॥ १४४ ॥

अर्थ—एकेंद्री और विकल चतुष्क अर्थात् दोइन्द्री, ते इन्द्री, चोइन्द्री, ओर असंजी-पंचेद्री; इस तरह कुल पांच प्रकारके जीव, क्रमसे मिध्यात्वकर्मकी उत्कृष्टिशितिका वंध एक सागर, २५ सागर, ५० सागर, १०० सागर, और १००० सागर प्रमाण करते हैं। अपनी उत्कृष्टिखितिमेंसे पल्यका असंख्यातवां भाग हीन (कम) करनेपर जो प्रमाण वाकी रहे उतनी जघन्यिखितिको एकेंद्री जीव वांघता है। और दोइन्द्री आदि विकल चतुष्क अपनी २ उत्कृष्ट स्थितिमेंसे पल्यके सख्यातवें भाग हीनकरनेपर वाकी जो प्रमाण आवे उतनी जघन्यस्थिति वांघते हैं॥ १४४॥

आगे सज्ञीपंचेंद्रीकी उत्क्रप्टिस्थितिकी अपेक्षासे त्रैराशिकगणितद्वारा एकेंद्रियजीवोंके उत्कृष्ट वा जधन्यस्थितिवंधका प्रमाण निकालकर वताते हें;—

जिद सत्तरिस्स एत्तियमेत्तं िकं होदि तीसियादीणं। इदि संपाते सेसा-णं इगित्रिगलेसु उभयिदी ॥ १४५ ॥ यदि सप्ततेः एतावन्मात्रं किं भवति त्रिंगदादीनाम्। इति संपाते शेपाणामेकविकलेपूभयिक्षतिः॥ १४५ ॥

अर्थ—जो सत्तरि कोड़ाकोड़ीसागरकी उत्कृप्टिसितंवाला मिथ्यात्वकर्म एकंद्री जीवके एक सागरप्रमाण वॅधता है तो तीसकोड़ाकोड़ी सागरआदिकी स्थितिवाले वाकीके कर्मोंका एकद्री जीवके कितना स्थिति प्रमाण वंध सकता है द इसप्रकार संपात (त्रेराधिक) विधिक्तनेसे एकेन्द्रीजीवकी उत्कृप्टिसिति अर्थात् एक सागरके सात भागमेंसे तीन भाग प्रमाण होती है। इसीतरह दोइन्द्री आदि विकलेन्द्रिय जीवोके भी संज्ञी पंचेद्रीकी उत्कृप्टिसितिके हिसावसे सम्पूर्ण कर्मोंकी उत्कृप्टिसिति निकाललेना चाहिये। और एकंद्रियादि असज्ञीपचेंद्री तककी जधन्यस्थिति जधन्यस्थिति निकाललेनी चाहिये। इसतरह दोनों (उत्कृप्ट व जधन्य) स्थितियां त्रैराशिकके द्वारा निकलकाती हैं॥ १४५॥

अव जघन्यस्थितिमें कुछ विशेषता है उसको दिखाते हैं;—

सिण असिणचिउके एगे अंतोमुहत्तमावाहा । जेडे संखेजगुणा आविष्ठसंखं असंखभागिहयं ॥ १४६ ॥ संज्ञिन असंज्ञिचतुष्के एके अन्तर्मुहूर्त आवाधा । च्येष्ठे संख्येयगुणा आविष्ठसंख्यमसंख्यभागाधिकम् ॥ १४६ ॥

अर्थ — सैनी नीव, असज्ञीकी चौकड़ी अर्थात् असंज्ञिपंचेन्ट्री १ चौइन्द्री २ तेइंद्री ३ दोइंद्री ४, और एकद्री जीवकी प्रकृतियोंकी जघन्य आवाधा (इसका रुक्षण आगे १५५ वें गायामें कहेंगे) अंतर्ग्रह्त प्रमाण है। यद्यपि विशेष दृष्टिसे विचार करनेपर संज्ञीपंचेन्द्रियसे एकेन्द्रिय पर्यन्त यह आवाधा उत्तरोत्तर क्रमसे संख्यातगुणी २ कमती है, तो भी अंत्र्मृह्तिमें ही सामान्यसे वे सब गिनी जाती हैं। क्योंकि अंतर्मृह्तिके बहुत मेद हैं। इसकारण यहांपर सामान्यसे अंतर्मृह्ति ही कारू कहा है। ज्येष्ठ अर्थात् उत्कृष्ट आवाधा सेनीजीवमें तो अपनी

जधन्यसे संख्यातगुणी जानना । और असंज्ञिचतुष्कमें अपनी जधन्यसे आविलके संख्यातवें भाग अधिक तथा एकेन्द्रियमें अपनी जधन्य आवाधाके कालसे आवलीके असख्यातवें भाग अधिक समझना ॥ १४६॥

इसप्रकार सब मनमें रखकर जघन्यस्थितिवंधको सिद्धकरनेकेलिये गणितका स्त्र कहते हैं;—

> जेड्डावाहोवद्दियजेडं आवाहकंडयं तेण । आवाहवियप्पहदेणेगूणेणूणजेडमवरिंदी ॥ १४७ ॥

> ज्येष्ठावाधोद्वर्तितज्येष्ठमावाधाकाण्डकं तेन । आवाधाविकस्पहतेन एकोनेन ऊनज्येष्ठमवरस्थिति: ॥ १४७ ॥

अर्थ-एकेंद्रियादि जीवोंकी उत्कृष्ट आवाधासे भाजित (भाग की गई) जो अपने २ कर्मोंकी उत्कृष्टस्थिति उसके प्रमाण (माप) कालको आवाधाकाण्डक कहते हैं। अर्थात् उतने २ स्थितिके मेदोंमें एकसरीखा आवाधाका प्रमाण जानना। उस अपने २ आवाधाकाण्डकके प्रमाणसे अपने २ आवाधाके मेदोंको गुणनेसे जो प्रमाण हो उसमें एक २ घटाकर जितना प्रमाण आवे उतना कम जो अपनी २ उत्कृष्टस्थिति हे वह अपनी २ जघन्यस्थिति जानना । जैसे एकेंद्री जीवके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट आवाधाका प्रमाण आविलेके असंख्यातवें भाग अधिक अंतर्भुह्ते हें। उसका भाग मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट-स्थिति १ सागरमें देनेसे जो उठ्य आया वह आवाधाकाण्डक नामका प्रमाण हुआ। इस आवाधाकांडकसे और पूर्वकथित आवाधाके मेदोंसे अर्थात् अविलेके असंख्यातवें भाग अधिक अन्तर्भुह्ते प्रमाणसे गुणाकार करनेपर जो प्रमाण हो उसमेंसे एक कम करे, पुनः उतने प्रमाण-गुणनफलको मिथ्यात्वकी उत्कृष्टस्थिति १ सागरमें घटानेसे जो प्रमाण वचे कही मिथ्यात्वकी जघन्यस्थितिका प्रमाण जानना। इसीप्रकार दो इंद्री आदिगें भी गणित करके समझलेना। विस्तार भयसे अधिक नहीं लिखा है॥ १४०॥

अव जीवोंके चौर्दह मेदोंमं जघन्य और उत्क्रप्टिश्वितवंधको जुदा २ करके दिख-

वासूप-वासूअ-वरिद्धिओ स्वाअ-स्वाप-जहण्णकारो । वीवीवरो वीविजहण्णकारो सेसाणमेवं वयणीयमेदं ॥१४८॥

वासूप-वासूअ-वरिश्वतिः सूवाअ-सूवाप-जघन्यकालः । यीवीवरः वीविजघन्यकालः शेपाणामेवं वक्तव्यमेतत् ॥ १४८ ॥

१ एफेन्द्रीके दो मेद-पादर और सूक्ष्म, तथा हीन्द्रिय जीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय अधेरी पचेन्द्रिय और संही पंचेन्द्रिय । इन सात भेदोके पर्याप्त और आर्याप्तके भेदोते जी गिंक अप भेद होते हैं ।

अर्थ—बासूप अर्थात् बादर—सूक्ष्मपर्याप्त और वासूअ अर्थात् वादर—सूक्ष्मअपर्याप्त दोनों मिलकर चार तरहके जीवोंके कर्मोंकी उत्कृष्टिस्थिति, तथा सूक्ष्म—वादरअपर्याप्त और सूक्ष्म—बादरपर्याप्त जीवोंके कर्मोंकी जघन्यस्थिति, इस तरह एकेन्द्री जीवकी कर्म स्थितिके आठ मेद हुए। बीवीवरः अर्थात् दोइंद्री पर्याप्त और दोइंद्री अपर्याप्त इन दोनोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति तथा दोइंद्री अपर्याप्त और दोइंद्री पर्याप्त इन दोनोंका जघन्यकाल; इस-प्रकार दोइन्द्रीकी स्थितिके चार मेद होते हैं। इसीतरह तेइंद्रीसेलेकर संज्ञीपंचेन्द्रीतक की स्थितिके भी चार २ मेद जानना । सब मिलकर चौदह तरहके जीवोंकी अपेक्षा स्थितिके ८+४+४+४+४+४=२८ मेद हुए॥ १४८॥

ऐसा सब कथन मनमें धारणकर स्थितिकी शलाका (हिस्सा) ओंको जाननेकेलिये गाथासूत्र कहते हैं;—

मज्झे थोवसलागा हेट्ठा उवरिं च संखगुणिदकमा । सबजुदी संखगुणा हेट्ठवरिं संखगुणमसण्णित्त ॥ १४९ ॥ मध्ये स्तोकशलाका अधस्तनमुपरि इन संख्यगुणितकमाः । सर्वयुतिः संख्यगुणा अधस्तनोपरि संख्यगुणा असंज्ञीति ॥ १४९ ॥

अर्थ — सज्ञी जीवकी स्थितिके ४ मेदोंको छोडकर वाकी जीवोंकी स्थितिके २४ मेदोंकी जो संख्याखरूप शलाकाएं हैं वे मध्यभागमें थोड़ी हैं। अर्थात् मध्यके मेदोंकी संख्या अरुप है। कितु नीचेके भाग तथा ऊपरके भागके मेदोंकी संख्या पहलेसे कमसे सख्यातगुणी जानना। तथा सबका जोड अर्थात् सब मेदोंकी सख्या मिलकर संख्यातगुणी होती है। इस तरह नीचेके भागसे लेकर ऊपरके भाग तकमें असंज्ञी पंचेन्द्रीजीवोंतककी ही सख्यातगुणी शलाका जाननी। अर्थात् एकेन्द्रीसे लेकर असंज्ञीपंचेन्द्री तक स्थितिके कुल मेद संख्यात हैं॥ १४९॥

अव संज्ञीजीवोंकी स्थितिके चार भेदोंमें कुछ विशेषता दिखाते हैं,—

सण्णिस्स हु हेट्टादो ठिदिठाणं संखगुणिदसुवरुवरिं। ठिदिआयामोवि तहा सगठिदिठाणं व आवाहा ॥ १५० ॥

सज्ञिनः हि अधस्तनात् स्थितिस्थानं संख्यगुणितमुपर्युपरि । स्थितायामोपि तथा स्वकस्थितिस्थानं व आवाधा ॥ १५० ॥

अर्थ संज्ञी (मनसहित) पंचेन्द्रीके चार मेदोंमें नीचेसे लेकर अर्थात् संज्ञीपर्याप्तके जघन्यस्थितिवंघसे ऊपर २ चौथे मेदतक स्थितिके स्थान (मेदोंका प्रमाण) संख्यातगुणे क्रमसे जानने । और स्थितीका काल (समय प्रमाण) भी संख्यातगुणा है। तथा आवाधाकालका प्रमाण स्थितिके स्थानोंकी तरह समझना। भावार्थ—जिस प्रकार स्थितिस्थान स्थीर स्थिति आयामका प्रमाण बहु भाग और एक भागके हिसावसे निकाला जाता है उसी विधिसे आवाधाका प्रमाण मी निकालना चाहिये॥ १५०॥

आगे जघन्यस्थितित्रंघके सामी (करनेवाले) को कहते हैं:— सत्तरसपंचितत्याहाराणं सहुमवादराषुत्रो । छत्रसुत्रमसण्णी जहण्णमाऊण सण्णी या ॥ १५१॥ सप्तद्रमण्चतीर्थाहाराणां सहुमवादगपूर्वः ।

पट्टेंगृर्वमसंज्ञी जघन्यमायुषां संज्ञी वा ॥ १५१ ॥

अर्थ—ज्ञानावरणादि (ज्ञानावरण ५, दर्शनावरण १, अंतराय ५, यश्कीतिं, उद्य-गोत्र, सातावदर्नाय) १७ प्रकृतियोंकी जवन्यिश्वितको दमवें स्थमसाम्पराय गुणस्थानवाला बांधना है। पुरुपवेदादिक (पुंचेद १ संज्वलन १) पांचकी जवन्यिस्थिति बादर अर्थात् नयमें गुणस्थानवाला, तार्थकरप्रकृति तथा आहारकह्य इन तीनकी जवन्यिस्थितिको आठवें अपूर्व-कर्णगुणस्थानवाला, आर विकिथिकपृद जो देवगित आदि छह हें उनकी जवन्यिश्वितको असेनी पंचेद्री जीव, तथा आयुक्रमंकी जवन्यिश्वितको संजी अथवा असजी दोनो ही बांगते हैं।। १५१॥

आगे अजघन्यादि स्थितिके मेदोंमं को साचादिभेद संमव होसकते हैं उनको कहते हैं;—

अजहण्णद्विदिवंघो चउिष्ठहो सत्तमृरुपयडीणं । सेसतिये दुवियप्पो आउचउक्केवि दुवियप्पो ॥ १५२ ॥

अजघन्यस्थितिवन्धः चतुर्विधः सप्तमृत्व्यक्ततीनाम् । शेपत्रये द्विविकल्प आयुश्रतुष्केपि द्विविकन्यः ॥ १५२ ॥

अर्थ—आयुके विना सात मूळ प्रकृतियोंका अजधन्य स्थितिवंध मादि आदिकके भेदमें चार तरहका है। खार वाकीके उत्कृष्ट वंगरः तीन वंधोंके सादि, अध्रव ये दो ही भेद हैं। तथा आयुकर्मके उत्कृष्टादिक चार भेदोंमं मी स्थितिवंध सादि, अध्रव ऐसे दोप्रकारका है॥ १५२॥

अत्र उत्तरमङ्कतियोगं विशेषता दिखाते हैं;—

संजरुणसहमचोह्स-घादीणं चहुविघो हु अजहण्णो । सेसतिया पुण दुविहा सेसाणं चहुविधावि दुधा ॥ १५३ ॥

संञ्यलनमृक्ष्मचतुर्देशयानिनां चनुर्वियम्नु अजघन्यः ।

शेषत्रयः पुनः हिविवाः शेषाणां चतुर्विधापि हिधा ॥ १५३ ॥

अर्थ—संज्वलनकपायकी चैं।कड़ी, दसवें मृक्ष्मसांपगयकी मतिज्ञानावरणादि पातिया-कर्मोंकी १४ प्रकृतियां, इन १८ प्रकृतियोंका अजयन्यन्यितिवंध सादि आदिकके मेदने चारप्रकार है, ऑर वाकीके जयन्यादि तीन मेटोंके सादि, अध्रुव ये टा हा मेद हैं। शेप प्रकृतियोंके जयन्यादिक चार भेटोंके भी सादि, अध्रुव दो भेद हैं।। १५३॥ सन्त्राओं दु ठिदीओं सुहासुहाणंपि होति असुहाओं । माणुसतिरिक्खदेवाउगं च मोत्तृण सेसाणं ॥ १५४ ॥ सर्वास्तु स्वितयः ग्रुमाग्रुमानामपि भवन्ति अग्रुमाः । मनुष्यतिर्यन्देवायुकं च सुक्ता जेपाणाम् ॥ १५४ ॥

अर्थ--मनुष्य, तिर्यन, देनायुके तिनाय नाकी सन ग्रुम तथा अग्रुम प्रकृतियोंकी स्थितियाँ अग्रुमस्त्र ही हैं; क्योंकि संसारका कारण हैं । इसीलिये इन प्रकृतियोंकी बहुतक्षायी जीन ही उक्त्रप्रसितिके साथ नांचता है ॥ १५२ ॥

पहले तो आवाण ऋही थी उसका अब रुखप कहते हैं;—

कस्मसहवेणागयदन्त्रं ण य एदि उदयह्येण । ह्रवेणुदीरणस्म व आवाहा जाव ताव ह्रवे ॥ १५५ ॥ कर्मस्रह्येणागतद्रव्यं न च एति उदयह्येण । ह्रेणोदीरणाया वा आवाषा यावचाबद्भवेन् ॥ १५५ ॥

अर्थ - कार्नेपाग्ररीरनामा नानकर्मके उदयसे योगिद्वारा आत्मानं कर्मखरूपसे परिणमता हुआ को पुद्गलद्रव्य वह जब तक उदयखरूप (फल देने खरूप) अथवा उदीरणा (विना समयके कर्मका पाक होना) खरूप न हो तब तक के उस कालको आवाधा कहते हैं॥ १५५॥

वन उस आनामाको उद्यक्ती खपेला म्लप्रकृतियोंमें नतलाते हैं;—
उद्यं पिंड सत्तण्हं आत्राहा कोडकोडि उन्हीणं ।
वाससयं तप्पिंडमापेण य सेसिट्टिदीणं च ॥ १५६ ॥
उद्यं प्रति सप्रानानानामा कोटीकोटिः उद्धानाम् ।
वर्षेशतं तत्प्रतिमापेन च शेषस्वितीनां च ॥ १५६ ॥

अर्थ-एक कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण सितीकी आवाघा साँ वर्ष प्रमाण लानना । और वाकी सितियोंकी आवाघा इसी के अनुसार त्रैग्रिशकविविसे माग देनेपर लो २ प्रमाण आर्व उतनी २ जानना । यह क्रम आयुक्तमिक सिवाय सात कर्मीकी आवाघाके लिये उदयकी अपेक्षासे हैं ॥ १५६॥

आगे अंतःकोड़ाकोडीसागर प्रमाण सितीकी आवाषा कहते हैं:— अंतोकोडाकोडिद्विदिस्स अंतोसुहुत्तमावाहा । संखेळागुणविहीणं सन्वजहणणद्विदिस्स हवे ॥ १५७॥ अन्तःकोटीकोटिखितेः अन्तर्सहर्वे आवाषा । संख्यावगुणविहीनः सर्वजयन्यसितेः भवेन् ॥ १५७॥ अर्थ — अंतः कोड़ाकोड़ी सागर स्थितीकी अन्तर्मृहर्त आवाधा है। और सव जपन्य-स्थितियोंकी उससे संख्यातगुणी कम (संख्यातवें भाग) आवाधा होती है॥ १५७॥ अब शेष (बचे) आयुकर्मकी आवाधा कहते हैं:—

> युन्वाणं कोडितिभा-गादासंखेपअद्ध वोत्ति हवे। आउस्स य आवाहा ण द्विदिपिडिभागमाउस्स ॥ १५८॥ पूर्वाणां कोटित्रिभागादासंक्षेपाद्धा वा इति भवेत्। आयुपश्च आवाधा न स्थितिप्रतिभाग आयुपः॥ १५८॥

अर्थ—आयुकर्मकी आवाधा कोड्पूर्वके तीसरे भागसे लेकर असंक्षेपाद्धा प्रमाण अर्थात् जिससे थोड़ा काल कोई न हो ऐसे आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण तक है। आयुक-मैकी आवाधा स्थितिके अनुसार भाग की हुई नहीं है। अर्थात्—जैसे अन्य कर्मोमं स्थितिके अनुसार भाग करनेसे आवाधाका प्रमाण होता है, इसतरह इस आयुकर्गमं नहीं है। १९५८॥ आगे उदीरणाकी अपेक्षा आवाधा कहते हैं:—

> आविलयं आवाहा उदीरणमासिज्ञ सत्तकम्माणं । परभवियआउगस्स य उदीरणा णित्य णियमेण ॥ १५९ ॥ आविलकमावाधा उदीरणामाश्रित्य सप्तकर्मणाम् । परभवीयायुष्कस्य च उदीरणा नास्ति नियमेन ॥ १५९ ॥

अर्थ—सात कर्मोंकी आवाधा उदीरणाकी अपेक्षासे एक आवली मात्र है। और परभ-वकी आयु जो बांधलीनी है उसकी उदीरणा निश्चय कर नहीं होती । अर्थात् वर्तमान आयुकी उदीरणा तो हो सकती, है परंतु आगामी आयुकी नहीं होती ॥ १५९॥

अब कर्में के निषेकका खरूप कहते हैं;--

आवाह्णियकम्मिट्टिश णिसेगो दु सत्तकम्माणं । आउरस णिसेगो पुण सगिद्धि होदि णियमेण ॥ १६० ॥ आवाधोनितकमेस्थितिः निषेकस्तु सनकर्मणाम् । आयुपः निषेकः पुनः स्वकस्थितिः भवति नियमन ॥ १६० ॥

अर्थ—अपनी २ कर्मीकी सितीमें आवाधाका काल घटानेसे जो काल टोप रहें उमके समयोंके प्रमाण सात कर्मीके निषेक (समय २ में जो कर्म सिर्ट उनके समृहरूप निषेक) जानना। और आयुकर्मका निषक अपनी २ रिति प्रमाण है, एसा नियनसे समझना॥१६०॥ अय निषेकका कम दिखाते हैं:—

आवाहं वोलाविय पडमणिसेगम्मि देय वहुगं तु । तत्तो विसेसहीणं विदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥ १६१ ॥ आत्राघां वा अपलाप्य प्रथमनिषेके देयं वहुकं तु । ततो विशेषहीनं द्वितीयस्मादिमनिषेक इति ॥ १६१ ॥

अर्थ—आवाधा कालको छोड़कर को अनंतर (उसके वाद) का समय है वहां पहली गुणहानिक प्रथम निषेकमें वहुत द्रव्य देना। अर्थात् वहां वहुत कर्मपरमाण् फल देकर खिर- वाते हैं (दूर हो जाते हैं)। और दूसरे निषेकसे लेकर दूसरी गुणहानिके प्रथमनिषेकपर्यंत विशेषकर अर्थात् चयकर हीन (कम) कर्मपरमाण् फल देकर दूर होते हैं ॥ १६१ ॥

निदिये निदियणिसेगे हाणी पुन्तिल्लहाणिअदं तु । एवं गुणहाणिं पिल हाणी अद्धद्धयं होदि ॥ १६२ ॥ द्वितीये द्वितीयनिपेके हानिः पूर्वहान्ययं तु । एवं गुणहानिं प्रति हानिः अर्घार्षं भवति ॥ १६२ ॥

अर्थ—द्वितीय गुणहानिके दूसरे निषेकमें पहली गुणहानिके चयसे आधा चय तीसरी गुणहानिके पहले निषेकतक घटाना । इसीप्रकार तीसरी आदि गुणहानिके दूसरे निषेकसे लेकर चौथी आदि सब गुणहानियोंमें क्रमसे आधा आधा चय कम कर्मपरमाणुद्रव्य समझना ॥ १६२ ॥

इस कथनको आगे विस्तारसे कहेगे; परंतु उदाहरणद्वारा नाममात्र यहांपर मी दिसादेते हैं।—जैसे कर्मकी परमाणु ६२००, आवाघाके विना खितिका प्रमाण ४८ समय, एक एक गुणहानि ८ समय प्रमाण, सब खिति ४८ समयकी ६ नानागुणहानि, दो गुणहानिका आयाम (काल) १६, अन्योन्याभ्यस्तरांशि ६४। इतनी सब संज्ञा मनमें घारण कर हेना। इन सब गुणहानियोंमेंसे प्रथम गुणहानिमें परमाणु २२०० सिरते हैं। द्वितीयादिक गुणहानिमें आये २ सिरते हैं। इत्यादि कथन अन्यत्र टीकासे जानना। यहां विस्तारमयसे अधिक नहीं लिखा है। इसप्रकार खित्रवंधका प्रकरण समाप्त हुआ।

जागे अनुमागवन्यको वाईस गाथाओसे कहते हैं:---

सुहपयडीण विसोही तिन्त्रो असुहाण संकिलेसेण । विवरीदेण जहण्णो अणुभागो सन्त्रपयडीणं ॥ १६३ ॥ ग्रुभप्रकृतीनां विश्वच्या तीत्र अग्रुभानां संक्षेतेन ।

विपरीतेन जघन्य अनुभागः सर्वप्रकृतीनाम् ॥ १६३ ॥

अर्थ — सातावेदनीयादिक शुम (पुण्य) प्रकृतियोंका अनुभागवंघ विशुद्धपरिणामोंसे उत्कृष्ट होता है। असातावेदनीय आदि अशुम प्रकृतियोंका अनुभागवंघ क्षेत्रारूप परिणामोंसे उत्कृष्ट होता है। अंगर विपरीत परिणामोंसे जघन्य अनुभागवंघ होता है। अर्थात् — शुमप्रकृतियोंका संक्षेश्च (तीत्र कषायरूप) परिणामोंसे और अशुमप्रकृतियोंका विशुद्ध (मंद कषायरूप) परिणामोंसे जघन्य अनुभागवंघ होता है। इसप्रकार सव प्रकृतियोंका अनुभागवंघ जानना ॥ १६३॥

आगे तीत्र अनुभागवन्धके खामीको दिखाते हैं;—

वादालं तु पसत्था विसोहिगुणमुक्कडरस तिन्वाओ । वासीदि अप्पसत्था मिन्छुकडसंकिलिट्टरस ॥ १६४ ॥ द्वाचत्वारिंशत्तु प्रशस्ता विश्वद्विगुणोत्कटस्य तीवाः । व्यशीतिः अप्रगस्ता मिण्योत्कटसंक्षिष्टस्य ॥ १६४ ॥

अर्थ—पहले कहीगई जो ४२ पुण्य प्रकृतियां हें उनका उत्कृष्ट अनुभागवंध विशुद्ध-तारूप गुणकी उत्कृष्टतावाले जीवके होता है । आर असातादिक ८२ अशुभ प्रकृतियां उत्कृष्ट संक्षेशरूप परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीवके तीत्र (उत्कृष्ट) अनुभाग लेकर वंधती हैं ॥ १६४ ॥

> आदाओ उज्जोओ मणुवतिरिक्खाउगं पसत्थामु । मिच्छस्स होंति तिन्वा सम्माइद्विस्स सेसाओ ॥ १६५ ॥

आतप उद्योतः मानवतिर्यगायुप्कं प्रशस्तासु ।

मिध्यस्य भवन्ति तीत्राः सम्यग्द्यष्टेः शेपाः ॥ १६५ ॥

अर्थ--- उक्त ४२ प्रगता प्रकृतियोंमंसे आतप, उद्योत, मनुप्यायु और तिर्थनायु इन चारका उत्कृष्ट अनुभागवंध विशुद्धमिथ्यादृष्टिके होता है । और रोप २८ प्रकृतियोंका विशुद्धसम्यग्दृष्टिके तीव अनुभागवंध होता है ॥ १६५ ॥

मणुऔरालदुवर्जं विसुद्धसुरणिरयअविरदे तिन्ता । देवाउ अप्पमत्ते खवगे अवसेसवत्तीसा ॥ १६६ ॥ मनुष्यादारिकद्विवर्जं विशुद्धसुरिवरयाविरते तीत्राः । देवायुरप्रमत्ते क्षपके अवशेषद्वात्रियत् ॥ १६६ ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टिकी ३८ प्रकृतियोंमंसे मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपृत्रीं, छाँदगरिकगरीर तथा उसके आंगोपांग, वज्रवृपभनाराचसहनन इन पांचींका तीत्र अनुभागवंध अनतानुवंधी कपायके विसंयोजन करनेम (अप्रत्याख्यानादिख्य परिणमावनेमं) तीन करण करता हुआ अनिवृत्तिकरणके अन्तसमयमं विशुद्ध देव वा नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि करता है। आर देवायुको अप्रमत्तगुणस्थानवाला तीत्र अनुभागसहित वांधता है। वाकी ३२ प्रकृतियोंका तीत्र अनुभागवंध क्षयकश्रेणीयाले जीवके होता है। १६६॥

इन वाकीकी ३२ प्रकृतियोंके नाम गिनाते हैं.--

उवघादहीणतीसे अपुन्यकरणस्स उचजससादे । संमेलिदे हवंति हु खवगस्सऽयसेसवत्तीसा ॥ १६७ ॥ उपचातहीनिध्रमत् अपूर्वकरणस्य उपयमःसातम् । संमेलिते भवन्ति हि क्षपकस्यायमेपहार्षिशन् ॥ १६७ ॥ अर्थ—अपूर्वकरणके छहे भागकी ३० व्युच्छित्ति प्रकृतियोंमेंसे एक उपघात प्रकृतिको छोड़ बाकी २९ प्रकृतियां, और उच्च गोत्र, यशस्कीर्ति, सातवेदनीय ये तीन प्रकृतियां, इसप्रकार सब ३२ प्रकृतियां क्षपकश्रेणीवालेके पूर्व गाथामें कहीं थी सो जानना ॥ १६७॥

मिन्छस्संतिमणवयं णरितरियाऊणि वामणरितरिये । एइंदियआदावं थावरणामं च सुरिमच्छे ॥ १६८ ॥ मिथ्यात्वस्थान्तिमनवकं नरितर्थगायुषी वामनरितरिश्च । एकेन्द्रियमातापं स्थावरनाम च सुरिमध्ये ॥ १६८ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानकी व्युच्छित्ति प्रकृतियोंमेंसे अंतकी सूक्ष्मादि नव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुमागवंघ सक्केश परिणामवाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य वा तिर्यंच करते हैं, और विशुद्ध (मंदक्षाय) परिणामवाले मनुष्य वा तिर्यंच मनुष्यायु, तिर्यंचायुके उत्कृष्ट अनुमागको वांघते हैं। तथा मिथ्यादृष्टि देव संक्षेशपरिणामोंसे एकेन्द्री और स्थावर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुमाग वांघता है, और विशुद्धपरिणामोंसे अपनी आयुके छह महीने वाकी रहनेपर आताप प्रकृतिका तीत्र अनुमागवंघ करता है।। १६८।।

उज्जोवो तमतमगे सुरणारयमिन्छगे असंपत्तं । तिरियदुगं सेसा पुण चदुगदिमिन्छे किलिट्टे य ॥ १६९ ॥ उद्योतः तमस्तमके सुरनारकमिथ्यके असंप्राप्तम ।

विर्यग्द्रिकं शेषाः पुनः चतुर्गतिमिथ्ये क्विष्टे च ॥ १६९ ॥

अर्थ-सातवें तमस्तमक नामा नरकमें उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख हुआ विशुद्ध मिथ्या-दृष्टि नारकी जीव उद्योत प्रकृतिका, और देव व नारकी मिथ्यादृष्टि जीव असप्राप्तस्पादिका सहनन, तिर्यच गति, तिर्यचगत्यानुपूर्वी इन तीनोंका उत्कृष्ट अनुभाग वांघते हैं। और बाकी रहीं ६८ प्रकृतियोंको चारोंगतिके सक्केश परिणामवाले मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट अनुभागसिहत वाधते हैं॥ १६९॥

अव जघन्य अनुभागवन्धके खामियोंको कहते हैं;—

वण्णचलकमसत्यं जवघादो खवगघादि पणवीसं । तीसाणमवरवंधो सगसगवोच्छेदठाणिम्ह ॥ १७० ॥ वर्णचतुष्कंमशस्तमुपघातः क्षपकघाति पञ्चविंशतिः । त्रिंशतामवरवन्धः खकखकव्युच्छेदस्थाने ॥ १७० ॥

अर्थ—अशुभ वर्णादि चार, तथा उपवात और क्षय होनेवाली घातियाकर्मोंकी पचीस अर्थात् ज्ञानावरण ५ अंतराय ५ दर्शनावरण ४ निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, सज्वलन ४, इन सब ३० प्रकृतियोंका अपनी अपनी बंधव्युच्छितिके ठिकाने- पर जघन्य अनुभागवंध होता है ॥ १७०॥

अणधीणतियं मिच्छं मिच्छे अयदे हु चिदियकोधादी । देसे तिदयकसाया संजमगुणपिच्छदे सोलं ॥ १७१॥ अन-स्यानत्रयं मिध्यात्वं मिध्ये अयते हि हितीयकोधादयः । देशे तृतीयकपायाः संयमगुणप्रस्थिते पोड्य ॥ १७१॥

अर्थ — अनंतानुवंधी कपाय ४ स्यानगृद्धादिक ३ और मिथ्यात्व ये आठ मिथ्यादृष्टिमें, और दूसरी अन्तयाख्यानकपाय ४ असंयतमें, तीसरी प्रत्याख्यानकपाय ४ देशसंयत (पांचवे) गुणस्थानमें; इसप्रकार १६ प्रकृतियोंको इन गुणस्थानोंमें जो संयमगुणके धारनेको सन्मुख हुआ है ऐसा विशुद्ध परिणामवाला जीव जघन्य अनुभागसिहत वांधता है ॥१७१॥

आहारमप्पमत्ते पमत्तसुद्धे य अरिदसोगाणं । णरितिरिये सुहुमितयं वियलं वेगुव्वल्लकाओ ॥ १७२ ॥ आहारमप्रमत्ते प्रमत्तशुद्धे च अरितशोकयोः । नरितरिश्च सृक्ष्मत्रयं विकलं वेग्र्वपट्टायुः ॥ १७२ ॥

अर्थ—आहारकशरीर और आहारक आंगोपांग ये दो प्रकृतियां ग्रुभ होनेसे प्रमत्त गुणस्थानके सन्मुख हुए संक्षेशपिरणामवाले अप्रमत्तगुणस्थानवालेके, तथा अरित, शोक ये दो प्रकृतियां अग्रुभ होनेसे अप्रमत्तगुणस्थानके सन्मुख हुआ ऐसे विशुद्ध प्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीवके जघन्य अनुभागसिहत वंधती हैं। और स्कृतियां तीन, विकलेन्द्रिय तीन, देवगति आदि विकियिक छहका समूह; और ४ आयु, ये सोल्ह प्रकृतियां मनुष्य अथवा तिर्यचके जघन्य अनुभागसिहत वंधती हैं॥ १७२॥

सुरिणरये उज्जोवोरालढुगं तमतमिह तिरियदुगं ।
णीचं च तिगदिमिजझमपरिणामे थावरेयक्खं ॥ १७३ ॥
सुरिनरये उद्योतौरालद्विकं तमस्तमिस तिर्थिग्द्विकम् ।
नीचं च त्रिगतिमध्यमपरिणामे स्थावरैकाक्षम् ॥ १७३ ॥

अर्थ—उद्योत, औदारिक द्विक-ये तीन देव नारकीके, और सातवें तमन्नमकनरकों विशुद्ध नारकीके तिर्यगतिका जोड़ा, तथा नीचगोत्र ये तीन, और स्थावर, एकेन्द्री ये दो प्रकृतियां नारकीके विना तीनगतिवाले तीत्र विशुद्ध सक्षेश रहित मध्यमपरिणामी जीवंकि जवन्य अनुभागसहित बंधती हैं॥ १७३॥

> सोहम्मोत्ति य तावं तित्ययरं अविरदे मणुस्सम्हि । चहुगदिवामिकिलिटे पण्णरस दुवे विसोहीये ॥ १७४ ॥ सौधर्म इति च आतवं तीर्धकरमिवरते मनुष्ये । चतुर्गतिवामिटिटे पश्चदश है विद्युरे ॥ १७४ ॥

अर्थ-भवनित्रकसे लेकर सौधर्मद्विक तक अर्थात् सौधर्म ऐशाननामक पहले दूसरे खर्गतकके संक्षेशपरिणामी देवोंके आतप प्रकृति, तथा नरक जानेको संमुख हुए अविरतगु-णस्थानवर्ती मनुष्यके ही तीर्थकर प्रकृति, चारों गतिके संक्षेशपरिणामी मिथ्यादृष्टि जीवोंके १५ प्रकृतियां, और चारों गतिके विशुद्ध परिणामी जीवोंके दो प्रकृतियां, जघन्य अनुमाग-सहित वंधती हैं ॥ १०४ ॥

अब उन १५ तथा दो प्रकृतियोंके नाम कहते हुए उक्त गाथाके उत्तरार्धको स्पष्ट करते हैं:-

, परघाददुगं तेजदु तसवण्णचउक णिमिणपंचिंदी । अगुरुलहुं च किलिट्ठे इत्थिणउंसं विसोहीये ॥ १७५ ॥ परघातदिकं तेजदि त्रसवर्णचतुष्कं निर्माणपश्चेन्द्रियम् । अगुरुलघु च छिट्टे स्त्रीनपुंसकं विद्युद्धे ॥ १७५ ॥

अर्थ-परघात, उच्छ्वास ये दो, तैजसिद्धक, त्रसादि चार, शुभ वर्णादि चार, निर्माण, पंचेंद्री और अगुरुरुष्ठ, ये १५ सक्केशपरिणामी जीवकी; तथा स्त्रीवेद, नपुंसकवेद ये दो विशुद्धपरिणामी जीवकी प्रकृतियां जानना ॥ १७५ ॥

सम्मो वा मिच्छो वा अद्व अपरियत्तमिन्झमो य जिद । परियत्तमाणमिन्झमिमच्छाइद्वी दु तेवीसं ॥१७६ ॥

सम्यग्वा मिथ्यो वा अष्ट अपरिवर्तमध्यमश्च यदि । परिवर्तमानमध्यममिथ्यादृष्टिस्तु त्रयोविंशतिः ॥ १७६ ॥

अर्थ—आगेकी गाथामें जो २१ प्रकृति कहेंगे, उनमेंसे पहली आठ प्रकृतियोंको धेपरिवंतिमान मध्यमपरिणामवाला सम्यग्दिए अथवा मिध्यादिए जीव जघन्य अनुभाग सिहत बांधता है। और रोप ( बाकी ) २२ प्रकृतियोंको परिवर्तमानमध्यमपरिणामी मिध्यादिए जीव ही जघन्य अनुभागसिहत बांधता है। १७६॥

. . अब उन ३१ प्रकृतियोंको गिनाते हैं;---

थिरसुहजससाददुगं उभये मिच्छेव उचसंठाणं । संहदिगमणं णरसुरसुभगादेजाण जुम्मं च ॥ १७७ ॥ स्थिरग्रभयशस्तातद्विकसुभयस्मिन् मिण्ये एव उचसंस्थानम् । संहतिगमनं नरसुरसुभगादेयानां युग्मं च ॥ १७७ ॥

१ जो समय २ वढ़ते ही जावें अथवां घटते ही जावें ऐसे परिणाम अपरिवर्तमान कहे जाते हैं। क्योंकि ये पलट कर उटटे नहीं आते. यहते ही जाते हैं या घटते ही जाते हैं। अतएव जो उलटे (नीछे) नहीं आते, उनमें मध्यम परिणामीको अपरिवर्तमानमध्यम कहते हैं।

अर्थ—स्थिर, शुभ, यशस्कीर्ति, सातावेदनीय इन चारोंका जोड़ा अर्थात् स्थिर १ अस्थिरादि आठ प्रकृतियां सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टि इन दोनोंके जघन्य अनुभाग (कर्मोंका रस) सिहत बंघती हैं। और उच्च गोत्र, ६ संस्थान, ६ सहनन, विहायोगितका जोड़ा, तथा मनुष्यगित-देवगित-सुभग-आदेय इन चारोंका जोड़ा, सब मिलकर २३ प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबंध मिध्यादृष्टिके ही होता है।। १७७॥

आगे मूलपकृतियोंके उत्कृष्ट आदि अनुभागके सादि आदिक भेद कहते हैं;— घादीणं अजहण्णोऽणुक्करसो वेयणीयणामाणं । अजहण्णमणुक्करसो गोदे चढुधा दुधा सेसा ॥ १७८॥

घातीनामजघन्योऽनुत्कृष्टो वेदनीयनाम्नोः ।

अजघन्य अनुत्कृष्टो गोत्रे चतुर्घा द्विधा भेषाः ॥ १७८ ॥

अर्थ — चारों घातियाकर्मीका अजधन्य अनुभागवंध, वेदनीय और नामकर्मका अनुत्कृष्ट अनुभागवंध, और गोत्रकर्मका अजधन्य तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवंध, इन सबके सादि आदिक चार २ मेद हैं। और वाकीके चारों घातिया कर्मीके अजधन्यके विना तीन भेद, वेदनीयके तथा नामके अनुत्कृष्टके सिवाय तीन भेद, गोत्रकर्मके अजधन्य तथा अनुत्कृष्टके विना दो भेद, इन सबके सादि और अध्रव दोही भेद हैं॥ १७८॥

अब प्रशस्तादि ध्रवपकृतियोके जघन्यादि संभव भेदोंके सादि आदिक भेद कहते हैं;—

सत्थाणं ध्रवियाणमणुकस्समसत्थगाण ध्रवियाणं । अजहण्णं च य चहुधा सेसा सेसाणयं च दुधा ॥ १७९ ॥

शस्तानां ध्रुवाणामनुत्कृष्ट अशस्त्रकानां ध्रुवाणाम् ।

अजघन्यश्च च चतुर्धा शेषा शेषाणां च द्विधा ॥ १७९ ॥

अर्थ—धुवपकृतियोंमें तेजस आदि आठ शुभ प्रकृतियोंके अनुरकृष्ट अनुभागवंधके, मितज्ञानावरणादि अशुभध्रवपकृतियोंके अज्ञधन्य अनुभागवधके सादि आदिक चारों गेद हैं। बाकी ध्रुव प्रकृतियोंके जघन्यादि तीन भेद, तथा ७३ अध्रुव प्रकृतियोंके जघन्यादि चारों भेद, इन सबके सादि और अध्रुव ये दोही भेद हैं॥ १७९॥

आगे अनुभागवंधका लक्षण प्रथम घातियाकर्मीमं दिखाते हैं:--

सत्ती य लदादारूअडीसेलोवमाइ घादीणं । दारुअणंतिमभागोत्ति देसघादी तदो सन्वं ॥ १८० ॥

शक्तिश्च लतादारुअस्थिशलोपमा जाहः पातिनाम्।

दार्वनिन्तमभाग इति देशघाति ततः सर्वम् ॥ १८० ॥

अर्थ— धातियाकर्मोंकी फल देनेकी शक्ति (स्पर्वक ) स्ता ( घेलि ) काट, हुनी जार पत्यरके समान समझना । अर्थात् इनमें जैसा क्रमसे अधिक २ कठोरपना है वैसा ही अनु- भागमें भी समझना । तथा दारुभागके अनंतवें भागतक शक्तिरूप स्पर्द्धक देशघाती हैं । और शेष बहुभागसे ठेकर शैलभाग तकके स्पर्द्धक सर्वधाती हैं । अर्थात् इनके उदय होने-पर आत्माके गुण प्रगट नहीं होते ॥ १८०॥

अव मिथ्यात्वप्रकृतिमं विशेषता दिखाते हैं;—

देसोत्ति हवे सम्मं तत्तो दारूअणंतिमे मिरसं । सेसा अणंतनागा अद्विसिलाफह्या मिच्छे ॥ १८१ ॥ देश इति भवेत् सम्यक्त्वं ततः दार्वनन्तिमे मिश्रम् । श्रेषा अनन्तमागा अस्थिशिलास्पर्कका मिण्यात्वे ॥ १८१ ॥

अर्थ — मिथ्यात्वपकृतिके छताभागसे दारु भागके अनंतवें भागतक देशघाति स्पर्दक सम्यक्त्वप्रकृतिके हें, तथा दारुभागके अनंत बहुमागके अनंतमें भागप्रमाण जुदीजातिके ही सर्वधातियास्पर्द्धक मिश्र प्रकृतिके जानना । और रोप अनंत बहुमाग तथा अस्थिभाग, शेलमागरूप स्पर्द्धक मिथ्यात्वप्रकृतिके जानना ॥ १८१॥

आवरणदेसघादंतरायसंजलणपुरिससत्तरसं ।
च द्विधभावपरिणदा तिविधा भावा ह सेसाणं ॥ १८२ ॥
आवरणदेशघात्यन्तरायसंब्वलनपुरूपसप्तदश ।
च तुर्विधभावपरिणताः त्रिविधा भावा हि शेपाणाम् ॥ १८२ ॥

अर्थ- आवरणोंमं देशिघातिकी ७ प्रकृतियां (४ ज्ञानावरण ३ दर्शनावरण), अंतराय ५, सज्वलन ४, और पुरुपवेद, ये १७ प्रकृतियां शेल आदिक चारोंतरहके भावरूप परिणमन करती हैं । और वाकी सब प्रकृतियोंके शेल आदि तीन तरहके परिणमन होते हैं, केवल लतारूप परिणमन नहीं होता ॥ १८२ ॥

आगे शेप अघातिया कर्मीकी प्रकृतियोंको कहते हैं;—

अवसेसा पयडीओ अघादिया घादियाण पडिभागा। ता एव पुण्णपावा सेसा पावा मुणेयन्वा॥ १८३॥ अवशेषाः प्रकृतयः अघातिका घातिकानां प्रतिभागाः।

ता एव पुण्यपापाः शेपाः पापा मन्तन्याः ॥ १८३ ॥

अर्थ- रीप अघातियां कर्मोंकी मक्तियां चातियाकर्मोंकी तरह प्रतिभागसहित जाननी । अर्थात् तीन भावरूप परिणमती हैं । जोर वेही पुण्यरूप तथा पापरूप होती हैं । तथा वाकीवची घातियाकर्मीकी सव प्रकृतियां पापरूप ही हैं ॥ १८३॥

ं अब प्रशस्त तथा अप्रवस्तरूप अघातिया कर्मोंकी जो शक्तियां (स्पर्द्धक) हैं उनको दूसरे र नामसे कहते हैं;—

## गुडखंडसकरामियसरिसा सत्था हु णिंवकंजीरा। विसहालाहलसरिसाऽसत्था हु अघादिपडिभागा ॥ १८४ ॥

गुडखण्डशर्करामृतसदृशाः शला हि निम्वकाश्वीराः । विपहालाहलसदृशा अशस्ता हि अघातिप्रतिभागाः ॥ १८४ ॥

ं अर्थ—अघातियाकर्मोंमं प्रशस्तपकृतियोंके शक्तिमेद गुड, खांड, मिश्री शोर अमृतके समान जानने । और अपशस्त प्रकृतियोंके नींव, कांजीर, विष, हालहरूके समान शक्ति-मेद (स्पईक) जानना । अर्थात् सांसारिक सुख-दुःखके कारण-दोनों ही-पुण्य पाप कर्मोंकी शक्तियोंको चार २ तरहका तरतमरूपसे समझना ॥ १८४ ॥ इसपकार अनुभाग-यंधका खरूप कहा ॥

अव प्रदेशवंधकों ३३ गाथाओंमं कहते हैं;—

एयक्खेत्तोगाढं सन्त्रपदेसेहिं कम्मणो जोग्गं । वंधिद सगहेदूहिं य अणादियं सादियं उभयं ॥ १८५ ॥ एकक्षेत्रावगाढं सर्वप्रदेशैः कर्मणो योग्यम् । वन्नाति स्वकहेतुभिश्च अनादिकं सादिकमुभयम् ॥ १८५ ॥

अर्थ—जघन्य अवगाहनारूप एक क्षेत्रमें स्थित और कर्मरूप परिणमनेके योग्य अनादि अथवा सादि अथवा दोनों स्वरूप जो पुद्रलद्रस्य हे उसको यह जीव अपने सब प्रदेशोंसे मिध्यात्वादिकके निमित्तसे वांधता है। अर्थात् कर्मरूप पुद्रलांका आत्माके प्रदेशोंके साथ संबंध होना प्रदेशवंध है। यहांपर स्क्षिनिगोद जीवकी घनांगुलके असल्यातवं भाग अव-गाहना ( जगह ) को एक क्षेत्र जानना ॥ १८५ ॥

एयसरीरोगाहियमेयक्खेत्तं अणेयखेत्तं तु । अवसेसलोयखेत्तं खेत्तणुसारिट्टियं रूत्री ॥ १८६ ॥ एकगरीरावगाहितमेकक्षेत्रमनेकक्षेत्रं तु । अवशेपलोकक्षेत्रं क्षेत्रातुमारिक्षितं रूपि ॥ १८६ ॥

अर्थ—एक शरीरसे रुकी हुई जगहको एक क्षेत्र कहते हैं, और वाकी सब लोकके क्षेत्रको अनेक क्षेत्र कहते हैं। तथा अपने २ क्षेत्रके अनुसार टर्रे हुए पुद्रलद्रयमा प्रमाण त्रेराशिकसे समझलेना। यहांपर एक शरीर शब्दने जयन्यशरीर ही लेना; पर्योक्ति निगोदशरीरवाले जीव वहुत हैं। इसीकारण गुम्यताने घनांगुलके जसंस्थातवें भाग प्रमाण एक क्षेत्र समझना॥ १८६॥

एयाणेयक्खेत्तद्वियरूविअणंतिमं हवे जोग्गं । अवसेसं तु अजोग्गं सादि अणादी हवे तत्थ ॥ १८७ ॥ एकानेकश्रेत्रस्थितकस्यनितमं भवेत् योग्यम् । अवशोपं तु अयोग्यं मावि अनादि भवेत् नन्न ॥ १८७ ॥

अर्थ-एक तथा अनेक क्षेत्रोंमें ठहरा हुआ जो पुद्गलद्रव्य उसके अनंतर्वे भाग पुद्गल-परमाणुओंका समृह कर्मरूप होने योग्य हैं, आर वाकी अनंत वहुमाग प्रमाण कर्मरूप होनेके अयोग्य है। इसपकार एक क्षेत्रस्थित योग्य १ एक क्षेत्रस्थित अयोग्य २ अनेक क्षेत्रस्थित योग्य ३ अनेक क्षेत्रस्थित अयोग्य ४ ये चार मेद हुए । इन चारेमिं भी एक एकके सादि तथा अनादि मेद जानना ॥ १८७॥

अब सादिबादिके मगाणको फहते हैं;—

जेट्टे समयपबद्धे अतीदकाले हदेण सन्त्रेण । जीवेण हदे सन्त्रं सादी होदित्ति णिहिट्टं ॥ १८८ ॥ ज्येट्टे समयप्रवद्धे अतीतकालेन हतेन सर्वेण । जीवेन हते सर्वे सादि भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १८८ ॥

अर्थ—उत्कृष्ट योगेंकि परिणमनसे उपार्जन ( पेदा ) किया जो उत्कृष्ट समयप्रवद्धका प्रमाण उसको अतीत कालके सगयेंसि गुणाकरे । फिर जो प्रमाण आवे उसे सब जीवरा- विसे गुणा करनेपर सब जीवेंकि सादि द्रव्यका प्रमाण होता है ॥ १८८ ॥

आगे पृत्रे कहेगये मेदोंमं सादिद्रव्यका प्रगाण कहते हैं;—

सगमगखेत्तगयस्स य अणंतिमं जोग्गद्द्यगयसादी । संसं अजोग्गसंगयसादी होदित्ति णिहिट्टं ॥ १८९ ॥ स्त्रकस्वकक्षेत्रगतस्य च अनन्तिगं योग्यहन्यगतसादि । शोपमयोग्यनंगतमादि भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १८९ ॥

अर्थ—अपने २ एक तथा अनेक क्षेत्रमें रहनेवाले पुद्रल द्रव्यके अनंतर्वे भाग योग्य सादि द्रव्य है, और इससे वाकी अनंत वहुगाग अयोग्य सादि द्रव्य है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ १८९ ॥

अव अनादि द्रव्यका प्रमाण कहते हैं;—

सगसगसादिविहीणे जोग्गाजोग्गे य होदि णियमेण । जोग्गाजोग्गाणं पुण अणादिदचाण परिमाणं ॥ १९० ॥ स्वकस्वक्रमादिविहीने योग्यायोग्ये च भवति नियमेन । योग्यायोग्यानां पुनः अनादिद्रव्याणां परिमाणम् ॥ १९० ॥

अर्थ-एक क्षेत्रमं स्थित योग्य अयोग्य द्रव्य तथा अनेक क्षेत्रमं मोजूद योग्य वा अयोग्य द्रव्यका जो परिणाम है उसमें अपना २ सादि द्रव्यका प्रमाण घटानेसे जो बचै वह कमसे एक क्षेत्रस्थित योग्य अनादि द्रव्यका, एक क्षेत्रस्थित अयोग्य अनादि द्रव्यका, अनेकक्षेत्रस्थित योग्य अनादि द्रव्यका, अनेक क्षेत्रस्थित अयोग्य अनादि द्रव्यका परिमाण जानना ॥

भाषार्थ:—यह जीव मिथ्यात्वादिकके निमित्तसे समय समय प्रति कर्मरूप परिणमने योग्य समयपबद्ध प्रमाण परमाणुओंको प्रहणकर कर्मरूप परिणमाता है। उनमें किसी सगय तो पहले प्रहण किये जो सादि द्रव्यरूप परिमाणू हें उनकाही ग्रहण करता है, किसी समयमें अमीतक प्रहण करनेमें नहीं आये ऐसे अनादि द्रव्यरूप परमाणुओंको, और कभी दोनोंको प्रहण करता है।। १९०॥

आगे समयप्रबद्धका प्रमाण कहते हैं;—

सयलरसरूवगंधेहिं परिणदं चरमचदुहिं फासेहिं। सिद्धादोऽभव्वादोऽणंतिमभागं गुणं दद्यं ॥ १९१॥ सकलरसरूपगन्धैः परिणतं चरमचतुर्भिः स्पर्शेः। सिद्धादभव्यादनन्तिमभागं गुणं द्रव्यम् ॥ १९१॥

अर्थ—वह समयप्रवद्ध, सव अर्थात् पांच प्रकार रस, पांच प्रकार वर्ण, दो प्रकार गंघ तथा शीतादि चार अंतके स्पर्श, इन गुणोंकर सहित परिणमता हुआ, सिद्धराशिके अनंतवें भाग अथवा अभव्य राशिसे अनंतगुणा कर्मरूप पुद्गलद्भव्य जानना ॥ १९१ ॥

एक समयमें प्रहण किया हुआ समयप्रवद्ध आठ मूलप्रकृतिरूप परिणमता है। उसमें एक एक मूलप्रकृतिका वटवारा जिसतरह होता है उस तरहको वताते हैं;—

आउगभागो थोवो णामागोदे समो तदो अहियो । घादितियेवि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये ॥ १९२ ॥ आयुष्कभागः स्तोकः नामगोत्रे समः ततः अधिकः । घातित्रयेपि च ततः मोहे ततः ततः वृतीये ॥ १९२ ॥

अर्थ—सत्र मूल प्रकृतियों में आयुकर्मका हिस्सा थोड़ा है । नाम जार गोत्रकर्मका हिस्सा आपसमें समान है, तौमी आयुकर्मके वाँटसे अधिक है । अन्तराय—दर्गनावरण—ज्ञानावरण इन तीन घातिया कर्मोका भाग आपसमें समान है, तौमी नामगोत्रके भागने अधिक है । इससे अधिक मोहनीय कर्मका भाग है । तथा मोहनीयसे मी अधिक वेदनीय कर्मका भाग है । जहां जितने कर्मोका वंध हो वहां उतनेही कर्मोका वंट करलेना ॥ १९२ ॥

आगे वेदनीयकर्मका अधिक भाग होनेमं कारण वतताते हैं;—

सुहदुक्खणिमित्तादो वहुणिज्ञरगोत्ति वेयणीयस्म ।

सबेहिंतो बहुगं दबं होदित्ति णिहिहं ॥ १९३ ॥

सुखदुःखनिमित्तात् वहुनिर्जरक इति नेदनीयस्य । सर्वेभ्यः बहुकं द्रव्यं भवतीति निर्दिष्टम् ॥ १९३ ॥

अर्थ—वेदनीयकर्म सुखदुः खका कारण है, इसिलये इसकी निर्जरा भी बहुत होती है। इसीवास्ते सब कर्मींसे बहुत द्रव्य इस वेदनीयका ही जिनेन्द्र भगवानने कहा है ॥ १९३॥

आगे अन्यकर्मीका द्रव्यविभाग स्थितिके अनुसार दिखाते हैं;---

सेसाणं पयडीणं ठिदिपडिभागेण होदि दवं तु । आविल्असंखभागो पडिभागो होदि णियमेण ॥ १९४ ॥ शेपाणां प्रकृतीनां खितिप्रतिभागेन भवति द्रव्यं तु । , आवह्यसंख्यभागः प्रतिभागो भवति नियमेन ॥ १९४ ॥

अर्थ — ब्रेदनीयके सिनाय बाकी सन मूलप्रकृतियों के द्रव्यका स्थितिके अनुसार नटनारा होता है। जिसकी स्थिति अधिक है उसका अधिक, कमको कम, तथा समानस्थितिनालेको समान द्रव्य हिस्सामें आता है, ऐसा जानना। और इनके वांट करनेमें प्रतिभागहार नियमसे आविलेके असंख्यात माग प्रमाण समझना॥ १९४॥

अब विभाग (हिस्सा) होनेका कम दिखाते हैं,--

ं वहुभागे समभागो अट्ठण्हं होदि एकभागम्हि । उत्तकमो तत्थवि वहुभागो वहुगस्स देओ दु ॥ १९५ ॥

वहुभागे समभागः अष्टानां भवति एकभागे । उक्तक्रमः तत्रापि वहुभागो वहुकस्य देयस्तु ॥ १९५ ॥

अर्थ नहुमांगका समान भाग करके आठ प्रकृतियोंको देना, और बचेहुए एक भागमें पहले कहेहुए क्रमसे आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देते जाना । उसमें भी जो बहुत द्रव्यवाला हो उसकी बहुमाग देना । ऐसा अंततक प्रतिभाग (भागमेंसे भाग) करते जाना ॥ १९५॥

भावार्थः — कार्माण समय प्रबद्धिक द्रव्य प्रमाणमें आवलीके असंस्थात्वें भागका भाग देना। उसमें एक भागको पृथक् रसकर, बहुभागके आठ समान भाग करना, और यह एक २ भाग आठ मूल प्रकृतियोंको देना। शेष एक भागमें आवलीके असंस्थात्वें भागका भाग देना। उसमें भी एक भागको जुदा रखकर शेष बहुभाग वेदनीयको देना। पुनः जुदे रक्खे हुए एक भागमें प्रतिभागका ( आवलीके असंस्थात्वें भागका ) भाग देना और एक भागको जुदा रख बहुभाग मोहनीयको देना। पुनः एक भागमें प्रतिभागका भाग देना उसमें भी एक भागको जुदा रख बहुभागके तीन समान भाग करना और एक २ भाग ज्ञानावरण दर्शनावरण अतर्रायको देना। पुनः एक भागमें प्रतिभागका भाग दे एक भागको

जुदा रख बहुभागके दो समान भाग करना और एक २ भाग नाम गोत्रको देना, रोप एक भाग आयुकर्मको देना, इस क्रमसे " आउगभागो थोवो " इस गाधामं कहा हुआ क्रम सिद्ध होता है।

अब उत्तर प्रकृतियों नं वटवारा (हिस्सा) होनेका कम दिखाते हैं;—
उत्तरपय डीस पुणी मोहावरणा हवंति ही णकमा।
अहियकमा पुण णामाविग्घा य ण भंजणं सेसे ॥ १९६॥
उत्तरप्रकृतिपु पुनः मोहावरणा भवन्ति ही नक्रमाः।
अधिकक्रमाः पुनः नामविद्याश्च न भश्जनं शेषे॥ १९६॥

अर्थ—उत्तर प्रकृतियोंमं मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरणके भेदोंमं क्रमसे हीन र द्रव्य है। बीर नामकर्म—अंतराय कर्मके भेदोंमं क्रमसे अधिक २ हे। तथा वाकी वचे वेदनीय-गोत्र-आयुकर्म इन तीनोंके भेदोंमं वटवारा नहीं होता। क्योंकि इनकी एक एक ही प्रकृति एक कालमें वंधती है। जैसे वेदनीयमें साताका वंध होने या असाताका वंध होने, परंतु दोनोंका एक साथ वंध नहीं होता। इसकारण मूलप्रकृतिके द्रव्यके प्रमाण ही इन तीनोंमें द्रव्य जानना॥ १९६॥

आगे घातिया कर्मोंमें सर्वघाती तथा देशघातीका बटवारा कहते हैं;— सद्यावरणं दबं अणंतभागो हु मृलपयडीणं । सेसा अणंतभागा देसावरणं हवे दबं ॥ १९७ ॥ सर्वावरणं द्रव्यमनन्तभागस्तु मृलप्रकृतीनाम् । शेषा अनन्तभागा देशावरणं भवेत द्रव्यम् ॥ १९० ॥

अर्थ—ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय इन तीन मूल प्रकृतियों के अपने २ द्रन्यमें यथायोग्य अनंतका भाग देनेसे एक भाग सर्वधातीका द्रव्य होता है, बार वाकी अनंत बहुमागप्रमाण द्रव्य देशधाती प्रकृतियों का कहा है ॥ १९७॥

अब सर्वधाती द्रव्यका प्रमाण निकालनेकेलिये प्रतिभागहारका प्रमाण कहते हैं:-

देसावरणणणोणणव्भत्यं तु अणंतसंखमेतं खु । सवावरणधणडं पिडमागो होदि घादीणं ॥ १९८ ॥ देशावरणान्योन्याभ्यसं तु अनन्तसंर्यामात्रं ग्रस्तु । सर्वावरणधनार्थं प्रतिभागो भवति घातिनाम् ॥ १९८ ॥

अर्थ—चार ज्ञानाचरणादि देशघाती प्रकृतियोंकी अन्योन्याभ्यन्नराधि अनंतमंग्या प्रमाण है। वही राशि सर्वधाती प्रकृतियोंके द्रव्य प्रमाणको निकालनेकिलये पातिया फर्गोका प्रतिभाग ज्ञानना ॥ १९८.॥

आगे सर्वघाती, देशघाती द्रव्यका विशेष विभाग (हिस्सा) दिखाते हैं:— सन्वावरणं दन्वं विभंजणिजं तु उभयपयडी । देसावरणं दन्वं देसावरणेसु णेविदरे ॥ १९९ ॥ सर्वावरणं द्रव्यं विभजनीयं तु डभयप्रकृतिषु । देशावरणं द्रव्यं देशावरणेषु नैवेतरसिन् ॥ १९९ ॥

अर्थ-सर्वधाती द्रव्यका सर्वधाती देशधाती दोनों प्रकृतियोंमें विभाग करदेना । और देशधाती द्रव्यका विभाग देशधातीमेंही देना । केवलज्ञानावरणादि सर्वधातीया प्रकृतियोंमें नहीं देना ॥ १ ९९॥

भागे उत्तर प्रकृतियोंमें विभाग दिखाते हैं;—

वहुभागे समभागो वंधाणं होदि एकभागिम्ह । उत्तकमो तत्थिव वहुभागो वहुगस्स देओ दु ॥ २०० ॥ वहुभागे समभागो वन्धानां भवति एकभागे । उक्तकमः तत्रापि वहुभागः वहुकस्य देयस्तु ॥ २०० ॥

अर्थ—जिनका एक समयमें वंध हो उन प्रकृतियोंमें अपने २ पिंड—द्रव्यको आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देकर पूर्वोक्त रीतिसे वहुभागका तो बरावर वांटकर अपनी २ उत्तर प्रकृतियोंमें समान द्रव्य देना । और शेष एक भागमें भी पूर्व कहे क्रमसे ही भाग कर २ के बहुभाग बहुत द्रव्यवालेको देना ॥ २०० ॥

यही बात दिखाते हैं:----

घादितियाणं सगसगसन्त्रावरणीयसन्त्रदन्त्रं तु । उत्तकमेण य देयं विवरीयं णामविग्घाणं ॥ २०१ ॥

घातित्रयाणां स्वकस्वकसर्वावरणीयसर्वद्रव्यं तु । उक्तक्रमेण च देयं विपरीतं नामविद्यानाम् ॥ २०१ ॥

अर्थ- ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीय इन घातिया कर्मोंका क्रमसे-आदि प्रकृतिसे लगाय अंतकी प्रकृति पर्यंत अपना २ सर्वघाती द्रव्य घटता घटता देना । और नाम तथा अंतराय इनकी प्रकृतियोंका द्रव्य विपरीत अर्थात् वढ़ता वढ़ता अथवा अंतसे लेकर आदि प्रकृति पर्यन्त घटता २ देना ॥ २०१॥

आगे मोहनीयकर्ममें विशेषता दिखाते हैं;—

मोहे मिच्छत्तादीसत्तरसण्हं तु दिज्जदे हीणं। संजलणाणं भागेव होदि पणणोकसायाणं॥ २०२॥ मोहे मिण्यात्वादिसमद्गानां तु दीयने हीनम् । संज्वछनानां भाग इव भवति पश्वनोकपायाणाम् ॥ २०२ ॥

अर्थ — मोहनीय कर्ममें मिथ्यात्वादिक (मिथ्यात्व छोर चारो तरहका छोग माया कोच मान) सत्रह प्रकृतियोंको क्रमसे हीन २ (क्रम २) द्रव्य देना । छोर पांचे नोकपायका भाग संज्वलन कपायके भागके समान जानना ॥ २०२॥

अब इनके विभाग होनेके क्रमको दिखाते हैं;—

संजलणभागवहुभागद्धं अकसायसंगयं दथ्वं । इगिभागसिहयवहुभागद्धं संजलणपिहवद्धं ॥ २०३ ॥ संज्वलनभागवहुभागार्द्धमकपायसंगतं द्रव्यम् । एकभागसिहतवहुभागार्द्ध संज्वलनप्रतिवद्धम् ॥ २०३ ॥

ं अर्थ-मोहनीय कर्मके सम्पूर्ण द्रव्यका प्रमाण पहले वता चुके हैं। उसमें अनन्तेक भाग सर्वेघाती और वहुमाग देशघातीका है। देशघातीके द्रव्यमें आवलीके असंख्यातमें भागका भाग देना और एक भागको जुदा रखना। उस वहुमागका आधा नोकपायका द्रव्य जानना। और दोप एक भाग सहित आधा वहुमाग संज्वलन कपायका देशधाती संवंधी द्रव्य होता है॥ २०३॥

आगे नोकपायरूप प्रकृतियोंमं विरोपना दिखाते हैं;—

तण्णोकसायभागो सर्वधपणणोकसायपयडीसु । द्दीणकमो होदि तहा देसे देसायरणदन्वं ॥ २०४ ॥ तन्नोकपायभागः सयन्धपश्चनोकपायप्रकृतिषु । द्दीतकमो भवति तथा देशे देणावरणद्रन्यम् ॥ २०४ ॥

अर्थ—यह नोकपायके हिस्सामें आया हुआ दृष्य एकसाथ वंधनेवाली पांच नोकपाय प्रकृतियमिं कमसे हीन २ देना । खार इसी प्रकार देशवाती संज्ञलनकपायका देशवाती संबंधी जो द्रव्य है वह युगपत् (एक कालमें ) जितनी प्रकृति वंध उनको हीनकममे देना ॥ २०४ ॥

आगे नोकपायका बंध निरंतर (हमेशा) होय तो कितने कालतरु हो, यह नताते हैं:—

पुंत्रंघऽद्वा अंतोमुहुत्त इत्थिम्हि हस्सजुगछे य । अरदिदुगे संसगुणा णपुंसकऽद्वा विसेसिहया ॥ २०५ ॥

<sup>9.</sup> यदापि नोक्याय ९ हैं, हिंतु एक बालमें बंध पांचता ही होता है। यशीप व नेदनेने, र्लंश श्री अरितमेंने, तथा हास्य शोकनेने एक २ पत्र ही युगपत बंध सभव है। धनगढ़ यहारि पांच ही नोक्यायका श्रहण किया है।

पुंवन्धाद्वा अन्तर्मुहूर्तः स्नियां हास्ययुगले च । अरतिद्वये संख्यगुणा नपुंसकाद्वा विशेषाधिकः ॥ २०५ ॥

अर्थ-पुरुषवेदके निरंतर वंघ होनेका काल अंतर्ग्रह्त है । यह अंतर्ग्रह्त सबसे छोटा समझना । सीवेदका उससे संख्यात गुणा, हास्य और रतिका काल उससे मी संख्यात गुणा, अरित और शोकका उससे भी संख्यात गुणा; किंतु अन्तर्ग्रह्त ही है । और न्पंसकवेदका काल उससे भी कुछ अधिक जानना ॥ २०५॥

आगे अन्तरायकी पांच प्रकृतियोंमें तथा नामके वंघस्यानोंमें जो क्रम है उसको कहते हैं:—

> पणितग्घे विवरीयं सर्वधिपंडिदरणामठाणेवि । पिंडं दव्वं च पुणो सर्वधसगिपंडपयडीसु ॥ २०६ ॥

पञ्चिवन्ने विपरीतं सवन्धपिण्डेतरनामस्थानेपि । विण्डं द्रव्यं च पुनः सवन्धस्तकपिण्डप्रकृतिपु ॥ २०६ ॥

अर्थ-दानान्तराय आदिक पांच प्रकृतियों ने उलटा, अर्थात् अंतसे लेकर आदितक क्रम जानना। और नामकर्मके स्थानों ने जो एक ही कालमें वंधको प्राप्त होनेवाली गत्यादि पिंडरूप और अगुरुलघुआदि अपिंडरूप प्रकृतियां हैं उनमें भी उलटा ही क्रम जानना। इसप्रकार प्रदेश जो परमाणु हैं उनके वंधका विधान कहा।। २०६॥

अव उत्क्रष्टादि प्रदेशवंधके सादि आदि मेद मूरु प्रकृतियोंमें कहते हैं;—
छण्हंपि अणुक्तस्सो पदेसवंधो दु चदुवियप्पो दु ।

सेसतिये दुवियप्पो मोहाऊणं च दुवियप्पो ॥ २०७ ॥

षण्णामपि अनुस्कृष्टः प्रदेशवन्धस्तु चतुर्विकरपस्तुं । शेषत्रये द्विविकरपः मोहायुषोश्च द्विविकरूपः ॥ २०० ॥

अर्थ — ज्ञानावरणादि छह कर्मोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवंघ सादि आदिके मेदसे चार तरहका है, वाकी उत्कृष्टादि तीन वंघ सादि अध्वके मेदसे दो तरहके हैं। और मोहनीय तथा आयुकर्मके उत्कृष्टादि चारों मेद मी सादि आदि दो तरहके हैं। २०७॥

आगे उत्तर प्रकृतियोंमें भेद दिखाते हैं;---

तीसण्हमणुकस्सो उत्तरपयडीस चडिवहो वंघो । सेसतिये दुवियप्पो सेसचडकेवि दुवियप्पो ॥ २०८ ॥

त्रिंशताममुत्कृष्टः उत्तरप्रकृतिषु चतुर्विधो वन्धः। शेषत्रये द्विविकस्पः शेषचतुष्केपि द्विविकस्पः॥ २०८॥ अर्थ—उत्तर मकृतियोंमं तीस मकृतियोंका अनुत्कृष्टवंघ सादि आदिक चार मकारका है। रोप उत्कृष्टादि तीनके सादि अधुव ये दोही मेद हें। जार रोपवर्चा ९० प्रकृतियोंका उत्कृष्टादि चारों तरहका भी वंघ सादिआदिक दो तरहका है॥ २०८॥

अव उन तीस प्रकृतियोंको गिनाते हैं;---

णाणंतरायदसयं दंसणछकं च मोहचोद्दसयं। तीसण्हमणुकस्सो पदेसनंधो चदुवियणो॥ २०९॥

द्यानान्तरायदशकं दर्शनपट्टं च मोहचतुर्दशकम् । त्रिंशतामनुत्कृष्टः प्रदेशवन्धः चतुर्विकरुपः ॥ २०९ ॥

अर्थ—ज्ञानावरण और अंतरायकी १०, दर्शनावरणकी ६, मोहनीयकी अमत्याख्यानादि (अमत्याख्यान मत्याख्यान संज्वलन कपाय और भय जुगुप्सा ) १४, इन सब मिलकर ३० प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवंध चार प्रकारका है ॥ २०९ ॥

आगे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होनेकी सामग्री दिखाते हैं;—

उक्कडजोगो सण्णी पज्जत्तो पयिंवधमप्पदरो । कुणदि पदेसुकस्सं जहण्णये जाण विवरीयं ॥ २१० ॥

उत्कृष्टयोगः संज्ञी पर्याप्तः प्रकृतिवन्धात्पतरः । फरोति प्रदेशोरकृष्टं जघन्यके जानीहि विपरीतम् ॥ २१० ॥

अर्थ—जो जीव उत्कृष्ट योगोंकर सहित, संज्ञी, पर्याप्त, खोर थोड़ी प्रकृतियोंका वंध करनेवाला होता है, वही जीव उत्कृष्ट प्रदेशवंधको करता है । तथा जधन्य प्रदेशवंधमें इससे उलटा जानना ॥ २१० ॥

आगे मूलप्रकृतियोंके उत्कृष्टवंघका खामीपना गुणसानोंमें कहते हैं:—
आउकस्स पदेसं छकं मोहस्स णव दु ठाणाणि ।
सेसाण तणुकसाओ वंधिद उकस्सजोगेण ॥ २११ ॥
आयुष्कस्य प्रदेशं पहुं, मोहस्य नव तु स्थानानि ।
शेपाणां तनुकपायो बन्नाति उत्कृष्टयोगेन ॥ २११ ॥

अर्थ—आयुक्तर्मका उत्कृष्ट प्रदेशवंघ छः गुणसानिक अनंतर सातवें गुणसानि रहनेवाला करता है। मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशवंघ नवनं गुणसानवर्नी करता है। वार शेष वने ज्ञानावरणादि छह कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशवंघ उत्कृष्ट योगोंके धारण परनेवाला मूक्ष्म-सांपराय (दशवां) गुणसानवाला जीव करता है। यहा सब जगह उत्कृष्ट योगहारा ही बंध जानना ॥ २११ ॥

अव उत्तर प्रकृतियोंने उत्कृष्ट प्रदेश वंधके सामित्वको दिसाते हैं;—
सत्तर सुहुमसरागे पंचऽणियद्विम्हि देसगे तदियं ।
अयदे विदियकसायं होदि हु उक्करसद्व्यं तु ॥ २१२ ॥
छण्णोकसायणिहापयलातित्थं च सम्मगो य जदी ।
सम्मो वामो तेरं णरसुरक्षाक असादं तु ॥२१३ ॥
देवचउक्कं वर्जं समचडरं सत्थगमणसुभगतियं ।
आहारमप्पमत्तो सेसपदेसुक्कडो मिच्छो ॥ २१४ ॥ विसेसयं ।

सप्तद्श् सुक्ष्मसरागे पश्चानिष्टत्तौ देशके तृतीयम् । अयते द्वितीयकपायं भवति हि उत्कृष्टद्रव्यं तु ॥ २१२ ॥ पट्नोकपायनिद्राप्रचलातीर्थं च सम्यक् च यदि । सम्यग्वामः त्रयोदश नरसुरायुरसातं तु ॥ २१३ ॥ देवचतुष्कं वफ्रं समचतुरस्रं शस्तगमनसुभगत्रयम् । आहारमप्रमत्तः शेपप्रदेशोत्कटो मिथ्यः ॥ २१४ ॥ विशेपकम् ।

अर्थ — मतिज्ञानावरणादि ५ दर्शनावरण ४ अंतराय ५ यशस्कीर्ति, उंचा गोत्र, और सातावेदनीय, इन सत्रह प्रकृतियोंका सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशवंघ होता है। नवमें गुणस्थानमें पुरुपवेदादि पांचका, तीसरी प्रत्याख्यानकी चौंकड़ीका देशविरत नामा पांचवें गुणस्थानमें, दूसरी अप्रत्याख्यान चार कषायोंका चौथे असंयत गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशवंध होता है। २१२॥ छः नोकपाय, निद्रा, प्रचल, और तीर्थकर, इन नौका उत्कृष्ट प्रदेशवंध सम्यग्दिष्ट करता है। तथा मनुष्यायु, देवायु, असातावेदनीय, देवगित आदि देवचतुष्क, वक्रपंभनाराच संहनन, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्तविहायोगित, युमगादि तीन, इन तेरह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवंध सम्यग्दिष्ट अथवा मिथ्यादिष्ट दोनों ही करते हैं। और आहारकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशवंध अप्रमत्त गुणस्थानवाला करता है। इन चौवनके विना अवशेष ६६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवंध मिथ्यादिष्ट जीव उत्कृष्ट योगोंसे करता है।। २१३॥ २१४॥

आगे जघन्य प्रदेशवंधका खामीपना मूलप्रकृतियोंमें कहते हैं;—

खुद्रमणिगोदअपज्जत्तयस्स पढमे जहण्णये जोगे ।

सत्तण्हं तु जहण्णं आउगवंधिव आउस्स ॥ २१५ ॥

सूक्ष्मिनिगोदापयीप्तकस्य प्रथमे जघन्यके योगे ।

सप्तानां तु जघन्यमायुष्कवन्धिप आयुपः ॥ २१५ ॥

अर्थ-सूक्ष्मिनिगोदिया लब्ध्यपयीसक जीवके अपने पर्यायके पहले समयमें जघन्य

योगोंसे आयुके सिवाय सात मूलप्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवंध होता है। आयुका वंध होनेपर उसी जीवके आयुका मी जघन्य प्रदेशवंध होता है॥ २१५॥

अन उत्तर प्रकृतियोमं दिखाते हैं;

घोडणजोगोऽसण्णी णिरयदुगुरणिरयआउगजहण्णं । अपमत्तो आहारं अयदो तित्यं च देवचऊ ॥ २१६ ॥ घोटमानयोगः असंज्ञी निरयहिसुरनिरयायुष्कजपन्यम् । अप्रमत्तः आहारमयतः तीर्थं च देवचतुः ॥ २१६ ॥

अर्थ— घोटेमान योगोंका धारी अरोनी जीव नरकद्वय, देवायु तथा नरकायुका जघन्य मदेशवंघ करता है। और आहारकद्वयका अपमत्त गुणस्यानवर्ती, तथा बीथे अरांयत गुण-स्थानवाँका तीर्थंकर प्रकृति और देवचलुष्क इसतरह पांच प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवंघ करता है॥ २१६॥

आगे ११ प्रकृतियंसि वचीहुई प्रकृतियोंगं विशेषपना वताते हैं;—
चिरमअपुण्णभवत्थो तिविग्गहे पढमविग्गहिम ढिओ ।
सुहमणिगोदो वंधदि सेसाणं अवरवंधं तु ॥ २१७ ॥
चरमापूर्णभवस्थः त्रिविष्रहे प्रथमविष्रहे श्वितः ।
सूक्ष्मनिगोदो वञ्चाति शेषाणामवरयन्धं तु ॥ २१७ ॥

अर्थ-छहहजार वारह अपर्याप्त (क्षुद्र) भवेगिसे अंतके भवेगे स्थित (गे)जूद), और विमह-गतिके तीन मोड़ाओंगेसे पहली वक्तगतिगें ठहरा हुआ जो स्क्ष्मिनगोदिया जीव है वह पूर्वोक्त ११ से दोपरहीं १०९ प्रकृतियोंका जयन्य प्रदेशवंघ करता है ॥ २१७ ॥

आगे प्रकृति और प्रदेशबंधके कारण जो योगस्थान हैं उनका सरूप, संस्था तथा स्वामियोंको ४३ गाथाओंसे कहते हैं;—

> जोगद्वाणा तिविहा उववादेयंतविह्यपिरणामा । भेदा एकेकंपि चोद्दसभेदा पुणो तिविहा ॥ २१८ ॥ योगधानानि त्रिविधानि उपपादेकान्तगृद्धिपरिणामानि । भेदात् एकेकमपि चतुर्दशभेदाः पुनः त्रिविधाः ॥ २१८ ॥

अर्थ—उपपाद योगस्थान १ एकांतवृद्धि योगस्थान २ परिणाम योगस्थान ३ इस मकार योगस्थान तीन प्रकारके हैं । क्षीर एक २ मेदके मी १४ जीव समामकी अपेक्षा

<sup>9.</sup> जिन योगमानों है। एक भी हो, हानि नी हो, ध्यमा अधिक तिथे मी रहें, उन योगम्यानों हो घोटमानयोग पहते हैं। इन हा दूपरा नाम परिणामयोगस्थान मी है। २. पर्नायके प्रथम मनदर्भे अधन्य अपनाद योगरा भारक।

चीदहं २ सेंद हैं। तथा ये १४ मी सामान्य, जघन्य और उत्क्रप्टकी अपेक्षा तीन २ मकारके हैं। उनमेंसे सामान्यकी अपेक्षा १४ मेद, सामान्य और जघन्यकी अपेक्षा २८ मेद, तथा सामान्य-जघन्य और उत्क्रप्ट की अपेक्षा ४२ मेद होते हैं॥ २१८॥

अव उपपाद योगस्थानका सरूप कहते हैं:—

उववादजोगठाणा भवादिसमयद्वियस्स अवरवरा । विकाहहजुगहगमणे जीवसमासे मुणेयन्त्रा ॥ २१९ ॥ उपपादयोगखानानि भवादिसमयस्थितस्यावरवराणि । विश्रहर्जुगतिगमने जीवसमाने मन्तन्यानि ॥ २१९ ॥

अर्ध-पर्याय धारण करनेके पहले समयमें तिष्ठते हुए जीवके उपपाद योगस्थान होते हैं। क्योंकि "उपपद्यते"—जीवके द्वारा जो पर्यायके पहिले समयमें प्राप्त हो "इति उपपादः" वह उपपाद है। —ऐसा व्याकरणसे शब्दार्थ होता है। उनमेंसे जघन्य उपपाद स्थान उस जीवके होते हैं जोकि वक्तगतिसे (वीचमें मुटकर) नवीन पर्यायको प्राप्त हो, खोर जो जीव ऋजुगति (अर्थात् वीचमें नहीं मुट्टे ऐसी गति) से नवीन पर्याय धारण करे उसके उत्कृष्ट उपपाद योगस्थान होते हैं। ये सब उपपाद योगस्थान चौदह जीवसमासों (मेदों) में जानलेना ॥ २१९॥

भागे परिणामयोगस्थानका सरूप दिखलाते हैं;—

परिणामजोगठाणा सरीरपज्ञत्तगाढु चरिमोत्ति । रुद्धिअपज्जत्ताणं चरिमतिभागिम्हि बोधन्त्रा ॥ २२० ॥ परिणामयोगस्थानानि झरीरपर्याप्तकात् तु चरम इति । रुम्पपर्योप्तकानां चरमत्रिभागे बोद्धन्यानि ॥ २२० ॥

अर्थ--शरीरपर्याप्तिके पूर्ण होनेके समयसे लेकर आयुक्ते अंततक परिणामयोगस्था-न कहे जाते हैं। ओर जिसकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती ऐसे लव्यपर्याप्तक जीवके अपनी आयु (श्वासके अठारहवें माग प्रमाण) के अंतके त्रिभागके प्रथम समयसे लेकर अंतके समय तक स्थितिके सब मेदोंमें उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकारके परिणाम योग-स्थान जानना ॥ २२०॥

सगपजात्तीषुण्णे उपरिं सन्यत्थ जोगमुक्कस्सं । सन्यत्थ होदि अयरं लिद्धिअपुण्णस्स जेहंपि ॥ २२१ ॥ स्वकपर्याप्तिपूर्णे उपरि सर्वत्र योगोत्कृष्टम् । सर्वत्र भवलवरं ल्टम्यपर्याप्तस्य उपेष्टमपि ॥ २२१ ॥

अर्थ-अपनी २ शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके समयसे लेकर अपनी २ आयुके अंत-

समयतक सम्पूर्ण समयों में परिणामयोगस्थान उत्कृष्ट मी होते हैं, स्रोर जघन्य मी संमवते हैं। स्रोर इसीतरह टक्यपर्याप्तकके मी अपनी स्थितीके सब मेदों में दोनों परिणामयोगस्थान संमव हैं। सो ये सब परिणामयोगस्थान घोटमानयोग समझने। क्योंकि ये घटते मी हैं, बढ़ते मी हैं, स्रोर जैसेके तैसे मी रहते हैं॥ २२१॥

आगे एकान्तानुवृद्धि योगस्थानका स्ररूप कहते हैं;—

एयंतविहराणा उभयद्वाणाणमंतरे होति । अवरवरद्वाणाओ सगकालादिम्हि अंतिम्हि ॥ २२२ ॥ एकान्तवृद्धिस्थानानि उभयस्थानानामन्तरे भवन्ति । अवरवरस्थानानि स्वक्रमालादौ अन्ते ॥ २२२ ॥

अर्थ — एकान्तानुष्टृद्धि योगस्थान, उपपाद आदि दोनों स्थानंकि वीचमं, अर्थात् पर्या-यधारण करनेके दूसरे समयसे लेकर एक समय कम शरीर पर्याप्तिके अंतर्भुह्र्तिके अंत-समयतक होते हैं। उनमें जधन्यस्थान तो अपने कालके पहले समयमें जीर उत्कृष्ट-स्थान अंतके समयमें होता है। इसीलिये एकान्त अर्थात् नियमकर अपने समयमिं समय समय प्रति असंख्यात गुणी अविभाग प्रतिच्छेदोंकी वृद्धि जिसमें हो वह एकान्तानु-वृद्धिस्थान, ऐसा नाम कहा गया है॥ २२२॥

अब योगस्थानोंके अवयव (अंग) कहते हैं;—

अविभागपिडच्छेदो वग्गो पुण वग्गणा य पहुयगं । गुणहाणीिव य जाणे ठाणं पिड होदि णियमेण ॥ २२३॥ अविभागप्रतिच्छेदो वर्गः पुनः वर्गणा च स्पर्धकम् । गुणहानिरिप च जानीहि स्थानं प्रति भवति नियमेन ॥ २२३॥

अर्थ—सव योगस्थान जगत्श्रेणीके असंस्थातवं भाग ममाण है। उनमें एक २ स्थानके प्रति अविभाग प्रतिच्छेद १ वर्ग २ वर्गणा ३ स्पर्धक ४ गुणहानि ५ ये पांच मेद होते हैं, ऐसा नियमसे जानना ॥ २२३ ॥

आगे इनका खरूप कहते हैं;—

पहासंस्रेजिदिमा गुणहाणिसला हवंति इगिठाणे। गुणहाणिपहिचाओ असंखभागं तु सेढीये॥ २२४॥ पल्यासंख्येयिमा गुणहानिशला भवन्ति एकग्याने। गुणहानिस्पर्धकानि असंस्यभागं तु क्षेण्याः॥ २२४॥

अर्थ—एक योगसानमें गुणहानिकी घलाका (संस्या)ये पत्यके असंस्यातवें भाग प्रमाण हैं। यह नाना गुणहानिका प्रमाण है। और एक गुणहानिमें स्पर्दक जगन्ध्रेणीक असंस्यातवे भाग प्रमाण हैं॥ २२४॥ फह्रयगे एकेके वग्गणसंखा हु तित्तयालावा । एकेकव्यगणाए असंखपदरा हु वग्गाओ ॥ २२५ ॥ स्पर्वके एकेके वर्गणासंख्या हि तावदालापा । एकेकवर्गणायामसंख्यप्रतरा हि वर्गाः ॥ २२५ ॥

अर्थ-एक २ स्पर्धकमें वर्गणाओंकी सख्या उतनी ही अर्थात् जगच्छ्रेणीके असंख्या-तवें भाग प्रमाण है। और एक २ वर्गणामें असंख्यात जगत्प्रतर प्रमाण वर्ग हैं॥ २२५॥

एक्षेक्षे पुण वग्गे असंखलोगा हवंति अविभागा । अविभागस्स पमाणं जहण्णउही पदेसाणं ॥ २२६ ॥ एकैके पुनः वर्गे असंख्यलोका भवन्ति अविभागाः । अविभागस्य प्रमाणं जघन्यवृद्धिः प्रदेशानाम् ॥ २२६ ॥

अर्थ—एक २ वर्गमें असंख्यातलोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं । और अविभाग प्रतिच्छेदका प्रमाण प्रदेशोंमें जघन्य वृद्धिखरूप जानना ॥ भावार्थ — जिसका दूसरा माग न हो ऐसे शक्तिके अंशको अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं । सो यहांपर उल्टे कमसे कहा है, इसकारण सीधा कम ऐसा जानना कि अविभागप्रतिच्छेदका समूह वर्ग, वर्गका समूह वर्गणा, वर्गणाका समूह स्पर्द्धक, स्पर्द्धकका समूह गुणहानि, गुणहानिका समृह स्थान ॥ २२६॥

आगे एक योगस्थानमें सब स्पर्क्षकादिकोंका प्रमाण कहते हैं;— इंगिठाणफहुयाओ वग्गणसंखा पदेसगुणहाणी । सेढिअसंखेजिदिमा असंखलोगा हु अविभागा ॥ २२७ ॥ एकस्थानस्पर्धकानि वर्गणासंख्या प्रदेशगुणहानिः । श्रेण्यसंख्यातिमा असंख्यलोका हि अविभागाः ॥ २२७ ॥

अर्थ—एक योगस्थानमें सब स्पर्धक, सब वर्गणाओंकी संख्या, और असंख्यात प्रदेशों-में गुणहानिका आयाम (काल) इनका प्रमाण सामान्यपनेसे जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भाग मात्र है। क्योंकि असंख्यातके बहुत मेद हें, इसलिये इन सबका प्रमाण भी सामान्यसे पूर्वोक्त—श्रेणीके असंख्यातवें मागमात्र ही कहा है। एक योगस्थानमें अविभागप्रतिच्छेद असंख्यातलोक प्रमाण होते हैं॥ २२७॥

सन्त्रे जीवपदेसे दिवहृगुणहाणिभाजिदे पहुमा।
जबरिं उत्तरहीणं गुणहाणिं पिं तदद्धकमं ॥ २२८॥
सर्वसिन् जीवपदेशे ह्यधेगुणहानिमाजिते प्रथमा।
जपरि उत्तरहीनं गुणहानि प्रति तद्धेकमः ॥ २२८॥

अर्थ—सव लोक प्रमाण (असंस्थात) जीवके प्रदेशोंको डेटगुणहानिका माग देनेपर पहली गुणहानीकी पहली वर्गणा होती है। इसके वाद एक एक चय घटानेसे द्वितीयादि वर्गणाओंका प्रमाण होता है। शार पूर्व गुणहानिसे उत्तर गुणहानिका प्रमाण कमसे आधा २ जानना ॥ २२८॥

> फह्रयसंखाहि गुणं जहण्णवरगं तु तत्थ तत्थादी। विदियादिवरगणाणं वरगा अविभागअहियकमा ॥ २२९॥

स्पर्धकसंख्याभिः गुणो जयन्यवर्गस्तु तत्र तत्रादिः।

द्वितीयादिवर्गणानां वर्गा अविभागाधिकक्रमाः ॥ २२९ ॥

अर्थ—जघन्य वर्गको अपने २ स्पर्धककी संख्यासे गुणाकरनेपर उस २ गुणहानिकी पहली वर्गणाका प्रमाण होता है। और दूसरी आदि वर्गणा क्रमसे वर्गमें एक एक अदि-भाग प्रतिच्छेद बढ़ानेपर होती हैं॥ २२९॥

इसका अधिक कथन वड़ी टीकामें है सो यहां विस्तार भयसे नहीं लिखा है। इसमकार जघन्य योगस्थानका कथन जानना ॥

अंगुरुअसंखभागप्पमाणमेत्तऽवरफद्दयावही । अंतररुकं मुचा अवरद्वाणादु उक्तरसं ॥ २३० ॥

अङ्गुलासंख्यभागप्रमाणमात्रावरम्पर्धकष्टद्धः । अन्तरपट्टं मुक्त्वा अवरस्थानादुत्कृष्टम् ॥ २३० ॥

अर्थ—जघन्यस्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थानपर्यंत छह अंतरस्थानं को छोड़कर सूच्यं-गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धकोंकी वृद्धि कमसे जानना । अर्थात् एकस्थानमें दूसरे योग स्थानमें पूर्वोक्त प्रमाण स्पर्धक वहती होते हैं । इसीप्रकार तीसरे आदि स्थानेंगिं भी ऐसा ही कम जानना ॥ २३०॥

ऐसा होनेपर जो कुछ हुआ उसे कहते हैं;—

सरिसायामेणुवरिं सेढिअसंखेज्जभागटाणाणि । चिडदेकेकमपुर्वं फहयमिद्द जायदे चयदो ॥ २३१॥

सहशायागेनोपरि शेण्यसंत्येयभागरमनानि । चटितंकेकमपुर्व स्पर्रकमिष्ट जायते प्यनः ॥ २३१ ॥

अर्थ—समान आयामके घारण करनेवाले सर्वजयन्य योगसानके उपर नगपगापकी उत्तरोत्तर क्रमसे वृद्धि करते २ एक अपूर्व स्वर्थक उरपज होता है। नयका प्रमण उत्तर वता चुके हैं। कितनेसाननक नयदृद्धि होनेसे अपूर्व सर्वकर्णी उत्पणि होती हैं! वो वैराधिक गणितके हिसादने उन सानोंका प्रमण जगर्म्हणीया असंस्थातयां भाग होता है।

इसी तरह समान आगमके धारक दूमरे योगस्थानके ऊरर भी श्रेणीके असंख्यातवें माग प्रमाण स्थानतक उत्तरोत्तर क्रमसे चयदृद्धि होनेपर दूसरा अर्ग्व स्पर्यक उत्सन्न होता है। इसी क्रममें एक गुणहानिके स्पर्वकोंका जितना प्रमाण कहा है उतने अपूर्व स्पर्वकोंके उत्पन्न हो जानेपर जबन्य योगस्थानका प्रमाण दूना हो जाता है। इसी क्रमसे योगस्थानोंका प्रमाण भी दूना २ होता जाता है, आर अंतमें चरुकर संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तजीवका सर्वोद्ध्य योगस्थान उत्पन्न होता है॥ २३१॥

आगे इसी विषयमें और मी विशेष को कथन करेंगे उसकी प्रतिज्ञा आचार्य करते हैं;—

एदेसिं ठाणाणं जीवसमासाण अवरवरविसयं । चडरासीदिपदेहिं अप्पावहुगं परुवेमो ॥ २३२ ॥

एरेषां स्वानानां जीवसमासानामवरवरविषयं । चनुरशीतिषदेः अस्यव्हुकं प्ररूपयामः ॥ २३२ ॥

अर्थ-ये तो योगस्यान कहे हैं उनमें चौदह जीवसमासीके जवन्य आर उक्तप्रकी अपेक्षा तथा उपगदादिक तीन प्रकारके योगीकी अपेक्षा चौरासीस्थानीमें अब अस्पबहुत्व-थोड़े बहुत्तरनेका कथन करते हैं ॥ २३२ ॥

अब टर्सको दिखाने हैं,—

सुहुमगलद्विजहण्णं तिणिज्यत्तीजहण्णयं तत्तो । लद्विअपुण्णुक्कस्तं वादरलद्विस्स अवरमदो ॥ २३३ ॥

स्क्र्मकछित्रज्ञघन्यं तिष्ठर्वृत्तिज्ञघन्यकं ततः । छज्व्यपूर्णोत्क्रष्टं वाद्ररुज्येरवरमतः ॥ २३३ ॥

. अर्थ — मृक्ष्मिनिगोदिया उट्यपर्याप्तक जीवंका लघन्य उपपादसान सबसे थोड़ा है। उससे सृक्ष्मिनिगोदिया निर्वृत्त्यपर्याप्तक जीवका लघन्य उपपादसान पल्येके असंख्यातवें माग गुणा है। उनसे अदिक सृक्ष्मु उट्यप्तयोप्तका उत्कृष्ट उपपादयोगस्थान और उससे अविक वादरल्य्यपर्याप्तका जघन्य उपपाद योगस्थान जानना ॥ २३३॥

णिवत्तिमुहुमजेट्टं वादरणिवत्तियस्स अवरं तु । वादरलद्विस्स वरं वीइंदियलद्विगजहण्णं ॥ २३४ ॥ निर्वृत्तिमुल्मन्येष्टं वादरनिर्वृत्तिकस्थावरं तु । वादरल्य्येः वरं हीन्त्रियलव्यिकत्त्वम्यम् ॥ २३४ ॥

अर्थ--- फिर उससे अविक स्था निर्वृत्त्यायीप्तक्रजीवका उत्कृष्ट उपपादयोगसान है। उससे अधिक बादर्रिवर्वत्त्यपर्याप्तकका जयन्ययोगसान है, उससे बादरस्क्रव्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट योगसान अविक है, उससे अधिक दो इंदी स्वव्यपर्याप्तकका जयन्ययोगसान है॥२३८॥ वादरणिव्यक्तियरं णिवक्तिविइंदियस्स अवरमदो । एवं वितिवितितिचतिच चडिवमणो होदि चडिवमणो॥२३५॥ यादरिवर्धित्तवरं निर्धृत्तिद्दीन्द्रियस्थावरमतः । एवं द्विविद्दित्रित्रिचित्रच चतुःविमनो भवति चतुःविमनः ॥ २३५ ॥

अर्थ—इसके वाद उससे भी अधिक वादर एकद्रीनिर्धृत्यपर्याप्तकका उत्कृष्ट योगस्यान है, उससे अधिक दोइंद्री निर्धृत्यपर्याप्तकका जधन्ययोगस्यान जानना । जार इसी तरह दो इन्द्री रुव्धिअपर्याप्तका उत्कृष्ट तथा तेइंद्री रुव्ध्यपर्याप्तकका जधन्य उपपादस्यान, दो इंद्री निर्धृत्त्यपर्याप्तका उत्कृष्ट, ते इन्द्री निर्धृत्त्यपर्याप्तका जधन्य, ते इंद्री रुव्धिअपर्याप्तकका उत्कृष्ट, चौ इन्द्री रुव्धि अपर्याप्तका जधन्य, निर्धृत्त्यपर्याप्तक तेइंद्रीका उत्कृष्ट, निर्धृति अपर्याप्तक चौइंद्रीका उत्कृष्ट, रुद्ध्यपर्याप्तक अपर्याप्तक चौइंद्रीका उत्कृष्ट, रुद्ध्यपर्याप्तक भनरिहत (असंज्ञी) पंचेन्द्रीका जधन्य, निर्धृत्विअपर्याप्तक चौइंद्रीका उत्कृष्ट और निर्धृत्त्वपर्याप्तक मनरिहत (असंज्ञी) पंचेन्द्रीका जधन्य उपपाद योगस्थान कमसे अधिक २ जानना ॥२३५॥

तह य असण्णीसण्णी असण्णिसण्णिस्स सण्णिडववादं । सुहुमेइंदियलद्धिगअवरं एयंतविहस्स ॥ २३६ ॥ तथा च असंनीसंनी असंनीसंनिनः संन्युपपादम् । सूक्ष्मेकेन्द्रियलव्धिकावरं एकान्तगृष्ठेः ॥ २३६ ॥

अर्थ-जोर इसीप्रकार उससे अधिक असंज्ञीलव्ध्यपर्याप्तकका उत्हृष्टस्थान, बार संजील-व्ध्यपर्याप्तकका जघन्यस्थान, उससे अधिक असंज्ञी निर्धृत्यपर्याप्तकका उत्हृष्ट जार सजीनिर्धृ-त्र्यपर्याप्तकका जघन्यस्थान, उससे संज्ञी पंचेद्री लव्ध्यपर्याप्तकका उत्हृष्ट उपपादयोगसान पल्यके असंख्यातवेंभाग गुणा है। बार उससे अधिकगुणा स्कृत एकेन्द्री लव्ध्यपर्याप्तकका जघन्य एकातानुष्टद्वियोगस्थान जानना ॥ २३६॥

> सण्णिस्सुववादवरं णिब्बत्तिगदस्म सुद्दुमजीवस्स । एयंतविद्धअवरं लिद्दिदरे थूलथूले य ॥ २३७ ॥ संधित उपपादवरं निर्वृत्तिगतन्य स्ट्रगजीयस्य । एकान्तवृद्धावरं लब्धीतरस्मिन् स्वृत्यवृत्ते च ॥ २३७ ॥

अर्थ—इससे अधिक संज्ञीपचेद्री निर्शृत्यपर्यासकका उत्तरण उपगद्योगन्यान, उमने अधिक सूक्ष्म एकंद्री निर्शृत्यपर्यासकका ज्ञपन्य एकांतानुगृहि योगसान है, उमने अधिक बादर एकंद्री लिश्चियपर्यासका जार बादर (स्थूल) एकंद्री निर्शृत्यपर्यासका जार बादर (स्थूल) एकंद्री निर्शृत्यपर्यासका ज्ञपन्य एकांतानुगृह्दि योगसान क्रमरो पल्यके असंत्यानर्वे भागकर गुणा है ॥ २२७ ॥

तह सुहुमसुहुमजेट्टं तो वादरवादरे वरं होदि । अंतरमवरं लिद्धगसुहुमिदरवरंपि परिणामे ॥ २३८ ॥ तथा सूक्ष्मसूक्ष्मच्येष्टं ततो वादरवादरे वरं भवति । अन्तरमवरं लिव्यकसूक्ष्मेतरवरमपि परिणामे ॥ २३८ ॥

अर्थ—इसीप्रकार उससे सूक्ष्म एकेंद्रीलिक्यपर्याप्तक और सूक्ष्म एकेन्द्री निर्वृत्त्यपर्याप्तक इन दोनोंके उत्कृष्ट योगस्थान क्रमसे अधिक हैं। उससे अधिक वादर एकेंद्री लिक्ट्यपर्याप्तक स्नाद एकेंद्री निर्वृत्ति अपर्याप्तक इन दोनोंके उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान हैं। उसके वाद अंतर है। अर्थात् वादर एकेंद्री निर्वृत्त्यपर्याप्तका उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धियोगस्थान और सूक्ष्म एकेन्द्री लिक्ट्यपर्याप्तकका जवन्य परिणामयोगस्थान इन दोनोंके वीचमें जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थानोंका पहला अंतर है। इस अंतरके स्थानोंका कोई स्वामी नही है। अर्थात् ये स्थान किसी जीवके नहीं होते, इसी कारण यह अंतर पड़ता है। इन स्थानोंको उलंघकर (छोड़कर) सूक्ष्म एकेंद्री और वादर एकेंद्री लब्ध्यपर्याप्तक इन दोनोंके जवन्य और उत्कृष्ट परिणामयोगस्थान क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणे जानने॥ २३८॥

अंतरसुवरीवि पुणो तप्पुण्णाणं च उवरि अंतरियं । एयंतविह्ठाणा तसपणलिद्धिस्स अवरवरा ॥ २३९ ॥ अन्तरसुपर्यपि पुनः तत्पूर्णानां च उपर्यन्तरितम् । एकान्तवृद्धिस्थानानि त्रसपश्चल्रव्धेरवरवराः ॥ २३९ ॥

अर्थ—इसके ऊपर दूसरा अंतर है। अर्थात् वादर एकेद्री रुव्ध्यपर्याप्तके उत्कृष्ट परिणाम-योगस्थानके आगे जगच्छ्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान खामीरहित हैं। इनको छोड़कर सूक्ष्म एकेंद्री और वादर एकेंद्री पर्याप्तकोके जघन्य और उत्कृष्ट परिणाम-योगस्थान कमसे पल्यके असख्यातवें भागसे गुणे हैं। फिर इस वादर एकेंद्री पर्याप्तके उत्कृष्ट योगस्थानके आगे तीसरा अतर है। उसको छोड़कर पाच त्रसोके अर्थात् दो इंद्री रुव्धि अपर्याप्तकआदि पांचके जघन्य और उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योगस्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणे हैं॥ २३९॥

लद्धीणिवत्तीणं परिणामेयंतवहिठाणाओं । परिणामद्वाणाओं अंतरअंतरिय उवरुवरिं ॥ २४० ॥ लिव्धिनिर्वृत्तीनां परिणामैकान्तवृद्धिस्थानानि । परिणामस्थानानि अन्तरान्तरितान्युपर्युपरि ॥ २४० ॥

अर्थ—इसके आगे चौथा अंतर है। इसकेनाद लिंध अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक पांच त्रसजीवोंके परिणामयोगस्थान, एकातानुवृद्धियोगस्थान और परिणामयोगस्थान तथा इनके ऊपर वीच २ में अंतर सहित खान हैं। ये तीनों खान उत्कृष्ट और जयन्यनिकी िये-हुए पहली रीतिसे क्रमपूर्वक पल्यके असंख्यातवें भागमें गुणित जानने। इसतरट् ८४ स्थान (ठिकाने) योगोंके कहे हैं। सारांग यह है कि इनस्तानामें अविभाग प्रतिच्छेद एकके बाद दूसरेमें आगे आगे पल्यके असंख्यातवें भाग गुणे हैं। एसा क्रम जानना॥ २४०॥

आगे इस कहेहुए गुणाकारको यंथकर्ता स्वयं कहते हैं:-

एदेसिं ठाणाओ पहासंखेजभागगुणिद्कमा । हेडिमगुणहाणिसरा अण्णोण्णच्भत्यमेत्तं तु ॥ २४१ ॥ एतेपां स्थानानि पन्यासंख्येयभागगुणितक्रमाणि । अधस्तनगुणहानिज्ञसा अन्योन्याभ्यम्नमात्रं तु ॥ २४१ ॥

अर्थ—ये ८४ स्थान कमसे पल्यके असंख्यातवें भागकर गुणाकार किये गये हैं। और जपन्य तथा उत्कृष्ट योगस्थानोंके बीचकी जो अधन्तन गुणहानि नामकी झलाकाएं. (बीचके मेद) हैं वे असंख्यातरूप कम पल्यकी वर्गशलाका प्रमाण हैं। इसी सस्याकी अन्योन्याभ्यस्तराभिकी ''गुणाकार शलाका' कहते हैं।। १४१॥

आगे इन जघन्य और उत्कृष्ट उपपादादि तीनों स्थानीके निरंतर-एक योगस्थानके धीचीं अन्य योगस्थान न हो इसतरहसे प्रवर्तनेका कारू कितना है सी वताते हैं;—

अवरुक्तरसेण हवे उचनादेयंतन्निहराणाणं। एकसमयं हवे पुण इदरेसिं जान अद्वोत्ति ॥ २४२ ॥ अन्ररोत्कृष्टेन भनेन् उपपादकान्तगृहिस्थानानाम्। एकसमयो भनेत् पुनः इतरेषां यानदृष्ट इति ॥ २४२ ॥

अर्थ—उपपाद योगस्थान और एकांतानुष्टद्वियोगस्थानीके प्रवर्तनेका काल जपन्य और उत्कृष्ट एकसमय ही है । क्योंकि उपपादस्थान जन्मके प्रथम समयमें ही होता है, और एकांतानुष्टद्विस्थान भी समय २ प्रति ष्ट्रिट्यिश-अन्य अन्य (जुना २) ही होता है। और इन दोनोंसे भिन्न जो परिणाम योगस्थान हैं उनके निरंतर प्रवर्तनेका काल हो समयसे केनर आठ समय तक है। । २४२ ॥

अद्वसमयस्य थोवा उभयदिसामुवि असंखसंगुणिदा । चउसमयोत्ति तहेव य उवरिं तिदुसमयजोग्गाओं ॥ २४३ ॥ अष्टसमयस्य सोका उभयदिशयोरिष अनंत्यमंगुणिनाः । चतुःसमय इति तथेव च उपरि ब्रिज्ञिमगयोग्याः ॥ २४३ ॥

अर्थ—आठ समय निरंतर प्रवर्तनेवाले योगरगन सबने योग हैं। और नान हो आई लेकर चार समयतक प्रवर्तनेवाले जपर-नीचिक होनी जगह साम धर्मन्यानगुन है। जिन् तीन समय और दो समयतक प्रवर्तनेवाले योगसान एक जगह-ज्या ही की तरफ रहने

हैं। और उनका प्रमाण क्रमसे असंख्यातगुणा २ है । इन परिणामोंकी रचना करनेपर जीका आकार वननाता है ॥ २४३ ॥

मज्ज्ञे जीवा वहुगा उभयत्य विसेसहीणकमजुत्ता । हेट्टिमगुणहाणिसलादुवरि सलागा विसेसऽहिया ॥ २४४ ॥ मध्ये जीवा वहुका उभयत्र विशेपहीनकमयुक्ताः । अधस्तनगुणहानिशलाया उपरि गलाका विशेषायिकाः ॥ २४४ ॥

अर्ध-पर्याप्त त्रसजीवोंके प्रमाणरूप जौकी रचनाके मध्यमागमें जीव वहुत हैं। अर्थात् यद रचनाके मध्यवर्ती परिणामोंके धारक जीवोंकी संस्था सबसे अविक है। और ऊपर नीचे दोनों तरफ कमसे विशेषकर—यथा योग्य प्रमाणसे हीन २ होते हैं। परंतु नीचेकी गुणहानि शलकासे ऊपरकी गुणहानि शलका कुछ अधिक हैं॥ २४४॥

यही वात स्पष्ट करते हैं । परन्तु सबसे पहले इस यवाकार जीव संख्याकी रचनामें अंकोंकी सहनानी वतानेवाला कथन करते हैं—

> दवतियं हेट्टुवरिमदलवारा दुगुणसुभयमण्णोण्णं ॥ जीवजवे चोइससयवावीसं होदि वत्तीसं ॥ २४५ ॥ चत्तारि तिण्णि कमसो पण अड अट्टं तदो य वत्तीसं । किंचूणितगुणहाणिविभित्तिदे दवे दु जवमन्द्रं ॥२४६॥ जुम्मं । इञ्चत्रयमधन्परिमदलवारा दिगुणसभयमन्योन्यम् । जीवयवे चतुर्दश्यातद्वाविशतिः भवति द्वाविशत् ॥ २४५ ॥ चत्वारि त्रीणि क्रमशः पश्च अष्ट अष्ट ततस्र द्वाविशत् । किश्चिष्ट्नत्रिगुणहानिविभित्तिते द्वये तु यवमन्यम् ॥ २४६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — करपना की जिये कि द्रव्यादि तीनका अर्थात् द्रव्यका स्थितिका तथा गुणहानि-आयाम (कारु) का प्रमाण कमसे १९२२,३२ तथा १ है। स्वार नीचे तथा जपरकी नाना गुणहानिका प्रमाण कमसे ३ तथा ५ हे। सब मिरुकर द्विगुण अर्थात् दोनों गुणहानिका प्रमाण ८ हुआ। तथा नानागुणहानिप्रमाण दूवे (दो दोके अंक) लिसकर आपसमें गुणाकरनेसे उमय अर्थात् नीचे आर जपरकी दोनों अन्योन्याम्यस्तराशियोंका प्रमाण कमसे ८ तथा ३२ होता है। यहांपर कुछ (एक मागके ६१ मागमेंसे ५७ माग) कम तिगुनी गुणहानि (१२) का—७११ के ६१ वें मागका माग द्रव्य (११२२) में देनेसे यवाकारके मध्यकी जीवसंस्या १२८ निकरती है ऐसा जानना ॥ २१५। २१६॥ अत्र यथार्थसंस्थाको दिस्ताते हैं:—

पुण्णतसजोगठाणं छेदाऽसंखस्सऽसंखबहुभागे। दलमिगिभागं च दलं दबहुगं उभयदल्द्यारा॥ २४७॥ पूर्णत्रसयोगस्थानं छेदासंत्यस्यामंरययहभागे। दलमेकभागं च दलं द्रव्यद्विकसुभयदलवाराः॥ २४७॥

अर्थ—द्रव्यद्विक अर्थात् द्रव्य और स्थितिका प्रमाण कमसे पर्याप्तवस्य विराधिके प्रमाण तथा पर्याप्तवस्य परिणामयोगस्थानेकि प्रमाण जानना । और पर्यके अर्द्ध को क्रिंक अर्त्स प्रयाप्तव माग प्रमाण नानागुणहानियों से असंख्यातका भागदेनेसे असंख्यातक जामा जो प्रमाण हो उसका आधा तो नीचेकी गुणहानिका और वाकीका आधा तथा अविषय अर्वस्थातकां एक भाग मिलकर अपरकी नानागुणहानिका प्रमाण होता है । इस तस्त होनों नानागुणहानियोंका प्रमाण समझना ॥ २४७॥

णाणागुणहाणिसला छेदासंखेजभागमेताओ । गुणहाणीणद्धाणं सन्वत्थिव होदि सरिसं तु ॥ २४८ ॥ नानागुणहानिज्ञलाः छेदासंख्येयभागमात्राः । गुणहानीनामद्धानां सर्वत्रापि भवति सहयं तु ॥ २४८ ॥

अर्थ—ऊपर नीचेकी सब गुणहानियोंके मिलानेपर नानागुणहानियोंकी संख्या पल्यके अर्द्धच्छेदोंके असंख्यातवें भाग मात्र है। पूर्वोक्त स्थितिके प्रमाणमें नानागुणहानिका भाग देनेसे एक गुणहानिके आयामका प्रमाण होता है। सो गुणहानिके आयाम-अदा अर्थात् कालका प्रमाण सब जगह—ऊपर या नीचेकी गुणहानिमें समान है। गुणहानिआयामका दृना दोगुणहानिका प्रमाण होता है॥ २४८॥

अण्णोण्णगुणिदरासी पहासंखेजभागमेत्तं तु । हेट्टिमरासीदो पुण उवरिह्नमसंखमंगुणिदं ॥ २४९ ॥ अन्योन्यगुणितराभिः पर्यासंख्येयभागमात्रं तु ।

अध्यानयगुणितराजः पर्यासस्ययमागमात्र छ । अध्यानराजितः पुनः उपग्मिममंत्यातमंगुणितम् ॥ २४९ ॥

अर्थ—अन्योन्याभ्यम्तराशि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। परंगु उसमें नीचे ही राशिसे ऊपरकी राशि असख्यातगुणी है॥ २४९॥

आगे उन परिणाम योगस्थानोंके धारक जीव कितना २ प्रदेश वंग करते हैं ! इसके उत्तरमें आचार्यमहाराज समयप्रवद्धकी वृद्धिका प्रमाण वैराशिकमें कहते हैं।—

> इगिठाणफहुयाओ समयपवर्द्धं च जोगवर्ही य । समयपवद्धचयद्वं एदे हु पमाणफलड्न्छा ॥ २५० ॥ एकस्थानस्पर्दकानि समयप्रवर्दं च योगप्रदिख । समयप्रवरूचयार्थभेते हि प्रमाणफलेन्छाः ॥ २५० ॥

अर्थ — दोइन्द्रीपर्याप्तका पहला जघन्यपरिणामयोगस्थानका स्पर्छक, समयप्रवद्ध और योगोंकी वृद्धि ये तीनों समयप्रवद्धके वढनेका प्रमाण लानेकेलिये क्रमसे त्रैराशिक संवंधी प्रमाणराशि, फलरागि और इच्छाराशि हें ऐसा समझना ॥ २५० ॥

आगे इसी कथनका खुलासा पांच गाथाओंसे करते हैं;—

वीइंदियपज्ञत्तजहण्णद्वाणादु सण्णिपुण्णस्स । उक्करसद्वाणोत्ति य जोगद्वाणा कमे उद्घा ॥ २५१ ॥ द्वीन्द्रियपर्याप्तजघन्यस्थानात् संज्ञिपूर्णस्य । उत्कृष्टस्थानमिति च योगस्थानानि कमेण वृद्धानि ॥ २५१ ॥

अर्थ--दोइन्द्रीपर्याप्तके जघन्य परिणामयोगस्थानसे लेकर सज्ञीपर्याप्तके उत्कृष्ट परि-णामयोगस्थानतक परिणामयोगस्थान क्रमसे एक २ स्थानमें समानवृद्धि प्रमाणकर वढ़ते हुए जानने ॥ २५१ ॥

इस तरह वढ़नेपर जो हुआ उसे कहते हैं;---

सेढियसंखेजिदिमा तस्स जहण्णस्स फहुया होंति । अंगुरुअसंखभागा ठाणं पिंड फहुया उहा ॥ २५२ ॥ श्रेण्यसंख्येयिमानि तस्य जघन्यस्य स्पर्दकानि भवन्ति । अहु छासंख्यभागानि स्थानं प्रति स्पर्द्धकानि वृद्धानि ॥ २५२ ॥

अर्थ — दोइन्द्रियपर्याप्तका जघन्यपरिणामयोगस्थान जगच्छेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्धकोंके समूह रूप है। और इसके बाद हर एक स्थानके प्रति स्च्यंगुरुके असंख्यातवें भाग प्रमाण जघन्यस्पर्धक बढते हें। जघन्यस्पर्धकके जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उनका सूच्यंगुरुके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने २ अविभाग प्रतिच्छेद एक २ योगस्थानमें बढते है॥ २५२॥

धुववहीवहंतो दुगुगं दुगुणं कमेण जायंते। चरिमे पछच्छेदाऽसंखेजिदिमो गुणो होदि॥ २५३॥ धुवदृद्धिवर्धमानानि द्विगुणं द्विगुणं क्रमेण जायन्ते। चरमे पल्यच्छेदासंख्येयिमो गुणो भवति॥ २५३॥

अर्थ—इस तरह स्थान २ प्रति ध्रुव अर्थात् एकसी दृद्धिकर वढ़ता २ हुआ जघन्य योगस्थान क्रम २ से दूना २ होता जाता है। और अंतमें संज्ञीपर्याप्तजीवके उत्कृष्ट परिणामयोगस्थानमें गुणाकारका प्रमाण पल्यके अर्द्धच्छेदके असल्यातवें भागप्रमाण होजाता है। अर्थात् जघन्य योगस्थानके अविभागप्रतिच्छेदोंके प्रमाणका पल्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने सर्वोत्कृष्ट योगस्थानके अविभाग-प्रतिच्छेद होते हैं॥ २५३॥

वे भेद कितने हैं ? सो वताते हैं;—

आदी अंते सुद्धे विहिहिदे स्त्यसंजुदे ठाणा । सेढिअसंखेज्जदिमा जोगद्वाणा णिरंतरगा ॥ २५४ ॥ आदौ अन्ते शुद्धे वृद्धिहिते रूपसंयुते स्थानानि । श्रेण्यसंख्येयिमानि योगस्थानानि निरन्तरकाणि ॥ २५४ ॥

अर्थ—आदि—जघन्यस्थानको अन्त—उत्कृष्ट स्थानगंसे घटानेपर वाकी जो प्रनाण हो उसको वृद्धिसे—सूच्यंगुरुके असंस्थातचे भागप्रमाण जघन्यम्पर्यकोके अविभागप्रतिचित्रंभि भाजितकर तथा एक स्थान और मिराके जो प्रमाण हो उनने सब अतररित योगन्यान जानने । सो ये स्थान जगच्हेणीके असंस्थातचे भाग प्रमाण हैं ॥ २५४ ॥

अंतरगा तदसंखेज्ञदिमा सेढीअसंखभागा हु। सांतरणिरंतराणिवि सन्वाणिवि जोगठाणाणि ॥ २५५॥ अन्तरगाणि तदसंख्येयिमानि श्रेण्यसंख्येयभागानि हि। सान्तरनिरन्तराण्यपि सर्वाण्यपि योगस्थानानि ॥ २५५॥

अर्थ—अन्तरवाले योगस्थान उन निरंतरयोगस्थानोके असंस्थातवें भाग प्रमाण होते हैं। ये भी जगच्छेणीके छोटे असंस्थातवें भाग प्रमाण हैं। बीर सातर तथा निरंतर निधराप्र योगस्थान अतरगतयोगस्थानोके असस्यातवें भाग प्रमाण हैं. तोभी वे जगच्छेणीके असस्यातवें भाग प्रमाण हैं. तोभी वे जगच्छेणीके असस्यातवें भाग प्रमाण ही हैं। इस तरह सब योगस्थान मिलकर भी श्रेणीके वनायोग्य अवस्थान वे भाग प्रमाण ही कहे है। २५५॥

जब इन योगस्थानोके आदि-अंतस्थानको बताते हैं;—

सुहुमणिगोदअपनत्त्रयस्स पहमे जदण्णओ जोगो ॥ पज्जत्तसण्णिपंचिदियरस उप्तस्सओ होदि ॥ २५६ ॥ सृक्ष्मिनगोदापर्याप्रकस्य प्रथमे जपन्यको योगः । पर्याप्रसंजिपश्चेन्द्रियस्योरकृष्टको भवति ॥ २५६ ॥

अर्थ—इन सब योगसानीम न्द्विनगोदियालः अर्थापित अंतरे क्ष्ट भारे पटिन समयमें जवन्य उपपादयोगसान होता है। वह तो आदि जानना। जार भेनी पंचित्र पर्याम-जीवके उत्कृष्ट परिणामयोगसान होता है। वह अतसान है, ऐसा जानना॥ २५६॥

आगे करेहुए चार प्रकारके वधाके कारण दिनाते रैं।-

जोगा पयडिपदेसा टिदिअणुभागा कसायदो होति । अपरिणदुन्छिण्णेसु य वंधदिदिकारणं णत्यि ॥ २५७ ॥ योगात्प्रकृतिप्रदेशों खित्यतुभागी कपायतो भवतः । अपरिणनोच्छित्रेषु च वन्धः खितिकारणं नास्ति ॥ २५७ ॥

अर्थ—प्रकृति और प्रदेशवध ये दोनोंही, योगोंके निमित्तसे होते हैं । स्थिति और अनुमागवंध कपायके निमित्तसे होते हैं । जिसके जधन्य एक समय तथा उत्कृष्ट अंतर्भु- हूर्तकालप्रमाण कपायस्थान अपरिणत अर्थात् उद्युक्त नहीं होते ऐसे उपशांतकपाय, तथा जिसके कपायस्थान क्षीण होगये हैं ऐसे झीणकपाय और सयोगकेवलीके तत्काल (एक समयका) वंध स्थितिवधका कारण नहीं है । "च" शब्दसे अयोगकेवलीके चारोंवंधके कारण—योग और कपाय ये दोनोंही नहीं हैं ॥ २५७॥

आगे योगस्थान, प्रकृतिसंग्रह, स्थितिमेद आर स्थितिवंधाध्यवसायस्थान, अनुमाग-वन्धाध्यवसायस्थान और कर्मीके प्रदेशोंका अल्पवहुत्व तीन गाथाओंसे दिखाते हैं;—

सेहिअसंखेजिदिमा जोगद्वाणाणि होति सन्त्राणि । तेहिं असंखेजिगुणो पयडीणं संगहो सन्त्रो ॥ २५८ ॥ श्रेण्यसंख्येयमानि योगस्यानानि भवन्ति सर्वाणि । वैरसंख्येयगुणः प्रदृतीनां संप्रहः सर्वः ॥ २५८ ॥

अर्थ—निरंतर वा सातर वा ढोंनोंही तरहके मिरुकर कुरु योगसान जगच्छेणीके . असंस्थातवें भागप्रमाण हें । ओर उनसे असंस्थातरोकगुणा सब मतिज्ञानावरणादि प्रकृति-योंका समुदाय है ॥ २५८ ॥

तेहिं असंखेजगुणा ठिदिअवसेसा हवंति पयडीणं । ठिदिनंधच्झवसाणहाणा तत्तो असंखगुणा ॥ २५९ ॥ वैरसंख्येयगुणा खिखनकेषा भवन्ति प्रकृतीनाम् । खितिबन्धाच्यवसायखानानि वत असंख्यगुणानि ॥ २५९ ॥

अर्थ—उन प्रकृतिसंत्रहोंसे प्रकृतियोंकी स्थितिके भेद असंख्यातगुणे हैं। उन स्थितिके मेदोंसे असंख्यातगुणे स्थितिवंघाध्यवसायस्थान जानना । जिन परिणामोंसे स्थितिवंघ हो उन परिणामोंको स्थितिवंधाध्यवसाय कहते हैं॥ २५९॥

अणुभागाणं त्रंधन्झवसाणमसंखलोगगुणिदमदो । एत्तो अणंतगुणिदा कस्मपदेसा मुणेयन्त्रा ॥ २६० ॥ अनुभागानां वन्धान्यवसायमसंख्यलोकगुणितमतः । एतस्मादनन्तगुणिताः कर्मप्रदेशा मन्तन्त्राः ॥ २६० ॥

अर्थ-इन स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोसे असंस्थातलोकगुणे अनुभागवंधाध्यवसाय (परिणाम ) स्थान हैं । इनसे अनन्तगुणे कर्मीके परमाणु जानने ॥ इसका विस्तार वड़ी टीकासे समझलेना ॥ २६० ॥ ऐसे प्रदेशवन्ध समाप्त हुआ ॥ इति वंधाधिकारः ॥

पञ्च नवैकं सप्तदशाष्ट पञ्च च चतस्तः पट्टं पट् चैव । एकं द्विकं पोडश त्रिंशत् द्वादश उदये अयोगान्ताः ॥ २६४ ॥

अर्थ—सब प्रकृतियोंके उदयकी च्युच्छित्ति कमसे १४ गुणस्थानोंमें ५, ९, १, १७, ८, ५, ४, ६, ६, १, २, १६, ३० और १२, अयोगकेवली तक जानना ॥ २६४ ॥ आगे इन्हीं प्रकृतियोंके नाम आठ गाथाओंमें दिखाते हैं,—

मिच्छे मिच्छादावं सुहुमतियं सासणे अणेइंदी । थावरवियलं मिस्से मिस्सं च य उदयवोच्छिण्णा ॥ २६५ ॥

मिण्ये मिण्यातपं सूक्ष्मत्रयं सासादने अनेकेन्द्रियम् । स्थावरविकछं मिश्रे मिश्रं च च खद्यन्युच्छित्राः ॥ २६५ ॥

अर्थ-सिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्मादि तीन, इन पांच प्रकृति-योंकी उदयव्युच्छित्ति होती हैं। दूसरे सासादनगुणस्थानमें अन अर्थात् अनन्तानुवंधीकी चार, एकेन्द्रिय, स्थावर, दोइन्द्रीआदि तीन विकलेन्द्रिय ये ९ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छिन्न होतीं हैं। तीसरे मिश्रगुणस्थानमें एक सम्यग्मिथ्यात्वकी ही उदयव्युच्छित्ति होती है, ऐसा जानना ॥ २६५॥

> अयदे विदियकसाया वेगुन्त्रियछक्क णिरयदेवाऊ । मणुयतिरियाणुपुन्त्री दुन्भगणादेज्ज अज्जसयं ॥ २६६ ॥

अयते द्वितीयकपाया वैगूर्विकपट्टं निरयदेवायुः । मनुजतिर्यगानुपूर्व्ये दुर्भगानादेयमयशस्कम् ॥ २६६ ॥

अर्थ-चौथे असंयतगुणस्थानमें दूसरी अप्रत्याख्यानावरणकषायकी चौकड़ी, वैकिंबि-कश्चरीरादि छह, नरकायु, देवआयु, मनुष्यगतिआनुपूर्वी, तिर्थग्गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अना-देय और अयशस्कीर्ति, इस प्रकार १७ प्रकृतियोंकी उदयव्युव्छित्ति होती है ॥ २६६॥

देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोवणीचितिरियगदी । छडे आहारदुगं थीणतियं उदयवोच्छिण्णा ॥ २६७ ॥ देशे रतीयकपाया तिर्थगायुरुयोतनीचितर्थगातिः । पछे आहारिक्वकं स्यानत्रयमुद्यन्युच्छनाः ॥ २६७ ॥

अर्थ-पांचवें देशसंयतगुणस्थानमें तीसरी प्रत्याख्यानावरणकषायके चार मेद, तिर्थंच आयु, उद्योत, नीचगोत्र, तिर्थंचगित इन आठ प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति होती है। छठे गुणस्थानमें आहारकशरीरादि दो, स्त्यानगृद्धि आदि तीन निद्रा, ये पांच प्रकृतियां उदयसे व्युच्छित्र होती हैं॥ २६७॥

मेदोंमेंसे कोई एक, और वज्रर्पभनाराचसंहनन, निर्माण, स्थिर-श्रुभ-स्वर-विहायोगित-औदारिक और तैजस इन सवका जोडा (स्थिर अस्थिर इत्यादि), समचतुरस्रसस्थान आदि ६ संस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघुआदि चार, और प्रत्येक शरीर—सव मिरुकर ३० प्रकृतियोंकी उद्यव्युच्छित्ति होती है ॥ २७१ ॥

तिदयेकं मणुवगदी पंचिंदियसभगतसितगादेजं । जसितत्थं मणुवाऊ उचं च अजोगिचरिमम्हि ॥ २७२ ॥ इतीयैकं मानवगितः पञ्चेन्द्रियसभगत्रसित्रकादेयम् । यमसीर्थं मानवायुरुचं चायोगिचरमे ॥ २७२ ॥

अर्थ--चौदहवें अयोगकेवली गुणस्थानके अंतसमयमें तीसरे वेदनीयकर्मकी कोई एक प्रकृति, मनुष्यगति, पंचेंद्रियजाति, सुमग, त्रसादि तीन, आदेय, यशस्कीर्ति, तीर्थकर प्रकृति, मनुष्यायु, और ऊंचगोत्र-इसप्रकार १२ प्रकृतियां उदयसे व्युच्छित्त होती हैं ॥ २७२॥

आगे अन्यगुणस्थानोंमें जैसे साता तथा असाताके उदयसे इन्द्रियजन्य सुख तथा दुःख होता है वैसे केवली भगवानके मी होना चाहिये १ इसका उत्तर आचार्यमहाराज देते हैं;—

> णट्टा य रायदोसा इंदियणाणं च केविलिम्हि जदो । तेण दु सादासादजसुहदुक्खं णित्थ इंदियजं ॥ २७३ ॥ नष्टौ च रागद्वेपौ इन्द्रियज्ञानं च केविलिनि यतः । तेन तु सातासातजसुखदुःखं नास्ति इन्द्रियजम् ॥ २७३ ॥

अर्थ—केवली भगवानके घातियाकर्मका नाश होजानेसे मोहनीयके मेद जो राग तथा द्वेप वे नष्ट होगये। और ज्ञानावरणका क्षय होजानेसे ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जन्य इंद्रियज्ञान भी नष्ट होगया। इसकारण केवलीके साता तथा असाताजन्य इन्द्रियविषयक सुल—दुःख लेशमात्र भी नही होते। क्योंकि सातादि वेदनीयकर्म मोहनीयकर्मकी सहायतासे ही सुल दुःख देता हुआ जीवके गुणको घातता है, यह वात पहलेभी कहआये हैं। अतः उस सहायकका अभाव होजानेसे वह जली जेवड़ीवत् अपना कुछ कार्य नहीं करसकता॥ २७३॥

अब वेदनीयकर्म केवलीके इन्द्रियजन्य सुखदुःखका कारण नही है, इसी वातको सिद्ध करनेके लिये युक्ति कहते हैं;—

> समयद्विदिगो वंघो सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्स । तेण असादस्सुदओ सादसरूवेण परिणमदि ॥ २७४ ॥ समयस्थितिको वन्धः सातस्थोदयात्मको यतः तस्य । तेनासातस्थोदयः सातस्रह्मेण परिणमति ॥ २७४ ॥

डद्यस्योदीरणायाश्च स्वामित्वात् न विद्यते विशेपः । मुक्तवा त्रिस्थानं प्रमत्तः योगी अयोगी च ॥ २७८ ॥

अर्थ—उदय और उदीरणामें खामीपनेकी अपेक्षा कुछ विशेषता नहीं है। परंतु प्रमत्त-नामा छठा गुणस्थान, और तेरहवां सयोगी, तथा चौदहवां अयोगी इन तीनों गुणस्थानोंको छोड़देना। अर्थात् इन तीन गुणस्थानोमें ही विशेषता है और सब जगह समानपना है॥२७८॥

अव उसी विशेषताको दो गाथाओसे दिखाते हैं,—

तीसं वारस उदयुच्छेदं केवलिणमेकदं किचा। सादमसादं च तिहं मणुवाउगमविणदं किचा॥ २७९॥

अर्थ—सयोगी और अयोगी केवलीकी ३० और १२ उदयन्युच्छित्ति प्रकृतियोंको मिलाना, और उन ४२ में से साता १ असाता २ और मनुष्यायु ३ इन तीन प्रकृतियोंको घटाना चाहिये॥ २७९॥

अविणद्तिप्पयडीणं पमत्तविरदे उदीरणा होदि । णित्थित्ति अजोगिजिणे उदीरणा उदयपयडीणं ॥ २८० ॥ अपनीतित्रप्रकृतीनां प्रमत्तविरते उदीरणा भवति । नास्तीति अयोगिजिने उदीरणा उदयप्रकृतीनाम् ॥ २८० ॥

अर्थ—घटाई हुई सीता आदि तीन प्रकृतियोंकी उदीरणा प्रमत्तविरत नामा छठे गुण-स्थानमें ही होती है। वाकी ३९ प्रकृतियोकी उदीरणा सयोगकेवलीके होती है। तथा वहा ही उदीरणाकी व्युच्छित्त भी होती है। और अयोगकेवलीके उदीरणा होती ही नहीं। यही विशेषता है।। २८०॥

अव उदीरणाकी ध्युच्छित्ति गुणस्थानोंमें कमसे कहते हैं,---

पण णव इगि सत्तरसं अद्वद्ध य चतुर छक्क छच्चेव । इगि दुग सोछगदालं उदीरणा होति जोगंता ॥ २८१ ॥

पद्भ नवैकं सप्तद्श अष्टाष्ट च चत्वारि षद्वं पद् चैव ।

एकं द्विकं षोडशैकोनचत्वारिंशत् उदीरणा भवन्ति योग्यन्ताः ॥ २८१ ॥

अर्थ---मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवलीपर्यत क्रमसे ५, ९, १, १७, ८, ८, ४, ६, ६, १, २, १६, ३९, प्रकृतियोंकी उदीरणान्युच्छित्ति होती है ॥ २८१॥

सक्केशपरिणामोंसे ही इन तीनोकी उदीरणा होती है इसकारण अप्रमत्तादिके इन तीनोंकी उदीरणा का होना असमव है।

गत्यान्वायुम्द्यः सपदे भृपूर्णवादरे आतपः । रुघोदयो नरदेवे स्त्यानत्रिकोदयो नरे तिरश्चि ॥ २८५ ॥

अर्थ—िकसीमी विविधितमवके पहले समयमें ही उस विविधित भवके योग्य गित, आनुपूर्वी बार आयुका उदय होता है । बार सपदे कहनेसे एक जीवके एकही गित आनुपूर्वी तथा आयुका उदय युगपत् हुआ करता है । आतपनाम कमेंका उदय वादर पर्याप्त प्रथिवीकायिक जीवके ही होता है । उचगोत्रका उदय मनुष्य बार देवोंके ही होता है, बार स्यानगृद्धिआदि तीन निदा प्रकृतियोंका उदय मनुष्य बार तियचोंके ही होता है ॥ २८५ ॥

संखालगणरितिरिए इंदियपजत्तगाहु श्रीणितयं । जोगगमुदेदुं विजय आहारिवगुवणुद्धवगे ॥ २८६ ॥ संख्यायुष्कनरितरिश्च इन्हियपर्याप्तकात् म्यानत्रयम् । योग्यमुदेतुं वर्जयित्वा श्राहारिवगृर्वणोत्यापके ॥ २८६ ॥

अर्थ—संस्थात वर्षकी आयुवाले कर्मभिया मनुष्य आर तिर्थवांकेही इन्द्रिय पर्याप्तिके पूर्ण होनेके बाद स्त्यानगृद्धि आदि तीन निद्राओंका उदय हुआ करता है। परंतु आहारक ऋदि आर विकियक ऋदिके धारक मनुष्येंकि इनका उदय नहीं होता। अत एव ऋदि-वाले मनुष्योंको छोड़कर सब कर्मभियां मनुष्योंमें इनके उदयकी योग्यता समझना ॥२८६॥

अयदाप्रुण्णे ण हि श्री संढोवि य घम्मणार्यं मुचा । श्रीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णाण् ॥ २८७ ॥ अयनापूर्णे न हि स्त्री पण्ढोपि च घर्मनारकं मुक्ता । स्त्रीवण्डायते कमशो नानुचत्वारि चरमत्रयानुः ॥ २८७ ॥

अर्थ--निर्शृत्यपर्याप्तक असंयत गुणस्त्रानमं स्नीवेदका उद्य नहीं है। क्योंकि असंयत-सम्यन्दृष्टि मरण करके स्नी नहीं होता । इसीप्रकार पहले वर्मा नामक नरकके सिवाय अन्य तीन गतियोंकी चतुर्थगुणस्त्रानवर्ती निर्शृत्यपर्याप्त अवस्थामं नपुंसक वेदका मी उदय नहीं होता। इसीकारणसे स्नीवेटवाले असंयतके तथा नपुसकवेदवाले असयतके क्रमसे चारों आनुपूर्वी तथा नरकके विना अंतकी तीन आनुपूर्वी प्रकृतियोंका उदय नहीं होता।।२८७।।

इगिविगलथावरचक तिरिए अपुण्णो णरेवि संघलणं। ओराल्दु णरितिरिए वेगुन्बदु देवणेरियए ॥ २८८ ॥ एकविकल्खावरचत्वारि तिरिश्च अपूर्णा नरेषि संहननम्। औराल्दि नरितरिश्च विक्रियकद्वि देवनेरिवक ॥ २८८ ॥

अर्थ-एकेन्द्री, तथा दोइन्द्री आदि विकलत्रय आर स्थावर आदि चार प्रकृतियोंका

उदय तिर्यंचके होने योग्य है। अपर्याप्तप्रकृति तिर्यंच व मनुष्यके भी उदय होने योग्य कही है। वज्रपंभनाराचादि छह संहनन, और औदारिक श्ररीरनामकर्मका जोड़ा मनुष्य तथा तिर्यंचके उदय होने योग्य है। एवं विकियिक श्ररीर व उसके आंगोपांग ये दो प्रकृतियां देव और नारिकयोंके ही उदय होने योग्य कही हैं॥ २८८॥

तेउतिगूणितिरिक्खेसुजोवो वादरेसु पुण्णेसु । सेसाणं पयडीणं ओघं वा होदि उदओ हु ॥ २८९ ॥ तेजिस्निकोनितिर्थेसु उद्योतो वादरेपु पूर्णेषु । श्रेपाणां प्रकृतीनामोघवत भवति उदयस्त ॥ २८९ ॥

अर्थ — तेजः कायिक, वायुकायिक और साधारणवनस्पतिकायिक इन तीनोंको छोड़कर अन्य बादर पर्याप्तक तिर्थचोंके उद्योत प्रकृतिका उदय होता है। और रोष वचीं प्रकृतियोंका उदय गुणस्थानके कमसे जानना ॥ २८९॥

इस प्रकार पांच परिभापासूत्रोंसे उदयका नियम कहकर चारगतियोंमें उदयपकृतियोंको कहते हुए पहले नरकगतिमें कहते हैं;—

थीणतिथीपुरिस्रणा घादी णिरयाउणीचवेयणियं । णामे सगवचिठाणं णिरयाणू णारयेसुदया ॥ २९० ॥

स्त्यानत्रिस्त्रीपुरुपोना घातिनो निरयायुर्नीचवेदनीयम् । नाम्नि स्वकवचःस्थानं निरयातुः नारकेपूदयाः ॥ २९० ॥

अर्थ--स्त्यानगृद्धि आदिक तीन, स्नीवेद और पुरुपवेद इन पांचके सिवाय घातीकर्मीकी ४२ प्रकृतियां; नरकायु, नीचगोत्र और साता-असातावेदनी तथा नामकर्ममेंसे
नारिकयोंके भाषापर्याप्तिके स्थानमें होनेवाठीं २९ प्रकृतियां और नरकगत्यानुपूर्वी ये
सब ७६ प्रकृतियां नरकगतिमें उदय होने योग्य हैं; ॥ २९०॥

अव उन २९ प्रकृतियोंको दिखाते हैं;—

वेगुन्वतेजिथरसहदुग दुग्गदिहुंडिणिमिणपंचिंदी । णिरयगदि दुन्भगागुरुतसवण्णचऊ य विचठाणं ॥ २९१ ॥ वैगूर्वतेजःस्थिरग्रुभद्दिकं दुर्गतिहुण्डिनर्माणपश्चेन्द्रियम् ।

निरयगतिर्दुर्भगागुरुत्रसवर्णचत्वारि च वचःस्थानम् ॥ २९१ ॥

अर्थ—वैक्रियिक, तैजस, स्थिर, शुभ इनका जोड़ा, और अपशस्त्रविहायोगित, हुंडसं-स्थान, निर्माण, पंचेंद्री, नरकगित; तथा दुर्भग—अगुरुल्यु—त्रस—वर्ण इन ४ की चौकड़ी, इसप्रकार ये सब उनतीस प्रकृतियां नारकी जीवोंके वचनपर्याप्तिके ठिकानेपर उदयद्धप होती हैं॥ २९१॥

आगे धर्मा नामके पहले नरकमें प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति बताते हैं;—

सिच्छमणंतं मिस्सं मिच्छादितिए कमा छिदी अयदे।

विदियकसाया दुच्भगणादेज्जदुगाउणिरयचक ॥ २९२॥

मिध्यमनन्तं मिश्रं मिध्यात्वादित्रये कमात् छित्तिरयते।

द्वितीयकषाया दुभगानादेयद्विकायुर्निरयचत्वारि॥ २९२॥

अर्थ-प्रथमनरकके मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें क्रमसे मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चार, और सम्यग्निध्यात्व ये उदयसे व्युच्छित्र होते हैं। उसी घर्मा नरकके असंयत नामक चौथे गुणस्थानमें दूसरी अप्रत्याख्यान कषायकी चौकडी, दुर्भग—दुःखर ये दो तथा अना-देय-अयश्क्तीति ये दो, नरकायु, और नरकगित आदि चार-अर्थात् नरकगित, नरकगित्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर तथा वैक्रियिक आंगोपांग ये चार-सब मिळकर १३ प्रकृतियोंकी उदयसे व्युच्छित्त होती है।। २९२।।

आगे दूसरे आदि नरकोंमें व्युच्छित्ति कहते हैं;—

विदियादिसु छसु पुढविसु एवं णवरि य असंजदद्वाणे । णित्थ णिरयाणुपुन्त्री तिस्से मिन्छेव वोन्छदो ॥ २९३ ॥ द्वितीयादिषु षद्सु पृथिवीषु एवं नवरि च असंयतस्थाने । नास्ति निरयानुपूर्वी तस्मात् मिथ्ये एव न्युच्छेदः ॥ २९३ ॥

अर्थ—दूसरी वंशा आदि छह नरककी पृथिवियोंमें घर्मा नरककी तरहही उदयादि समझना। कितु विशेषता इतनी है कि असंयत गुणस्थानमें नरकगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है । इसकारण मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही मिथ्यात्व पक्कतिके साथ २ नरकगत्यानुपूर्वीकी भी उदयंन्युच्छित्ति होजाती है।। २९३।।

अब तिर्थंचगतिमें कहते हैं,-

तिरिये ओघो सुरणरिणरयाऊउच मणुदुहारदुगं। वेगुव्वछकतित्थं णित्थि हु एमेव सामण्णे ॥ २९४ ॥ तिरिश्च ओघः सुरनरिनरयायुक्चं मनुद्विआहारिद्विकम्। वैगुर्व्षदूतीर्थं नास्ति हि एवमेव सामान्ये ॥ २९४ ॥

अर्थ—तिर्थंचगतिमें गुणस्थानकी तरहसेही उदयादि जानना । परंतु उनमेंसे देवआयु, मनुष्यायु, नरकायु, उच्चगोत्र, मनुष्यगति आदि २, आहारादि २, और वैक्रियिक शरीर आदि ६, तथा तिर्थंकर—ये सब १५ प्रकृति उदय होनेके योग्य नहीं हैं । इसकारण १०७ प्रकृतियोंकाही उदय हुआ करता है । इसीप्रकार तिर्थंचके पाच मेदोंमेंसे सामान्यतिर्थंचोंमें भी जानना ॥ २९४ ॥

आगे पंचेन्द्रीतिर्यंच थार पर्याप्तकिनर्यचाम उदयादि कहते हैं;— थावरदुगसाहारणनाविगिविगत्र्ण ताणि पंचक्खे । इत्थिअपन्नत्तृणा ते पुण्णे उदयपयडीओ ॥ २९५ ॥ स्थावरद्विकमाधारणात्पकविकलोनाः ताः पश्चाक्षे । नयपर्याप्रोनाम्नाःपूर्णे उद्यप्रक्रतयः ॥ २९५ ॥

अर्थ--- उक्त सामान्यतिर्थचकी १०७ प्रकृतियों मेंसे म्यावर आदि २, साधारण, आतप एकेन्द्री, विकलत्रय, इन आठ मकृतियांको घटादेनेसे वाकीवर्चा ९९ मकृतियां पंचेन्द्रिय-तिर्थेचके उदय योग्य हैं । और इन ९९ प्रकृतियों मेंसे भी स्त्रीवेद तथा अपर्याप्त ये दो कम करनेसे बची हुई ९७ प्रकृतियां पर्याप्ततिर्यचके उदय योग्य कहीगई हैं ॥ २९५ ॥

आगे म्हीतियँच और रुव्ध्यपर्याप्तियँचोंमें उदयादि कहते हैं;-

पुंसंहृणित्थिज्जदा जोणिणिये अत्रिरदे ण तिरियाण् । पुणिणदरे थी थीणति परघाददु पुण्णउज्जोवं ॥ २९६ ॥ सरगदिदु जसादेजं आदीसंठाणसंहदीपणगं। सुमगं सम्मं मिरुसं हीणा तेऽपुण्णमंहजुदा ॥ २९७ ॥ जुम्मं । पुंपण्ढोनस्त्रीयुता योनिमति अविरते न तिर्यगानुः। पृर्णतरे स्त्री स्त्यानत्रि परघातद्वि पृर्णीद्योतम् ॥ २९६ ॥ स्वरगतिहि यद्यां देयमादिसंस्थानसंहतिपञ्चकम्।

सुभगं सम्यक्त्वं मिश्रं द्दीनाः ता अपूर्णपण्डयुताः ॥ २९७ ॥ युग्मप् ।

अर्थ-योनिमत् अर्थात् तिर्यचिनीके उपर्श्वक ९७ प्रकृतियोमिसे पुरुपवेद और नपुंसक-वेदको घटाकर तथा स्त्रीवेद मिळानेसे ९६ प्रकृतियां उद्ययोग्य हैं। उसमें मी अविरतसम्य-ग्हिए गुणस्यानमें तियीचगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है । और छव्यपर्याप्तक पंचेद्रीतियैचके उन ९६ प्रकृतियोमं स्त्रीवेद, स्त्यानगृद्धि आदि ३, परघातादि दो, पर्यास, उद्योतं, स्वरका जोड़ा, विहायोगतिका युगल, यगस्कीर्ति, आदेय, आदिके समचतुरस्र आदि पांच संस्थान, वर्ज्रपंभनाराच आदि पांच संहनन, गुभग, सम्यक्त्वप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व ये २७ कम करके तथा अपर्याप्त श्रीर नपुंसक वेद ये दो प्रकृतियां मिलानेसे कुल ७१ प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ २९६ ॥ २९७ ॥

आगे मनुष्यगतिमं उदयादिको कहते हैं;—

मणुवे ओघो थावरतिरियादावद्वगएयवियर्छिदि । साहरणिदराउतियं वेगुवियन्नक परिहीणो ॥ २९८ ॥ गानवे ओघः स्थावरतिर्थगातपद्विकेकविकछन्द्रियम् । साघारणेतरायुम्तयं वैगृविंकपद्वं परिहीनः ॥ २९८ ॥

अर्थ-चार प्रकारके मनुष्योमेंसे सामान्य ननुष्यके, गुणस्तानेमि कहीं हुई १२२ प्रकृतियोमिसे स्थानर-तिर्यचगित-आतप इन तीनोंका ग्रुगल (जोड़ा), और एकेन्द्री, विकलेन्द्री ३, साधारण, मनुष्याग्रुसे अन्य तीन आग्रु, और विकियक शरीरादि ६ कम करनेसे वाकी उदय योग्य १०२ प्रकृतियां हैं॥ २९८॥

उनमें गुणसानकी अपेक्षासे उदयन्युच्छिचि दिखाते हैं;—

मिच्छमपुण्णं छेदो अणमिस्सं मिच्छगादितिसु अयदे । विदियकसायणराण् हुच्भगऽणादेज्ञअज्ञसयं ॥ २९९ ॥ मिष्यात्वमपूर्णं छेद अनमिश्रं मिष्यकादित्रिषु अयते । हितीयकथायनरातुः हुर्भगानादेयायगस्कप् ॥ २९९ ॥

शर्य—मिध्यात्व आदि तीन गुणसानों में कमसे पहले में मिध्यात्व १ अपयीष्ठ २, दूसरे में अनंतानु वेवी चार, तीसरे में मिश्र दर्शनमोहनीय, तथा असंयत गुणसान में दूसरी अपत्यास्यान की चेकि झी, मनुष्यात्यानुपूर्वी, दुमेग, अनादेय, और अयद्यास्क्रीर्ति इन ८ प्रकृतियों की उद्यसे व्यक्ति होती है ॥ २९९ ॥

देसे तिद्यकसाया णीर्च एमेय मणुससामण्णे । पक्ततेत्रि य इत्थीयेदाऽपक्तत्तिपरिहीणो ॥ ३०० ॥ देशे वृतीयकपाया नीचमेत्रमेव मनुष्यसामान्ये । पर्याप्रेषि च स्त्रीवेदापर्याप्तपरिहीना ॥ ३०० ॥

अर्थ — पांचवें देशमंयतगुणस्थानमें तीमरी प्रत्याख्यानकषाय चार और नीचगोत्रकी उदयस्यिकिति होती है। उसके उतर छेड आदि गुणस्थानोंमें नैसीकि पहले गुणस्थानके कमसे उदयस्यिकित वताई है वेसीही जानना पर्याप्तमनुष्यमें सामान्य मनुष्यकी १०२ प्रकृतियोंमित स्नीवेद और अपर्याप्ति ये दो कम करनेसे १०० प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥३००॥

मणुसिणिएत्थीसहिदा तित्थयराहारपुरिससंद्वणा । पुण्णिदरेव अपुण्णे सगाणुगदिआउगं णेयं ॥ ३०१ ॥ मनुष्यिण्यां स्नीसहिताः तीथेकराहारपुरुषपण्डोनाः । पूर्णेतर इत्रापूर्णे सकानुगसायुष्कं क्षेत्रम् ॥ ३०१ ॥

अर्थ—उक्त १०० प्रकृतियों मं जीवेद प्रकृति मिलाने और तीर्थंकर, आहारकर्मुगल, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये ५ प्रकृतियां क्रमकरनेसे ९६ प्रकृतियां मनुष्यिणीके उद्य योग्य हैं। और लिव्यव्यप्याप्तक मनुष्यके तिर्थंचलक्त्यप्याप्तककी तरह ७१ प्रकृतियां उद्य योग्य समझना। परंतु आनुपूर्वा, गित और आयु—ये तीन प्रकृतियां तिर्थंचकी छोड़कर अपनी (मनुष्यसंवंबी) ही नानना॥ २०१॥

खब मोगम्मिया मनुष्य और तिर्यचमं उदयादिको हो गाथाऔसं कहते हैं;—
मणुसोघं वा भोगे दुच्भगचलणीचसंढथीणतियं।
दुग्गदितित्थमपुण्णं संहदिसंठाणचित्मपणं॥ ३०२॥ विद्या मणुदुचगोदमणुवालं।
हारद्वहीणा एवं तिरिये मणुदुचगोदमणुवालं।
अवणिय पिवखव णीचं तिरियदुतिरियालल्जोवं॥३०३॥जुम्मं।
मजुष्यीय इव भोगे दुर्भगचनुर्नाचवण्ढस्यानत्रयम्।
दुगंतितीर्थमपूर्णं संहितमंखानचरमपश्च॥ ३०२॥
आहारिहिहीना एवं तिरिश्च मनुहिल्चगोत्रमानवायुः।
अपनीय प्रक्षिण्य नीचं निर्यग्डितिर्थगायुम्चोतम्॥ ३०३॥ युग्मम्।

अर्थ-मोगम्मियां मनुष्योंमें सामान्यमनुष्यकी १०२ प्रकृतियोंमेंसे दुर्भग आदि १, नीचगोत्र, नपुंसकवेद, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, अप्रश्नस्तिहायोगित, तीर्थंकर प्रकृति, अपर्याप्ति; अंतके वज्रनाराच आदि पांच संहनन तथा न्ययोधपरिमंडल आदि पांच संस्थान आर आहारक शरीर युगल इन २१ प्रकृतियोंको घटादेनेसे वर्ची हुई ७८ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। आर इसीतरह मोगमृमिया तिर्थंचमें मोगमृमिया मनुष्योंकी तरह ७८ प्रकृतियों मनुष्यगित आदि दो, उच्चगोत्र आर मनुष्यायु, इन चार प्रकृतियोंको घटाकर तथा नीच गोत्र, तिर्थंगिति आदि दो, तिर्थंचायु आर उद्योत, इन पांचको मिलानेसे ७९ प्रकृतियां उदय योग्य है। ३०२॥ ३०२॥

अव देवगतिमं उदयादिको दिखाते हैं;—

भोगं व सुरे णरचलणराजवज्ञृण सुरचलसुराउं । खिव देवे णेवित्थी इत्थिम्मि ण पुरिसवेदो य ॥ ३०४ ॥ भोग इव सुरे नरचतुर्नरायुर्वज्ञोनित्वा सुरचतुः सुरायुः । क्षिन्वा देवे नैव स्त्री स्त्रियां न पुरुपवेदस्र ॥ ३०४ ॥

अर्थ-सामान्यपनेसे देवोंमं मोगभूमिया मनुप्योंकी तरह ७८ प्रकृतियोंमं मनुप्यगित-आदि चार, मनुप्यायु, वज्जर्पभनाराच संहनन, इन ६ प्रकृतियोंको घटाकर और देवगित-आदि चार, देवायु, इन पांचको मिलानेसे ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। परंतु देवोंमं स्त्रीवेदका उदय और देवांगनाओंमं पुरुपवेदका उदय नहीं होता, इसकारण केवल देव तथा देवांगनाओंमं ७६ ही उदय योग्य समझना ॥ २०४॥

अव नव अनुदिशादिमें कुछ विशेषता वतलाते हैं;—

अविरदठाणं एकं अणुहिसादिमु सुरोघमेव हवे । भवणतिकप्पित्थीणं असंजदे णितथ देवाण् ॥ ३०५ अविरतस्थानमेकमनुदिशादिपु सुरौघमेव भवेत्। भवनत्रिकल्पस्तीणामसंयते नास्ति देवानुः॥ ३०५॥

अर्थ—नव अनुदिशादि १४ विमानोंमें एक असंयत गुणस्थान ही है। इसकारण देवोंके अविरत गुणस्थानकी तरह उदययोग्य ७० प्रकृतिया जानना। और भवनित्रक (भवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी ३) देव और देवी तथा कल्पवासिनी स्त्रियोंके सामान्य देवोंकी तरह ७७ प्रकृतियोंमें स्त्रीवेद अथवा पुरुपवेद विना ७६ ही प्रकृतियां उदय योग्य हैं। परंतु असंयतगुणस्थानमें देवगत्यानुपूर्वीका उदय नहीं है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि मरण कर भवनत्रयादिमें उत्पन्न नहीं होता। भावार्थ—भवनित्रक और कल्पवासिनी देवियोंके चतुर्थ गुणस्थानमें तथा तीसरेमें भी उदययोग्य ६९ प्रकृतियांही हैं॥ ३०५॥

आगे इंद्रियमार्गणामें उदयादिको तीन गाथाओंसे दिखाते हैं;—

तिरियअपुण्णं वेगे परघादचउक्कपुण्णसाहरणं ।
एइंदियजसथीणतिथावरजुगलं च मिलिदव्वं ॥ ३०६ ॥
रिणमंगोवंगतसं संहदिपंचक्खमेविमह वियले ।
अविणय थावरजुगलं साहरणेयक्खमादावं ॥ ३०७ ॥
खिव तसदुग्गदिदुस्सरमंगोवंगं सजादिसेवहं ।
ओघं सयले साहरणिगिविगलादावथावरदुगूणं॥३०८॥विसेसयं
तिर्थगपूर्णमिवैके परघातचतुष्कपूर्णसाघारणम् ।
एकेन्द्रिययशःस्त्यानित्रस्थावरयुगलं च मेलितव्यम् ॥ ३०६ ॥
ऋणमङ्गोपाङ्गत्रसं संहतिपञ्चाक्षमेविमह विकले ।
अपनीय स्थावरयुगलं साधारणैकाक्षमातापम् ॥ ३०७ ॥
स्थित्वा त्रसदुर्गतिदुःखरमङ्गोपाङ्गं स्वजातिस्रृपाटिकम् ।
ओघः सकले साधारणैकविकलातापस्थावरिद्वकोनम् ॥३०८॥ विशेषकम् ।

अर्थ—एकेन्द्रियमार्गणामें तिर्यंचलिव्ध अपयित्तक्ति ७१ प्रकृतियों परघातादि चार, पर्याप्त, साधारण, एकेन्द्री जाति, यशस्कीर्ति, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, स्यावर और स्क्ष्म दो=ये सब १३ प्रकृतिया मिलाकर; और अगोपाग, त्रस, स्पाटिका सहनन, पंचेन्द्री, इन चारको घटाके जो ८० प्रकृतिया रहती हैं उनका उदय जानना । इसीप्रकार विकलत्रयके एकेन्द्रियके समान ८० में स्थावरका युगल, साधारण, एकेद्री, आतप इन ५ को घटाकर तथा त्रस, अप्रशस्तिवहायोगिति, दुःसर, अगोपांग, अपनी २ जाति, स्थाटिका संहनन, ये छह मिलानेसे उदय योग्य ८१ प्रकृतियां हैं । सकलेन्द्रीमें गुणस्थानकी तरह १२२ में से साधारण, एकेन्द्री, विकलत्रय, आतप, स्थावरका जोड़ा ये ८ प्रकृतियां कमकरनेपर शेष ११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३०६ ॥ ३०० ॥ ३०८ ॥

आगें कायमार्गणामें उदयको कहते हैं;—

एयं वा पणकाये ण हि साहारणिमणं च आदावं। इस तहुगमुज्जीवं कमेण चिरमिन्हि आदावं॥ ३०९॥ एकं वा पश्चकाये न हि साधारणिमदं चातापम्। इयोस्तद्विकमुद्योतः क्रमेण चरमे आतपः॥ ३०९॥

अर्थ-- पृथिवीकायादि पांचकायोंमें एकेन्द्रीकी तरह ८० प्रकृतियोंमेंसे एक साधारण प्रकृतिके घटानेपर पृथिवीकायमें उदय योग्य ७९ और साधारण तथा आतप प्रकृतिके घटानेपर जलकायमें उदययोग्य ७८ प्रकृतियां जानना । और तेजःकायिक-वायुकायिक इन दोनोंमें साधारण-आतप ये दोनों और उद्योत, ऐसे तीन प्रकृतियां घटानेसे ७७ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तथा अंतके वनस्पति कायमें केवल आतप प्रकृति घटानेपर ७९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। ३०९॥

अन त्रसकायमें उदयको दिखाते हैं;---

ओघं तसे ण थावरदुगसाहरणेयतावमथ ओघं । मणवयणसत्तगे ण हि ताविगिविगलं च थावराणुचओ ॥३१०॥ ओघस्रसे न स्थावरद्विकसाधारणैकातापमथ ओघः। मनोवचनसप्तके न हि आतापैकविकलं च स्थावरानुचतुष्कम् ॥ ३१०॥

अर्थ— त्रसकायवालोंके गुणस्थान सामान्यकी १२२ मेंसे स्थावरादि दो, और साधारण, एकेन्द्री, आताप, ये तीन कुल पांच प्रकृति नहीं होतीं अतः ११७ प्रकृतियां उदय होने योग्य हैं। इसके बाद मनोयोग ४ वचनयोग ३ मिलकर सब सात योगोंमें आताप, एकेन्द्री, विकलत्रय, स्थावर आदि ४, आनुपूर्वी ४, ये १३ प्रकृतियां नहीं होतीं अतः १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ ३१०॥

आगे अनुभय वचनयोग औग औदारिक काययोगमें कहते हैं;---

अणुभयविच वियलजुदा ओघसुराले ण हारदेवाऊ । वेगुव्वल्रक्कणरतिरियाणु अपज्जत्तिणिरयाऊ ॥ ३११ ॥ अनुभयवचिस विकलयुता ओघ औराले नाहारदेवायुः । वैगूर्वेषटूनरतिरियानुः अपर्योप्तनिरयायुः ॥ ३११ ॥

अर्थ—अनुभयवचन योगमें १०९ प्रकृतियोंमें विकलत्रय मिलाके ११२ प्रकृतियां उदय होने योग्य हैं। औदारिक योगमें १२२ मेंसे आहारक शरीरका युगल, देवायु, वैक्रियिक शरीर आदि ६, मनुष्यगति आनुपूर्वी, तिर्यचगत्यानुपूर्वी, अपर्याप्त, नरकायु, ये १३ न होनेसे १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ ३११॥

अव औदारिक मिश्रयोगमें उदयादि दो गाथाओं से कहते हैं;—
तिस्मस्से पुण्णजुदा ण मिस्सथीणितयसरिवहायदुगं ।
परघादचओ अयदे णादेज्जदुद्वमगं ण संिहच्छी ॥ ३१२ ॥
साणे तेसिं छेदो वामे चत्तारि चोहसा साणे ।
चुद्धालं घोछेदो अयदे जोगिस्हि छत्तीसं ॥ ३१३ ॥ जुम्मं ।
तिमश्रे पूर्णयुता न मिश्रस्यानत्रयखरिवहायोद्दिकम् ।
परघातचत्वार्ययतेऽनादेयद्विदुर्भगं न पण्डस्री ॥ ३१२ ॥
साने तेपां छेदो वामे चत्वारि चतुर्दश साने ।
चुद्धस्वारिशत् च्युच्छेद अयते योगिनि पट्तिशत् ॥ ३१३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — झौदारिक मिश्रकाय योगमें पूर्वकी १०९ में पर्याप्त मिलती है और मिश्रमकृति, स्त्यानगृद्धि आदि ३, दो खर, विहायोगितिका जोड़ा, परघातादि चार, ये १२
प्रकृतियां नहीं है; इसकारण ९८ उदय होनेके योग्य हैं। चौथे असंयतगुणस्थानमें अनादेय दो, दुर्भग, नपुंसकवेद, स्रीवेद इनका उदय नहीं है; इसकारण इन प्रकृतियोंकी व्युच्छिति सासादनगुणस्थानमें ही जाननी। इसके मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्व, सूक्ष्मत्रय ये चार
व्युच्छित्र होती हैं। सासादनमें अनंतानुवंघी आदि १४, असयतमें अप्रत्याख्यानादि ४४
तथा सयोग केवलीके ३६ प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्त जानना॥ ३१२॥ ३१३॥

आगे वैक्रियिक काययोगमें उदयादिको दिखाते हैं;—

देवोघं वेगुन्वे ण सुराण् पक्षिवेज णिरयाज । णिरयगदिइंडसंढं हुग्गदि हुन्भगचओ णीचं ॥ ३१४ ॥

देवोघः वैगूर्वे न सुरातुः प्रक्षिप्य निरयायुः । निरयगतिहुण्डपण्ढं दुर्गतिः दुर्भगचत्वारि नीचम् ॥ ३१४ ॥

अर्थ — वैकियिक काययोगमें देवगतिवत् ७७ में देवानुपूर्वीके घटाने और नरकायु, नरकगति, हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भगादि चार, नीच गोत्र ये १० मिलानेसे ८६ प्रकृतियां उदय योग्य हैं ॥ ३१४॥

आगे वैक्रियिकमिश्र काययोगमें डेढ गाथासे कहते हें;—

वेगुवं वा मिस्से ण मिस्स परघादसरविहायदुगं। साणे ण हुंडसंढं दुन्भगणादेज अज्जसयं॥ ३१५॥ णिरयगदिआउणीचं ते खित्तयदेऽचणिज्ज थीवेदं। छहुगुणं वाहारे ण थीणतियसंढथीवेदं॥ ३१६॥ जुम्मं। वैगृर्व वा मिश्रे न मिश्रं परघातस्त्ररिवद्दायोदिकम् । साने न हुण्डपण्डं दुर्भगानादेयमयद्यस्कम् ॥ ३१५ ॥ निरयगतित्रायुर्नीचं नाः श्रिपायतेऽपनीय स्त्रीवेदम् । ८ पष्टगुणं चाऽहारे न स्यानत्रयपण्डस्त्रीवेदम् ॥ ३१६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—विकियिकिमिश्रयोगमं विकियिककी ८६ प्रकृतियोमंत मिश्रमोहनीय, पर्धात-खर-विहायोगित इनका लोड़ा, ये प्रकृतियां उदयक्ष्य नहीं हें; इसकारण ७९ उदय योग्य मानना । उनमें भी सासादन गुणस्थानमें हुण्डसंस्थान, नपुंसकवेद, दुर्भग अनादेय, अय-श्रास्कीतिं, नरकगित, नरकायु, नीचगोत्र-इनका उदय नहीं हैं। क्योंकि सासादन गुणस्थान-पाठा मरकर नरकको नहीं लाता । किंतु अयंयतमें इन प्रकृतियोंका उदय रहताहै । सासाद-मंग स्त्रीवेद, और अनंतानुवंधी चार इन पांचकी व्युच्छिति है। अमंयतमें अप्रत्यास्थान कपाय ४ विकियिक २ देवगित नरकगित देवायु नरकायु और दुर्भगिद ३ ऐसे १३ प्रकृत्योंकी व्युच्छित्त होती है।।

आहारक काययोगमं, छठे गुणस्थानकी ८१ मक्कतियोंमंसे स्त्यानगृद्धि आदि ३, नपुंस-कवेद, स्त्रीवेद, ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥ ब्यारः—

हुग्गिद्दुस्सरसंहदि ओराल्ड चिरमपंचसंठाणं। ते तिम्मस्से सुस्सर परघाददुसत्यगिद हीणा ॥ ३१७॥ हुगितिद्वास्त्रसंहतिः औराल्ड चरमपञ्चसंस्थानम्। ताः तिमक्षं सुस्तरं परघातिहृशस्त्रगितिः हीनाः॥ ३१७॥

अर्थ-अप्रश्नस्तिवहायोगिति, दुःसर, मंस्थान ६, थाँदारिक श्ररीर दो, अंतके पांच संस्थान, इन २० प्रकृतियोंका उदय नहीं है। थाँर आहारकिमश्र काययोगमें इन ६१ मेंसे सुसर, परघातादि दो, प्रश्नस्तिवहायोगिति, इन चारको घटानेसे उदय थोग्य ५७ हैं ऐसा जानना ॥ ३१७॥

आगे कार्माणकाययोगमें उदयादिको हो गाथाव्यसि कहते हैं:— ओयं कम्मे सरगदिपत्तयाहारुरालहुग मिस्सं । उवचादपणत्रिगुन्त्रहुशीणतिसंठाणसंहदी णित्थ ॥ ३१८ ॥ ओयः कमीण खरगतिप्रत्येकाहारौरालहिकं मिश्रम् । उपचातपश्चेत्रगृवंहिस्त्यानत्रिसंस्थानसंहतिनंक्ति ॥ ३१८ ॥

अर्थ-कार्मणकाययोगमं सामान्यगुणस्थानकी १२२ प्रकृतियोमिसे सर-विद्यायोगित-प्रत्येक-आहारकश्चरीर-आदारिकश्चरीर इन सबका ग्रुगढ ( जोड़ा ), मिश्र मोहनीय, उपधा-तादि पांच, वैक्रियिकका जोड़ा, स्त्यानगृद्धि आदि तीन, संस्थान ६, संहनन ६ ये सब नहीं होनेसे उदय ग्रोग्य ८९ प्रकृतियां हैं ॥ २१८॥ साणे थीवेदछिदी णिरयदुणिरयाउगं ण तियदसयं । इगिवण्णं पणवीसं मिन्छादिसु चउसु वोच्छेदो ॥ ३१९ ॥ सैने स्नीवेदछित्तिः निरयद्विनिरयायुष्कं न त्रिकदशकम् । एकपञ्चाशत् पञ्चविंशतिः मिण्यादिपु चतुर्षु व्युच्छेदः ॥ ३१९ ॥

अर्थ—उसमें मी सासादन गुणस्थानमें स्नीवेदकी व्युच्छिति होती हैं। और नरकग-त्यादि २, नरकायु इन तीनका उदय नहीं होता। तथा मिथ्यात्वादि (मिथ्यात्व १ सासादन २ असंयत ३ सयोग केवली ४) चार गुणस्थानों में क्रमसे तीन, दश, ५१, २५, इतनी प्रकृतियोंकी उदय व्युच्छित्ति होती है।। ३१९॥

अब वेदमार्गणामें उदयादिको कहते हैं;—

मूलोघं पुंचेदे थावरचं जिरयाजुगलतित्थयरं । इगिविगलं थीसंढं तावं णिरयाज्गं णित्थ ॥ ३२० ॥ मूलौघः पुंचेदे स्थावरचतुर्निरययुग्लतीर्थंकरम् । एकविकलं स्त्रीषण्डमातपं निरयायुष्कं नास्ति ॥ ३२० ॥

अर्थ-पुरुपवेदमें मूलवत् १२२ प्रकृतियोंमेंसे स्थावर आदि चार, नरकगितद्विक, तीर्थंकर प्रकृति, एकेन्द्रिय, विकल तीन, स्थीवेद, नपुंसकवेद, आतप प्रकृति, नरकायु ये १५ नहीं हैं। इसकारण उदय योग्य १०७ प्रकृतियां हुई ॥ ३२०॥

आगे स्त्रीवेद और नपुंसक वेदमें उदयादि दिखाते हैं;—

इत्थीवेदेवि तहा हारदुपुरिसूणमित्थिसंजुत्तं । ओघं संढे ण हि सुरहारदुथीपुंसुराउतित्थयरं ॥ ३२१ ॥ स्त्रीवेदेपि तथाऽऽहारद्विपुरुपोनं स्त्रीसंयुक्तम् । ओघः षण्ढे न हि सुराहारद्विस्त्रीपुंसुरायुक्तीर्थकरम् ॥ ३२१ ॥

अर्थ — स्नीवेदमें भी उसीप्रकार १०७ प्रकृतियों में आहारक शरीर युगल, पुरुषवेद ये तीन कमकरके तथा स्नीवेद मिलाके १०५ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। नपुंसकवेदमें सामान्यवत् १२२ मेंसे देवगति युगल, आहारकद्विक, स्नीवेद, पुरुषवेद, देवायु और तीर्थंकर प्रकृति ये ८ सिवाय ११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैं॥ ३२१॥

अब कषायमार्गणामें कहते हैं;—

तित्थयरमाणमायालोहचउक्णमोघिमह कोहे । अणरहिदे णिगिविगलं तावऽणकोहाणुथावरचउकं ॥ ३२२ ॥

<sup>े</sup> १. 'सान' शब्दसे सासादन छेना, क्योंकि अन अर्थात् अनन्तानुवंधी कपायके उदयके स-अर्थात् साथही रहे उसकी सान कहते । उपश्चम सम्यक्तको गिर जानेपर और मिथ्यात्वमे न पहुंचनेतक जीव अनंतानुवंधीके उदयके साथही रहता है । जीवकाडमें इस गब्दका छुलासा कर चुके हैं ।

तीर्थकरमानमायाङोभचतुःकोनमोघ इह क्रोघ । अनरिहते नैकविकङमातापानकोधानुस्थावरचतुःकम् ॥ ३२२ ॥

अर्थ—कोव कपायमार्गणामें सामान्य १२२ मेंसे तीर्थंकर प्रकृति १, तथा चार तरहके कोवको छोड़ वाकी मानमायाछोमचतुष्क (तीन चेकड़ीं) संबंधी १२ कपाय—इन १३ के विना १०९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। तथा अनंतानुवंधी रहित कोथमें एकेन्द्री, विकल्प तीन, आतप, अनंतानुवंधी कोध, आनुपूर्वी ७, स्थावर आदि ७, इस प्रकार १०९ मेंसे १४ प्रकृतियों के सिवाय तथा अनंतानुवंधी मानादि ३ थार मिध्यात्व इन चारको और मिलाकर कुल १८ को छोड़कर उदय योग्य ९१ प्रकृतियां हैं॥ ३२२॥

एवं माणादितिए मदिसुद्अण्णाणगे हु समुणोंघं। वेभंगेवि ण ताविगिविगिहिंदी थावराणुचऊ ॥ ३२३॥

एवं मानादित्रये मतिश्रुताज्ञानके तु स्वगुणीयः । वैभद्गेपि नातापैकविकछेन्द्रियं स्थावरातुचत्वारि ॥ ३२३ ॥

अर्थ—इसीयकार मानादि तीन कपार्योमं मी अपनेसे अन्य १२ कपायं तथा तीर्थकर प्रकृति, इन १३ के न होनेसे १०९ एकसी नव सब जगह उदय योग्य समझना। तथा ज्ञान-मार्गणामंसे कुमति और कुश्रुतज्ञानमं सामान्य गुणस्थानवत् १२२ मेंसे आहारकादि ५ के सिवाय ११७ प्रकृतियां उदय योग्य है। विमंग (कुअविष ) ज्ञानमं भी इन ११७ मेंसे आताप, एकेन्द्री, विकलेन्द्री ३, स्थावरादि चार, आनुपूर्वी १ सब मिलकर १३ प्रकृतियां उदय न होनेके, कारण १०४ प्रकृतियां उदय होने योग्य है। ३२३॥

सण्णाणपंचयादी दंसणमग्गणपदोत्ति सगुणोघं । मणपज्जवपरिहारे णवरि ण संहितिय हारदुगं ॥ ३२४ ॥ सद्ज्ञानपञ्चकादि दर्शनमार्गणापदमिति खगुणीवः । मनःपर्थयपरिहारे नवरि न पण्डबी आहारद्वयम् ॥ ३२४ ॥

अर्थ—पांच सम्यग्ज्ञानसे लेकर दर्शन मार्गणास्थानपर्यंत अपने २ गुणस्थान सरीखी रचना समझना । लेकिन मनःपर्ययज्ञानको छोड़ देना । क्योंकि इसमें विशेषता यह है कि नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और थाहारकका नोड़ा ये चार उदय योग्य नहीं है ॥ ३२४॥

अब दूसरी माग्णाओं मेंकी विशेषता दिखाते हैं;—

चक्लुम्मि ण साहारणताविगिवितिजाइ थावरं सुहुमं । किण्हहुगे सगुणोघं मिच्छे णिरयाणुवोच्छेदो ॥ २२५ ॥ चक्षुपि न साधारणातापैकद्वित्रिजातिः स्थावरं सृक्ष्मम् । कृष्णिद्विके स्वगुणोघो मिथ्ये निरयानुच्युच्छेदः ॥ ३२५ ॥ अर्ध—दर्शनमार्गणाके चक्षुर्दर्शनमें १२२ मेसे साधारण, आतप, एकेन्द्री, दो इंद्री, तेइंद्री जाति, स्थावर, सूक्ष्म, तीर्थकर प्रकृति, इन ८ का उदय न होनेके कारण ११४ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। और लेक्यामार्गणामें कृष्ण, नील इन दो लेक्याओं अपने २ गुणस्थानवत् तीर्थकरादि तीन प्रकृतियों के सिवाय ११९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। लेकिन मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें नरकगत्यानुपूर्विकी मी व्युच्छित्ति समझना ॥ २२५ ॥

साणे सुराउसुरगदिदेवतिरिक्खाणुवोछिदी एवं । काओदे अयदगुणे णिरवितिरिक्खाणुवोछेदो ॥ ३२६ ॥ साने सुरायुःसुरगतिदेवतिर्थगानुन्युच्छित्तिरेवम् । काणेते अयतगुणे निरवित्रभगानुन्युच्छेदः ॥ ३२६ ॥

अर्थ—सासादन गुणस्थानमें देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, तिर्थंचगत्यानुपूर्वी इन चारकी व्युच्छिति जाननी । इसीप्रकार ११९ प्रकृतियां कपोत लेश्यामें भी हैं, परंतु असंयतगुणस्थानमें नरकगतिआनुपूर्वी और तिर्थंचगत्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंकी व्युच्छिति है ३२६॥

भागे तीन शुभलेश्याओं में कहते हैं-

तेउतिये सगुणोघं णादाविगिविगलथावरचउर्क । णिरयदुतदाउतिरियाणुगं णराणू ण मिच्छदुगे ॥ ३२७ ॥

तेजस्रये स्वगुणौदः नातापैकविकछशावरचतुष्कम् । निरयद्वितदायुस्तिर्वेगानुकं नरानु न मिध्यद्विके ॥ ३२७ ॥

अर्थ—तेनोलेश्यादि तीन शुभलेश्याओं अपने २गुणस्थानवत् १२२ मेंसे आतपादि दो, एकेन्द्री, विकलेन्द्री तीन, स्थानर आदि चार, नरकगत्यादि दो, नरकायु, तिर्यचगत्या- मुपूर्वी इन १३ का उदय न होनेके कारण १०९ उदय योग्य हैं। उसमें भी सिध्याहिष्ट- आदि दो गुणस्थानोंमें मनुष्यगत्यानुपूर्विका भी उदय नहीं है। ३२७॥

अव मन्यमार्गणा और सम्यक्त्वमार्गणामें कहते हें,-

भविदरुत्रसमवेदगखइये सगुणोघमुवसमे खियये।
ण हि सम्ममुवसमे पुण णादितियाणू य हारदुगं ॥ ३२८॥
भव्येतरोपशमवेदकक्षायिके स्वगुणोघ उपशमे क्षायिके।
न हि सम्यगुपशमे पुनः नादित्रयानु चहारद्विकम् ॥ ३२८॥

 उपराम सम्यक्त्वमें आदिकी नरकगत्यानुपूर्वी वगैरः तीन अनुपूर्वी प्रकृतियां और आहार-कका जोड़ा ये प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं॥ ३२८॥

किस तरहसे ? सो दो क्षेपक गाथाओंसे कहते हैं;—

मिर्स्साहारस्सयया खनगा चडमाणपढमपुन्ना य ।
पढमुनसमया तमतमगुणपिडनण्णा य ण मरंति ॥ १ ॥
अणसंजोगे मिन्छे मुहुत्तअंतोत्ति णित्थ मरणं तु ।
कदकरिणज्ञं जान दु सन्नपरहाण अहपदा ॥ २ ॥ जुम्मं ।
मिश्राहाराश्रयकाः क्षपकाः चटमानप्रथमापूर्वाञ्च ।
प्रथमोपन्नमकाः तमस्तमोगुणप्रतिपन्नाञ्च न मरन्ति ॥ १ ॥
अनसंयोगे मिथ्ये मुहूर्तान्तरिति नास्ति मरणं तु ।
कृतकरणीयं यानतु सर्वपरस्थानानि अष्टपदानि ॥ २ ॥ गुमम् ।

अर्थ—निवृत्त्यपर्याप्तक अवस्थाका धारक १ आहारक मिश्रयोगका धारण करनेवाला २ क्षपक श्रेणीवाला ३ उपशमश्रेणी चढनेमें अपूर्वकरण नामा आठवें गुणस्थानके पहले भाग-वाला ४ और तमस्तमक नामकी सातवीं नरकभूमिमें सम्यक्तवगुणसिहत ५ प्रथमोपशम-सम्यक्तवाला ६ इन अवस्थाओंवाले जीव मरते नहीं हैं। और अनन्तानुबंधी कषायको विसंयोजन (जुदा) करके अन्य कषायरूप परिणमानेवाला जो द्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टी ७ वह यदि मिध्यात्वगुणस्थानको प्राप्त हुआ होतो उसका अंतर्भुहूर्ततक मरण नहीं होता। और दर्शनमोहके क्षय करनेवाले जीवके ८ जवतक कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टीपना है तबतक मरण नहीं होता है। इस प्रकार सब परस्थान आठ हुए। इनमें मरण नहीं होता है। १॥२॥

खाइयसम्मो देसो णर एव जदो तिहं ण तिरियाज । उज्जोवं तिरियगदी तेसिं अयदम्हि वोच्छेदो ॥ ३२९ ॥ क्षायिकसम्यग् देशो नर एव यतस्तस्मिन् न तिर्थगायुः । उद्योतः तिर्थगातिस्तेषामयते व्युच्छेदः ॥ ३२९ ॥

अर्थ—देशसंयत नामा पांचवें गुणस्थानमें रहनेवाला क्षायिक सम्यग्द्रष्टी मनुष्य ही होता है, इसकारण उसके तिर्यंचआयु १ उद्योत २ और तिर्यचगति ३ इन तीनोंका उदय नहीं है। इसीलिये इन तीनोंकी उदयन्युच्छित्त असंयतगुणस्थानमें होजाती है। ३२९॥

सेसाणं सगुणोघं सण्णिस्सवि णित्थ तावसाहरणं । थावरसुहुमिगिविगलं असण्णिणोवि य ण मणुदुर्च ॥ ३३० ॥

<sup>9</sup> ये दो गाया क्षेपक हैं प्रकरण वश यहां रक्खे गये हैं।

वेगुद्रह पणसंहित्संठाण सुगमण सुभगकाउतियं। आहारे सगुणायं णद्रिर ण सद्द्राणुपुत्रीओ ॥ ३३१ ॥ जुम्मं। क्षेत्रां सगुणायः संदित किन नित्त क्षावपसायारणम्। स्मादरस्नैनविकन्त्रमसंद्रिनोपि च न मतुद्विच्चम् ॥ ३३० ॥ वैगूर्वपद्पश्चसंहितसंस्रानं सुगमनं सुभगायुक्षयम्। काहारे खगुणायः नद्रार न सर्वातुपूर्वाः ॥ ३३१ ॥ युग्मम्।

अर्थ—होष निज्यात १ सासाइन २ मिश्रसन्यक्त ३ इन तीनों ने अपने २ गुणसानकी तरह उदयादि जानना । अयोन् निज्यारुचिने उदय योग्य ११७ प्रकृतियां हें इत्यादि जानना चाहिये । बार संज्ञीनार्गणांने संज्ञीके नी सामान्य १२२ मेंसे आतप, साबारण, साबर, स्क्म, एकेन्द्री. विकलेंद्री तीन, तथा पूर्वोक्त तीर्यकेर प्रकृति इसपकार ९ प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं । असंज्ञीक ननुष्यगति आदि दो, कंच गोत्र, विक्रियक शरीरादि छह, पहले पांच संहनन, आदिके पांच संस्थान, प्रशन्त विह्ययोगिति, सुमगादि तीन, नरकादि आसु तीन—ये छर्जास प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं, इसकारण निज्यादिकी ११७ मेंसे २६ वटानेपर ९१ प्रकृतियां उदय योग्य हैं । और आहारमार्गणांने आहरक अवस्थांने सामान्य गुणस्थानवन् उदयादि समझना, परंतु सव (चारों) आनुपूर्वा प्रकृतियों उदय योग्य ११८ प्रकृतियां हैं ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥

थांग अनाहारअवरगमं टदयादि कहते हुए टदयके प्रकारणको समात करते हैं;—

कम्मे व अणाहारे पयडीणं उद्यमेत्रमादेसे । कहियमिणं वलमाहवचंदिचयणेमिचंदेण ॥ ३३२ ॥ कार्ने इवानाहारे न्क्ष्टीनासुद्य एवनादेशे । कविदोऽयं वलमाववचन्त्रार्वितनेमिचन्द्रेण ॥ ३३२ ॥

अर्थ—अनाहारत अवसानं कार्नाण कायगेनकी तरह ८९ प्रकृतियां उदय योग्य हैं। इसप्रकार मार्नाणिदिसानोंने ये प्रकृतियोंका उदय वरुमद्र खाँद नारायणकर पृतित ऐसे नेनिनायनीथकर देवने, अयब अपने माई वरुदेव खाँद नाववचन्द्र त्रेविचदेवकर पृतित ऐसे नेनिचन्द्र सिद्धान्तचन्त्रविने कहा है, ऐसा जानना॥ १३२॥ इति उदयप्रकरणम्॥ आने प्रकृतियोंके मत्त्रका निरूपण करते हुए एह्टे गुणसानोंने सत्त्व कहते हैं,—

तित्याहारा जुगवं सबं तित्यं ण मिच्छगादितिए। तस्सत्तकम्मियाणं तरगुणठाणं ण संभवदि॥ ३३३॥

९. वेदर्ज टीर्यव्यक्ते स्वनन नहीं रमकरा उनके चंद्री नहीं वह सके। दौर तिर्ववीके सिवाय दूसरी लगह व्यवंदीतन नहीं होता दमसे व्यवंदीसी नहीं वृहपक्रेंदे हैं।

तीथोहारा युगपत् सर्वे तीथे न सिध्यकादित्रये'। तत्सत्त्वकर्मकाणां तद्गुणस्थानं न संभवति ॥ ३३३ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र इन तीनों गुणस्थानोंमेंसे क्रमसे पहलेमें तीर्थंकर और आहारक द्वय एककालमें नहीं होते, तथा दूसरेमें सब (तीनों) ही किसी कालमें नहीं होते, और मिश्रमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती । अर्थात् मिथ्यात्वमें नानाजीवोंकी अपेक्षा सब—१४८ प्रकृतियोंकी सत्ता है । सासादनमें तींनोंहीके किसी कालमें न होनेसे १४५ की सत्ता है । और मिश्रगुणस्थानमें एक तीर्थंकर प्रकृतिके न होनेसे १४७ प्रकृतियोंकी सत्ता है । क्योंकि इन सत्त्वप्रकृतियोंवाले जीवोंके वे मिथ्यात्वादि गुणस्थानही संभव नहीं है । भावार्थ—जिनके तीर्थंकर और आहारकद्वयकी युगपत् सत्ता है वे मिथ्यादृष्टि नहीं हो सकते, और तीनोंमेंसे किसी भी प्रकृतिकी सत्ता रखनेवाला सासादन गुणस्थानवाला नहीं हो सकता, तथा तीर्थंकरकी सत्तावाला मिश्र गुणस्थानवर्ती नहीं हो सकता ॥ ३३३॥

चतारिति खेत्ताई आउगवंधेण होइ सम्मत्तं । अणुवदमहचदाई ण लहइ देवाउगं मोत्तुं ॥ ३३४ ॥ चतुर्णामि क्षेत्राणामायुष्कवन्धेन भवति सम्यक्त्वम् । अणुव्रतमहाव्रतानि न लभते देवायुष्कं मुक्त्वा ॥ ३३४ ॥

अर्थ—चारों ही गतियोंमें किसी मी आयुके वंध होनेपर सम्यक्त होता है, परंतु देवा-युके वंधके सिवाय अन्य तीन आयुके बन्धवाला अणुवत तथा महावत नहीं धारण कर सक्ता है, क्योंकि वहां व्रतके कारणभूत विद्युद्ध परिणाम नहीं हैं ॥ ३३४॥

णिरयतिरिक्खसुराउगसत्ते ण हि देससयलवदखवगा।
अयदचउकं तु अणं अणियद्वीकरणचरिमम्हि ॥ ३३५॥
जुगवं संजोगित्ता पुणोवि अणियद्विकरणवहुभागं
वोलिय कमसो मिच्छं मिस्सं सम्मं खवेदि कमे॥३३६॥ जुम्मं।
निरयतिर्थक्सुरायुष्कसत्त्वे न हि हैशसकल्वतक्षपकाः।
अयतचतुष्कस्तु अनमनिवृत्तिकरणचरमे॥ ३३५॥
युगपत् विसंयोज्य पुनर्रि अनिवृत्तिकरणवहुभागम्।
व्यतील कमशो मिथ्यं मिश्रं सम्यक् क्षपयित कमेण॥ ३३६॥ युग्मम्।

अर्थ — नरक, तिर्यंच तथा देवायुके सत्त्व होनेपर क्रमसे देशवत, सर्ववत (महावत) और क्षपक श्रेणी नहीं होती। और असंयतादि श्रार गुणस्थानवाले अनंतानुवंधी आदि सात प्रकृतियोंका क्रमसे क्षयकर क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं। उन सातोंमेंसे पहले अनंतानुवंधी न्याप्त क्षित्र क्षायक सम्यग्दृष्टि होते हैं। उन सातोंमेंसे पहले अनंतानुवंधीचारका अनिवृत्तिकरणरूप, परिणामोंके अंतर्स्वहर्ति कालके अंतर्सम्यमें एकही वार

9€

विसंयोजन अर्थात् अनंतानुवंधीकी चौकड़ीको अप्रत्याख्यानादि बारह कपायरूप परिणमन करा देता है । तथा अनिवृत्तिकरणकालके बहुमागको छोड़के दोप संख्यातवें एक भागमें पहले समयसे लेकर कमसे मिथ्यात, मिश्र तथा सम्यक्त प्रकृतिका क्षय करते हें । इसप्रकार सात प्रकृतियोंके क्षयका कम है। यहांपर तीन गुणस्थानोंका प्रकृतिसत्त्व पूर्वोक्त ही समझना। तथा असंयतसे लेकर सातवें गुणस्थानतक उपद्यम सम्यग्दिए तथा क्षयोपश्यम सम्यग्दिए इन दोनोंके चौथे गुणस्थानमें अनंतानुवंधी आदिकी उपश्मरूप सचा होनेसे १४८ प्रकृतियोंका सत्त्व है। पांचवें गुणस्थानमें नरकायु न होनेसे १४६ का, तथा अप्रमचमें मी १४६ ही का सत्त्व है। और क्षायिक सम्यग्दिशोंके अनंतानुवंधी चार तथा दर्शन मोहनीय ३ इन सात प्रकृतियोंके क्षय होनेसे सात सात कम समझना। और अपूर्वकरण गुणस्थानमें दो श्रेणी हैं। उनमेंसे क्षयकश्रेणीमें तो १३८ प्रकृतियोंका सत्त्व है। क्योंकि अनंतानुवंधी आदि ७ प्रकृतियोंका तो पहले ही क्षय कियाया, और नरक, तियंच तथा देवायु इन तीनोंकी सचा ही नहीं है। इस प्रकार ७+३=१० प्रकृतियों कम होनाती हैं॥ ३३५॥ ३३६॥ अब अनिवृत्तिकरणनामक नवमें गुणस्थानादिकमें क्षययोग्य प्रकृतियोंका कम कहते हें;—

सोल्रेडिकिगिल्कं चढुसेकं नादरे अदो एकं। खीणे सोल्सऽजोगे नायत्तिरे तेरुवत्तंते ॥ ३३७ ॥ पोडशाष्टेकेकपटूं चतुष्टेंकं वादरे अत एकम्। श्रीणे पोडशायोगे द्वासप्ततिस्रयोद्य डपान्यान्ययोः॥ ३३७ ॥

अर्थ—वादर अर्थात् अनिवृत्तिकरणके ९ भागोंमंसे पांच भागोंमं क्रमसे १६, ८, १, १, ६, प्रकृतियां उपराम करती हैं,—अर्थात् क्षय अथवा सत्तासे ट्युच्छिन्न होती हैं। तथा चार भागोंमें एक एक ही की सत्तासे ट्युच्छित्ति है। इसके वाद स्कृम सांपरायनामा दश्रवें गुणस्थानमें एकही की ट्युच्छित्ति है। ग्यारहवेंमें योग्यताही नहीं। वारहवें क्षीणक-पायगुणस्थानके अंतसमयमें १६ प्रकृतियोंकी सत्त्वसे ट्युच्छित्ति होती है। सयोगीमें किसीमी प्रकृतिकी ट्युच्छित्ति नहीं है। अयोगकेवछी चौदहवें गुणस्थानके अंतके दो समयों मेंसे पहले समयमें ७२ की तथा दूसरे समयमें १३ प्रकृतियोंकी ट्युच्छित्ति होती है। ३३०॥ अर्थों उन १६ आदि प्रकृतियोंके नाम गिनाते हैं। जिन्ही कि गणस्थानों नाहन्ति

आगें उन १६ आदि प्रकृतियोंके नाम गिनाते हैं, जिनकी कि गुणस्थानोंमें व्युच्छित्ति कही है;—

णिरयतिरिक्खहु वियलंथीणितगुज्जोवतावएइंदी । साहरणमुहुमथावर सोलं मिन्झमकसायहं ॥ ३३८ ॥ संढित्थि छकसाया पुरिसो कोहो य माण मायं च । थूले सुहुमे लोहो उदयं वा होदि खीणिम्ह ॥ ३३९ ॥ जुम्मं ।

## णभतिगिणभइगि दोहो दस दससोल्डगादिहीणेस । सत्ता हवंति एवं असहायपरक्तमुद्दिहं ॥ ३४२ ॥

नभस्येकनभएकं द्वे दे दश दशषोडशाष्ट्रकादिहीनेषु । सत्ता भवन्ति एवमसहायपराऋमोदिष्टम् ॥ ३४२ ॥

अर्थ — मिथ्यादृष्टिआदि अपूर्वकरण गुणस्थानतक ऋगसे शून्य ३, १, शून्य १, २, २, १० इतनी प्रकृतियोंको असत्त्व जानना, अर्थात् ये प्रकृतिया नहीं रहतीं । और अनि-वृत्तिकरणके पहले भागमें १०, दूसरेमें १६, तीसरे आदिभागमें ८ आदि प्रकृतियां असत्त्व जाननी । और इन असत्त्वप्रकृयोंको सब सत्त्वप्रकृयोंमें घटानेसे अवशेष प्रकृतियां अपने २ गुणस्थानोंमें सत्त्वप्रकृतियां हैं । ऐसा सहायतारहित पराक्रमके धारणकरनेवाले श्रीमहावीरस्वामीने कहा है ॥ ३४२ ॥

आरो उपश्म श्रेणीवालेके चारित्रमोहनीयकी शेष २१ प्रकृतियोंके उपशम करनेका विधान वताते हैं,—

खवणं वा उवसमणे णवरि य संजलणपुरिसमज्झिम्ह । मिज्झिमदोहो कोहादीया कमसोवसंता हु ॥ ३४३ ॥

क्षपणामिन उपशमने ननिर च संज्वलनपुरुषमध्ये । मध्यमद्रौ द्वौ कोधादिकौ क्रमश उपशान्तौ हि ॥ ३४३ ॥

अर्थ—उपशमके विधानमें भी क्षपणा विधानकी तरह कम जानना । परंतु विशेष वात यह हैं कि सज्वलनकषाय और पुरुषवेदके मध्यमें वीचके जो अप्रत्याख्यान तथा प्रत्याख्यान कषाय सबंधी दो दो कोधादि हैं सो पहले उनको क्रमसे उपशमन करता है, पीछे संज्वलन कोधादिका उपशम करता है। मावार्थ—क्षपकश्रेणीकी तरह उपशमश्रेणीमें ९ वें गुणस्थानके २ रे मागमें मध्यम ८ कषायोंका उपशम नहीं होता, किंतु पुरुषवेदके वाद और संज्वलनके पहले होता है। और उसका कम ऐसा है कि पुरुषवेदके बाद अप्रत्या-ख्यान और प्रत्याख्यान दोनोंके कोधका उपशम, पश्चात् संज्वलनकोधका उपशम, इत्यादि। मानादिमें मी ऐसा ही कम जानना ॥ ३४३॥

णिरयादिस पयिहिदिअणुभागपदेसभेदिभिण्णस्स । सत्त्तस्य य सामित्तं णेदविमदो जहाजोग्गं ।। ३४४ ॥

ं निरयादिषु प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिन्नस्य । सत्त्वस्य च स्वामित्वं नेतव्यमितो यथायोग्यम् ॥ ३४४ ॥

अर्थ—इसके बाद न्रकगति आदि मार्गणाओं में मी प्रकृति, स्थिति, अनुमाग, प्रदेश, इन चार भेदोंकों लिये हुए जो प्रकृतियोंका सत्त्व है चह यथा योग्य समझनो ॥ १ छ ।।

अब गत्यादि मार्गणाओंमं सत्वको दिखानेके लिये परिमापा (नियम) सूत्र कहते हैं;— तिरिए ण तित्थसत्तं णिरयादिसु तिय चउक चउ तिणिण । आऊणि होति सत्ता सेसं ओघादु जाणेजो ॥ ३४५ ॥ तिरिश्च न तीर्थसत्त्वं निरयादिषु त्रीणि चतुष्कं चत्वारि त्रीणि । आयृंपि भवन्ति सत्ताः शेषमोघात् ज्ञातव्यम् ॥ ३४५ ॥

अर्थ—तियँचगतिमं तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्तां नहीं होती। बार नरक, तियँच, मनुष्य तथा देवगतिमं कमसे सुज्यमान नरकायु—बध्यमान तिर्थंच बार मनुष्यायु इन ३ आयु-बीकी, सुज्यमान तिर्थंचायु—बध्यमान—नरक—तिर्थंग्—मनुष्य—देवायु इन १ की, सुज्यमान मनुष्यायु—बध्यमान नरक—तिर्थंच—मनुष्य—देव आयु इन चारों आयुक्रमोंकी, सुज्यमान देवायु—बध्यमान तिर्थंच बार मनुष्यायु—इन ३ आयुक्रमोंकी सत्ता रहने योग्य है। बार शेष मक्तियोंकी सत्ता गुणस्थानकी तरह समझना ॥ ३४५॥

अब उनमें भी नरकादि गतिमें संचा दिखाते हैं;---

ओघं वा णेरइये ण सुराऊ तित्थमित्य तिदयोत्ति । छिट्ठित्ति मणुस्साऊ तिरिए ओघं ण तित्थयरं ॥ ३४६ ॥

अर्थ—नरकगतिमें गुणस्थानवत् सत्ता जानना । परेतु देवायुका सत्व नहीं है; इसकारणं १४७ प्रकृतियां सत्व योग्य हैं । और तीसरे नरक तक ही तीर्थंकर प्रकृतिका सत्व है, तथा मनुष्यायुका सत्व छठी नरकप्रथिवीतक ही है । तिर्थंचेगतिमें भी गुणस्थानवत् जानना । लेकिन तीर्थंकर प्रकृतिका सत्व नहीं है, इसकारण सत्व योग्य १४७ प्रकृतियां है ॥ २४६ ॥

एवं पंचतिरिक्खे पुण्णिदरे णित्य णिरयदेवाऊ । ओघं मणुसतियेखिव अपुण्णागे पुण अपुण्णेव ॥ ३४७ ॥

एवं पञ्चतिरश्चि पूर्णेतरस्मिन् नास्ति निरयदेवायुः । ओवः, मनुष्यत्रयेष्त्रपि अपूर्णके पुनरपूर्णे इव ॥, ३४७ ॥

अर्थ—इसीप्रकार पांच जातिके तिर्थचोंमें भी सामान्यरीतिसे सत्त्व जानना । परंतु विद्रोप बात यह है कि छठ्ध्यपर्यासक तिर्थचमें नरकायु और देवायु—इन दोका सत्त्व नहीं है। और मनुष्यके तीन मेंद्रोंमें भी गुणस्थानवर्त सत्त्व समझना । परंतु छठ्ध्यपर्यासक मेनु-प्यमें छठ्ध्यपर्यासक तिर्थचकी तरह नरकायु देवायु तीर्थकर इन तीन प्रकृतियों के विना १९५ प्रकृतियां सत्तायोग्य हैं॥ ३८७॥

अव देवगतिमें कहते हैं;— ओघं देवे ण हि णिरयाऊ सारोत्ति होदि तिरियाऊ । भवणतियकप्पवासियइत्थीसु ण तित्थयरसत्तं ॥ ३४८ ॥ ओघः देवे न हि निरयायुः सार इति भवति तिर्थगायुः । भवनत्रयकल्पवासिकस्त्रीपु न तीर्थकरसत्त्वम् ॥ ३४८ ॥

अर्थ—देवगतिमें सामान्यवत् जानना । परंतु नरकायु नहीं है, एसकारण १४७ सत्त्व प्रकृतियां हें । और सहस्रार नामा वारहवें खर्गतक ही तिर्थंच आयुकी सत्ता है, आगे नहीं । भवनत्रिक (भवनवासी १ व्यंतर २ ज्योतिषी ३) देवोंमें तथा कल्पवासिनी स्त्रियोंमें तीर्थ-कर प्रकृतिका सत्त्व नहीं है ॥ ३४८ ॥

आगे इन्द्रियमार्गणा और कायमार्गणामें सत्त्वादि कहते हैं;— ओघं पंचक्खतसे सेसिंदियकायगे अपुण्णं वा । तेउदुगे ण णराऊ सद्वत्थुचेछणावि हवे ॥ ३४९ ॥ ओघः पश्चाक्षत्रसे शेपेन्द्रियकायके अपूर्ण वा । तेजोद्विके न नरायुः सर्वत्रोद्वेछनापि भवेत् ॥ ३४९ ॥

अर्थ-पंचेन्द्री खोर त्रसकायमें सामान्य गुणस्थानकी तरह १४८ सत्त्व प्रकृतियां हैं। जोर शेप एकेन्द्री आदि चतुरिन्द्रियतकमें तथा प्रथिवी आदि स्थावरकायमें रुव्ध्यपर्याप्तककी तरह १४५ प्रकृतियोंकी सत्ता जानना। परंतु तेजःकाय और वायुकायमें मनुष्यायुका सत्त्व नहीं है, इसकारण इन दोनोंमें १४४ की ही सत्ता समझना। तथा सब जगह अर्थात् इन्द्रिय जोर कायमार्गणामें प्रकृतियोंकी उद्वेलना मी होती है। जैसे जेवड़ीके वटनेमें जो वल दियाथा पीछे उलटा घुमानेसे वह वल (टेढापन) निकाल दिया। इसीप्रकार जिस प्रकृतिका वंध किया था पीछे परिणामविशेषसे उसको अन्य प्रकृतिक्य परिणमाके उसका नाश करदिया; अर्थात् फल उदयमें नहीं आने दिया, पहलेही नाश करदिया, उसे उद्देलन कहते हैं॥ ३४९॥

वे उद्रेलन प्रकृतियां कौनसी हैं ? उन्हींको दिखाते हैं;—

हारदु सम्मं मिस्सं सुरदुग णारयच कमणुकमसो । उचागोदं मणुदुगसु व्येक्षिज्ञंति जीवेहिं ॥ ३५०॥ आहारिह सम्यक् मिश्रं सुरिहकं नारकच तुष्क्रम तुक्रम । ध्वेगोंत्रं मनुद्विक सुद्देल्यन्ते जीवैः ॥ ३५०॥

अर्थ—आहारकद्विक, सम्यक्त्वप्रकृति, मिश्रमोहनी, देवगतिका युगल, नरकगति आदि चार, ऊंच गोत्र, और मनुप्यगतिका जोड़ा—ये १३ प्रकृतियां क्रमसे जीवोंकर उद्वेलन की जाती हैं॥ ३५०॥ आगे कौन २ जीव किस २ प्रकृतीकी उद्वेलना करता है ? इसका उत्तर आचार्य महाराज देते हैं;—

> चतुर्गदिमिच्छे चडरो इगिविगले छिप तिणिण तेउदुरे । सिय अत्थि णत्थि सत्तं सपदे उप्पण्णठाणेवि ॥ ३५१ ॥ चतुर्गतिमिथ्ये चतस्रः एकविकले पडिप तिस्रः तेजोद्विके । स्यादिस्तं नास्ति सत्त्वं स्वपदे उत्पन्नस्थानेपि ॥ ३५१ ॥

अर्थ—चारों गतिवाले मिध्यादृष्टि जीवोंके चार प्रकृतियां, एकेंद्री तथा दो इंद्री आदि विकलत्रयमें ६ प्रकृतियां, तेजःकाय—वायुकाय इन दोनोंके तीन प्रकृतियां उद्रेलनके योग्य हैं। तथा अपने स्थानमें और उत्पन्न स्थानमें ये किसी तरह—कथंचित् सत्त्वरूप हैं, और कथंचित्—किसी तरह सत्त्वरूप नहीं भी हैं। अर्थात् जो उद्रेलना न हुई हो तब तो सत्त्व, यदि उद्रेलना हुई हो तो उन प्रकृतियोंकी असत्ता जानना ॥ ३५१॥

आगे योगमार्गणामें सत्त्व दिखाते हैं;—

पुण्णेकारसजोगे साहारयमिस्सगेवि सगुणोघं वेग्गुवियमिस्सेवि य णवरि ण माणुसतिरिक्खाऊ ॥ ३५२ ॥ पूर्णेकादशयोगे साहारकमिश्रकेपि खगुणोघः । वैगूर्विकमिश्रेपि च नवरि न मानुषतिर्यगायुः ॥ ३५२ ॥

अर्थ मनोयोगादि ११ पूर्ण योगोंमें और आहारकमिश्र योगमें अपने २ गुणस्थानोंकी तरह सत्त्व प्रकृतियां जानना । इसीप्रकार वैकियिक मिश्र योगमें भी गुणस्थानवत् ही सत्त्व जानना । परंतु विशेष बात यह है कि यहांपर मनुष्यायु और तिर्थनायु इनकी सत्ता नहीं है, इसकारण १८६ सत्त्व प्रकृतियां हैं ॥ ३५२ ॥

अब औदारिकमिश्रयोगमें और कार्मणकाययोगमें सत्त्व कहते हैं;—

ओरालमिस्सजोगे ओघं सुरणिरयआउगं णित्य । तम्मिस्सवामगे ण हि तित्यं कम्मेवि सगुणोघं ॥ ३५३ ॥

ं औरालमिश्रयोगे ओघः सुरनिरयायुष्कं नास्ति । तन्मिश्रवामके न हि तीर्थं कार्मेषि खगुणीघः ॥ ३५३॥

अर्थ — औदारिकिमिश्रयोगमें सामान्य गुणस्थानवत् सत्त्व जानना । परंतु देवायु तथा नरकायु ये दो नहीं हैं, इस कारण १४६ का सत्त्व है। औदारिकिमिश्रमिध्यादृष्टिके तीर्थ-कर प्रकृति नहीं, इसिलये पहले गुणस्थानमें १४५ का सत्त्व है। इसीप्रकार कार्मणकाय-योगमें मी गुणस्थानवत् १४८ प्रकृतियोंका सत्त्व समझना ॥ ३५३॥

वागे वेदमार्गणा बादिकमं सत्त्व कहते हैं:— वेदादाहारोत्ति य सगुणोयं णवरि संढथीखबरे । किण्हदुगसुहतिलेस्सियबामेवि ण तित्थयरसत्तं ॥ ३५४ ॥ वेदादाहार इति च स्वगुणोयः नवरि पण्डस्रीक्षपके । कृणाद्विकशुभित्रलेबियकवामेषि न तीर्थकरसत्त्वम् ॥ ३५४ ॥

अर्थ—वेदमार्गणासे लेकर आहारमार्गणापर्यंत अपने २ गुणस्थानवत् सामान्य सत्त्व जानना। परंतु विशेषता यह है कि नर्पसक्तवेद और खीवेद क्षपकश्रेणीयालेके तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता नहीं है। इसीप्रकार कृष्णलेश्या तथा नीललेश्या इन दो लेश्यावाले मिथ्यादृष्टिके, और पीतादि तीन शुमलेश्यावाले मिथ्यादृष्टिके मी तीर्थंकर प्रकृतिका सत्त्व नहीं है ॥ ३५४॥ अब अयन्यमार्गणामें विशेषता कहते हैं;—

अभवसिद्धे णित्य ह सर्च तित्ययरसम्मिम्साणं । आहारचउक्कस्सिव असिणिजीवे ण तित्ययरं ॥ ३५५ ॥ अभव्यसिद्धे नास्ति हि सत्त्वं तीर्थकरसम्यग्मिश्राणाम् । आहारचतुष्कस्मापि असंज्ञिजीवे न वीर्थकरम् ॥ ३५५ ॥

ं अर्थ—अगन्यमार्गणामें अर्थात् अभन्यजीवके तीर्थकरप्रकृति, सम्यक्त्वप्रकृति और मिश्रमोहनीय इन तीनका, तथा आहारक चतुष्कका अर्थात् आहारक द्यारे १ आहारक आंगोपांग २ आहारक वंघन ३ आहारक संघात १ इन चारका—इस प्रकार सात प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है। ओर असंजी जीवके तीर्थकरप्रकृतिका सत्त्व नहीं है। ३५५॥ आगे अनाहार मार्गणामें सत्त्वकी विशेषता कहते हुए आचार्य महाराज सत्त्वाधिकारको पण करते हैं:—

कम्मेत्राणाहारे पयडीणं सत्तमेत्रमादेसे । कहियमिणं वलमाहवचंदिचयणेमिचंदेण ॥ ३५६ ॥ कार्मे इवानाहारे प्रकृतीनां सत्त्वमेत्रमाहेशे । कथितमिदं वलमायवचन्द्रार्चितनेमिचन्द्रेण ॥ ३५६ ॥

अर्थ—अनाहार मार्गणामं कार्माण काययोगवत् सत्त्वप्रकृतियोंकी रचना जानना । इस-प्रकार मार्गणास्थानोंमें यह "प्रकृतियोंका सत्त्व" वलदेष—वासुदेवकर पूजित श्रीनेमिचन्द्र तीर्थकरदेवने अथवा अपने माई वलदेव तथा माधवचन्द्र त्रेविद्यदेवकर पूजित नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने कहा है ॥ ३५६॥

अब इस वंघ उदय सत्त्वाधिकारको पूर्ण करते हुए अन्तिम मङ्गळाचरण करते हुँ;— सो मे तिहुवणमहियो सिद्धो बुद्धो णिरंजणो णिचो । दिसदु वरणाणळाई बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥ ३५७ ॥ स मे त्रिभुवनमहितः सिद्धो बुद्धो निरश्वनो निलः । दिशतु वरज्ञानलामं बुधजनपरिप्रार्थनं परमशुद्धम् ॥ ३५७ ॥

अर्थ—आचार्य महाराज प्रार्थना करते हैं कि जो तीनलोककर पूजित, सिद्ध, बुद्ध, कर्मरूपी अंजनकर रहित, और नित्य अर्थात् जन्ममरण रहित ऐसे श्रीनेमिचन्द्र तीर्थंकर, मुझको, ज्ञानीजनोंकर प्रार्थना करने योग्य, परमशुद्ध ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानका लाभदो । अर्थात् मुझे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हो ऐसी आचार्य प्रार्थना करते हैं ॥ ३५०॥

इति आचार्य श्रीनेमिचन्द्रविरचित गोम्मटसार दूसरा नाम पंचसंग्रहग्रंथमें कर्मकांडमें वंधोदयसस्वके कहनेवाला दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ॥२॥

आगे आचार्य महाराज मङ्गलाचरणपूर्वक प्रकृतियोंके भङ्गसहित सत्त्वस्थानको कह्नेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

> णिमऊण वहुमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुजं । पयडीण सत्तठाणं ओघे भंगे समं वोच्छं ॥ ३५८ ॥

नत्वा वर्द्धमानं कनकनिभं देवराजपरिपृष्यम् । प्रकृतीनां सत्त्वस्थानमोघे भङ्गेन समं वक्ष्यामि ॥ ३५८ ॥

अर्थ-में अन्थकती खुवर्णके समान वर्णवाले, इन्द्रकर पूजनीक ऐसे श्रीवर्धमान तीर्थ-कर देवको नमस्कार करके गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंके. भक्तसहित सत्त्वस्थानको कहता हूं ॥ ३५८॥ एक जीवके एक कालमें जितनी प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाय उनके समृहका नाम स्थान है। और उस स्थानकी एकसी—समान संख्यारूप प्रकृतियोंमें जो संख्या समानही रहे परन्तु प्रकृतियां वदल जाय तो उसे भक्त कहते हैं। जैसे किसी जीवके १४६ की सत्ता और किसीके १४५ प्रकृयोंकी सत्ता हो तो इस जगह पर स्थान दो हुए । परंतु उस एक स्थानकी संख्यामें जैसे कि १४५ के स्थानमें किसी जीवके तो मनुष्याय तथा देवायु सहित १४५ की सत्ता है, तथा किसीके तिर्यचायु और नरकायुकी सत्ता सहित १४५ की सत्ता है। अत एव यहांपर स्थान तो एक ही रहा; क्योंकि संख्या एक है, परंतु प्रकृतियोंके वदलनेसे भक्त दो हुए। इसीप्रकार सब जगह स्थान और मक्त समझलेना॥

आगे गुणस्थानोंमें स्थान और भक्तके कहनेका विधान दिखाते हैं;—

आउगवंधावंधणभेदमकाऊण वण्णणं पहमं । भेदेण य भंगसमं परूवणं होदि विदियम्हि ॥ ३५९ ॥

अागुष्कवन्धावन्धनभेद्मकृत्वा वर्णनं प्रथमम् । भेदेन च भङ्गसमं प्ररूपणं भवति द्वितीयस्मिन् ॥ ३५९ ॥ अर्थ-इस बनह प्रकृतियोके सत्त्वसान और मंगोंका वर्णन दो तरहसे समझना। आयुके वंघ और अवंघके मेदकी अपेक्षा नहीं करके पहला वर्णन, तथा आयुवंघके मेदसहित-उसकी अपेक्षा रखके दूसग वर्णन॥ ३५९॥

अन इन दोनों पर्होंमेंसे पहले सामान्यसे प्रथमपक्षके अनुसार संचाका निधान करते हैं:—

सन्त्रं तिगेग सन्त्रं चेगं छमु दांणिण चलमु छह्स य दुगे। छस्सगदालं दोमु तिसद्वी परिद्वीण पिंड सत्तं जाणे ॥ ३६०॥ सर्व त्रिकंकं सर्व चंकं पद्मु द्वयं चतुर्धु पद् दश च द्विके। पद्सप्रचत्नारिशन् द्वयोः त्रिपिष्टः परिहीनं प्रति सत्त्वं जानीहि॥ ३६०॥

अर्थ—मिध्यादृष्टि आदि चाँदह गुणसानां मिते क्रमसे पहलेमें सव-११८ का, दूसरेमें तीन क्रमका, तीसरेमें एक क्रमका, चोथमें सबका, पांचवेंमें एक क्रमका, प्रमचादि छह गुणसानोंमें दो कॅमका, उसमें मी उपश्रम श्रेणीकी अपेशा अपृवेक्तरणादि चार गुणसानोंमें छह क्रमका, अपक्षेत्रणीकी अपेशा अपृवेक्तरणादि दो गुणसानोंमें दश क्रमका, सुक्ष्मसांपराय तथा आणक्रपाय इनदोमें क्रमसे १६ और १७ क्रमका, सयोग केवली अयोग केवली इन दो गुणसानोंमें ६३ क्रमका अर्थात् ८५ प्रकृतियोंका सत्त्व जानना । और "च" शब्दसे अयोगकेवलीके अंत समयमें १३५ विना १३ प्रकृतियोंका सत्त्व दहता है ॥ ३६० ॥

आगे जो प्रकृतियां हीन कीगई हैं उनके नाम कहते हैं,—

सासणिमस्से देसे संजददुग सामगेमु णत्थी य । तित्थाहारं तित्थं णिरयाज णिरयतिरियञ्जाङञ्जणं ॥ ३६१ ॥ सासादनिमेश्रे देशे संवतिहेके शामकेषु नास्ति च । त्रीयोहारं तीर्थं निरयायुः निरयतिर्थेगायुरनम् ॥ ३६१ ॥

अर्थ—सासादन गुणस्थानमं, मिश्रमं, देशसंयतमं, प्रमतसंयतादि दोमं, उपशमश्रेणीवाले गुणस्थानोंमं, कमसे तीर्थकर १ आहारक शरीर २ आहारकांगोपांग ३ ये तीन, तीर्थकर प्रकृति, नरकायु, नरक-तिर्थवायु, नरकायु १ तिर्थवायु २ अनंतानुवंधीकी चौकड़ी ये ६ प्रकृतियां, सत्त्व प्रकृतियोंमेंसे नहीं हैं। इसके आगे अपक श्रेणीमें "दश्च यदुगे" इस गाधामें कहे मुन्द दीन प्रकृतियां समझना ॥ २६१ ॥

अब गुणसानोंमें आयुक्ते वंघ अवंघके मेन्सहित विशेष कथन करते हुए पहले सान-संस्थाको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

विगुणणव चारि अहं मिच्छतिये अयद्चलमु चाछीसं। तिय जनसमागे संते चल्वीसा होति पत्तेयं ॥ ३६२ ॥ चल्छकदि चल्अहं चल्छक य होति सत्तठाणाणि। आल्गवंघावंघे अजोगिअंते तदो भंगा ॥ ३६३ ॥ जुम्मं। द्विगुणनव चत्वारि अष्ट सिथ्यत्रये अयतचतुर्पु चत्वारिशत्। त्रीणि उपशासके शान्ते चतुर्विशतिः भवन्ति प्रत्येकम् ॥ ३६२ ॥ चतुःषट्कृतिः चतुरष्ट चतुःषद्वं च भवन्ति सत्त्वस्थानानि । आयुष्कबन्धाबन्धे अयोग्यन्ते ततो भङ्गाः ॥ ३६३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानपर्यत क्रमसे दोगुणित नौ अर्थात् १८, ४ और ८ सत्त्वस्थान हैं । तथा असंयतादि चार गुणस्थानोंमें चालीस चालीस स्थान हैं । अपूर्व-फरणादि तीन उपशमश्रेणीवाले गुणस्थानोंमें तथा उपशांतकषाय गुणस्थानमें प्रत्येक (हरएक) के चौवीस २ स्थान हैं । और क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा अपूर्वकरणआदि अयोगीपर्यंत क्रमसे ४, छहका वर्ग अर्थात् ३६, ४, ८, ४, ६ सत्त्वस्थान हैं । इसक आगे जो स्थानोंके मक्क ( मेद ) हैं सो आगेकी गाथामें कहते हैं ॥ ३६२ ॥ ३६३ ॥

पण्णास बार छक्कदि वीससयं अहदारु दुसु दारुं। अडवीसा वासही अडचडवीसा य अह चड अह ॥ ३६४॥

पश्चाशत् द्वादश षट्कृतिः विंशशतं अष्टचत्वारिंशत् द्वयोः चत्वारिंशत् । अष्टाविंशतिः द्वाषष्टिः अष्टचतुर्विंशतिः च अष्ट चत्वारि अष्ट ॥ ३६४॥

अर्थ — मिध्यादृष्टिआदि सात गुणस्थानोंमें तथा उपशमादि दोनों मिली हुई श्रेणियोंमें तथा उपशांतकषायादि गुणस्थानोंमें अठारहआदि स्थानोंके क्रमसे ५०, १२, ३६, १२०, ४८, ४०, ४०, २८, ६२, २८, २४, ८, ४, ८, भंग जानना ॥ ३६४॥

आगे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके १८ स्थानोंमें मक्कतियोंकी संख्याकी आयुके बंध वा अवंधकी अपेक्षासे कहते हैं:—

दुतिन्नस्मत्तद्वणवेकरसं सत्तरसमूणवीसमिगिवीसं । हीणा सबे सत्ता मिच्ने बद्धाउगिदरमेगूणं ॥ ३६५ ॥

द्वित्रिपदसप्ताष्टनवैकादश सप्तदशोनविंशमेकविशम् । हीना सर्वो सत्ता मिथ्ये बद्धायुष्कमितरदेकोनम् ॥ ३६५ ॥

अर्थ— मिथ्यादृष्टि बद्धायुवालेके सब सत्वप्रकृतियों मेंसे २, ३, ६, ७, ८, ९, ११ १७, १९, २१, प्रकृतियां कमकरनेसे १० खान हुए। तथा अबद्धायुवालेके आठ स्थानतक इन्मेंसे एक एक कमती करना, और दो स्थान पहलेकी ही तरह समझना। इसप्रकार १० स्थान हुए। सब मिलकर २० स्थान होते हैं। उनमेंसे नवमां दशवां स्थान दोनोंका समान होनेसे २० मेंसे दो कम किये। इसतरह बाकी बचे १८ स्थान ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके कहे गये हैं॥ ३६५॥

अव उन कम कीहुई प्रकृतियोंको दो गाथाओंसे कहते हैं;—
तिरियाउगदेवाउगमण्णदराउगदुगं तहा तित्यं।
देवतिरियाउसिहया हारचउकं तु छचेदे॥ ३६६॥
आउदुगहारितत्थं सम्मं मिर्सं च तह य देवदुगं।
णारयछकं च तहा णराउउचं च मणुवदुगं॥ ३६७॥ जुम्मं।
तिर्थगायुष्कदेवायुष्कमन्यतरायुष्कद्विकं तथा तीर्थम्।
देवतिर्यगायुस्सहितमाहारचतुष्कं तु पट्ट्वैताः॥ ३६६॥
आयुद्धिकाहारतीर्थं सम्यं मिश्रं च तथा च देवद्विकम्।
नारकपट्टं च तथा नरायुक्चं च मानवद्विकम्॥ ३६७॥ युग्मम्।

अर्थ — मिध्यादृष्टिके खानोंकी कम कीगई प्रकृतियां कमसे तिर्यवायु १ देवायु २, मुज्यमान वध्यमान आयुसे रहित कोईमी दो आयु और तिर्थंकर प्रकृति ये तीन, देवायु तिर्यंवायु और आहारककी चौकड़ी ये छह, कोईमी दो आयु—आहारकतुष्क — तीर्थंकर प्रकृति ये सात, इन सातमें सम्यक्त्वप्रकृतिमी जोड़नेसे ८, मिश्रप्रकृतिमी जोड़नेसे ९, देवगतिका जोड़ा जोड़नेसे ११, नरकगतिआदि छह (नरकगति १ नरकगत्यानुपूर्वी २ विक्रियिक शरीर ३ उसके आंगोपांग ४ उसीका वंधन ५ तथा संघात ६) ११ में मिलानेसे १७, और मनुष्यायु उच्चगोत्र ये दोमी मिलानेसे १९, तथा देवगित आदि दो और मी मिलानेसे २१ प्रकृतियां होती हैं॥ ३६६॥ ३६०॥

इसप्रकार बद्धायुके ये १० स्थान कहे। अबद्धायुवालेके अज्यमान (जिसको भीग रहा है) आयुकी ही सत्ता है। बध्यमान (बंध कीगई आगामी) आयुकी सत्ता उसके नहीं है। इसकारण बद्धायुके १० स्थानोंमेंसे एक एक बध्यमान आयुके हीन होजानेसे अबद्धा- युकेमी दशस्थान जानना । परन्तु उनमेंसे दोबार एकसे कहेहुए दो स्थान घटाकर बाकी १८ स्थान मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें समझना। इन १८ स्थानोंके ५० मंगोंका विस्तार बड़ी टीकासे समझलेना, विस्तरके भयसे यहांपर नहीं लिखा है॥

अब मिथ्यादृष्टिके कोई कोई स्थानके भंग कहते हुए अबद्धायुके सातवें स्थानके चार भंग दो गाथाओंसे कहते हैं,—

उवेिछद्देवदुगे विदियपदे चारि मंगया एवं । सपदे पढमो विदियं सो चेव णरेस उप्पण्णो ॥ ३६८ ॥ वेगुवॅअट्टरिहदे पंचिंदियतिरियजादिसुववण्णे । स्ररूठवंघे तदियो णरेसु तव्वंघणे तुरियो ॥ ३६९ ॥ जुम्मं । उद्देलितदेवद्विके द्वितीयपदे चत्वारो भन्ना एवम् । स्वपदे प्रथमो द्वितीयः स चैव नरेषु उत्पन्नः ॥ ३६८ ॥ वैगूर्वाष्टरितं पश्चेन्द्रियतिर्थग्जातिपूपपन्ने । सुरषङ्गन्धे ततीयो नरेषु तद्गन्धने तुरीयः ॥ ३६९ ॥ गुग्मम् ।

अर्थ — बद्धायुके सातवें स्थानकेबाद अबद्धायुका १३६ प्रकृतिरूप सातवां स्थान है। वहां जिसके देवगतिआदि दो प्रकृतियोंकी उद्देलना हुई है उसके चार मंग हैं। वे इस-तरहसे हैं—अपने स्थानमें अर्थात एकेन्द्री वा विकलत्रय जीवके अपनी ही पर्यायमें १३६ प्रकृतिरूपस्थान होना पहलामंग है। तथा वही जीव मरणकरके मनुष्य उत्पन्न हुआ उस जगह दूसरा मंग है। जिसके वैकियिक शरीरादि आठकी उद्देलना (अभाव) हुई ऐसा वही एकेन्द्री वा विकलत्रय जीव मरणकरके तिर्यंच पंचेन्द्री जातिमें उत्पन्न हुआ, और वहां देवगतिआदि छह प्रकृतियोंका बंध करनेपरमी आहारक चतुष्क आदि बारहके विना १३६ प्रकृतिरूप तीसरा मंग हुआ। वही जीव मरणकरके मनुष्य उत्पन्न हुआ। यहांपर देवगति-आदि छह प्रकृतियोंका बंध करता है किंतु १२ के विना १३६ का ही बंध करता है, अतः उस जगह चौथा मंग हुआ। इसप्रकार चार मंग जानना ॥ ३६८॥ ३६९॥ यहांपर प्रकृतियोंके बदलनेसे मंग तो जुदे २ हुए, परंतु संख्या एक होनेसे स्थान एक एक ही हुआ॥

अब आठवें अबद्धायुखानके दो भंग कहते हैं;—

णारकछकुन्वेछे आउगवंधुिन्झदे दुमंगा हु । इगिविगळेसिगिभंगो तिम्म णरे विदियमुप्पण्णे ॥ ३७० ॥ नारकपद्गोद्देल्ये आयुर्वन्धोिन्झते द्विभङ्गो हि । एकविकळेष्वेकभङ्गः तिस्मन्नरे द्वितीयमुत्पन्ने ॥ ३७० ॥

अर्थ—आठवें अबद्धायुस्थानमें आयुवंधके बदलनेसे दो भंग होते हैं । उनमेंसे नरक-गतिआदि ६ प्रकृतियोंकी उद्देलना करनेवाले एकेन्द्री वा विकलेन्द्री जीवके अपनी ही पर्यायमें १३० प्रकृतिरूपस्थान होना पहला भंग है । तथा वही जीव मरणकर मनुष्य उत्पन्न हुआ वहां आयुके बदलनेसे १३० रूपस्थान होना दूसरा भंग है ॥ ३७० ॥

आगे अठारह स्थानोंके पुनरुक्त और समभंगके विना नो ५० भंग कहे हैं उनमेंसे किस किस स्थानमें कितने २ भंग होते हैं उनकी संख्या कहते हैं;—

विदिये तुरिये पणगे छड्डे पंचेव सेसगे एकं। विगचउपणछस्सत्तयठाणे चत्तारि अड्डगे दोण्णि ॥ ३७१ ॥ द्वितीये चतुर्थे पश्चमे षष्ठे पश्चैव शेषके एकः। द्विकचतुःपश्चपट्सप्तमस्थाने चत्वारः अष्टमे द्वौ ॥ ३७१ ॥

अर्थ-नद्धायुके वूसरे, नौथे, पांचवें, छठे, स्थानमें ५ पांच ही मंग होते हैं । और रोष पहले, तीसरे, सातवें, आठवें, नवमे, दशवें स्थानमें एक एक ही मंग है। तथा

अवद्धायुक्ते दूसरे, चाँथे, पांचवं, छठे, सातवं स्थानमं चार २ भंग, खार आठवं स्थानमं २ भंग हैं। कीर रोप वचे पहले, तीसरे स्थानमं एक एक भंग है। इसपकार मिध्यादृष्टिमं अठारह सत्त्व स्थानींके ५० भंग जानना ॥ २०१॥

अव सासादनगुणस्थान तथा मिश्रगुणस्थानमें स्थान खोर भंगोंकी संख्या चार गाथा-

ओंसे कहते हैं;—

सत्तिगं आसाणे मिस्से तिगसत्तसत्तएयारा । परिहीण सबसत्तं वद्धस्सियरस्य एगूणं ॥ ३७२ ॥ सप्तित्रकमासाने मिश्रे त्रिकसप्तसप्तैकादश । परिहीनं सर्वसत्त्वं वद्धस्थेतरस्थैकोनम् ॥ ३७२ ॥

अर्थ —सासादन गुणस्थानमं सब प्रकृतियों के सत्त्वमें सात कम अथवा तीन कम ऐसे दो सत्त्वस्थान हैं। जोर मिश्रगुणस्थानमं सब सत्त्वप्रकृतियों में तीन कम, सात कम, सात कम, सात कम, ग्यारह कम ऐसे चार स्थान बद्धायुकी अपेक्षा जानना। जोर अबद्धायुकी अपेक्षा उनमें सेमी एक एक बध्यमानआयु कम स्थान जानने। इसप्रकार ४ सासादनके जीर ८ मिश्रके स्थान हुए ॥ ३७२ ॥

वागे सासादनकी हीन प्रकृतियोंको कहते हैं;—

तित्थाहारचउकं अण्णदराउगृदुगं च सत्तेदे । हारचउकं विजय तिण्णि य केइं समुद्दिष्टं ॥ ३७३ ॥ तीर्थाहारचतुष्कमन्यतरायुष्कद्विकं च सप्तेताः । आहारचतुष्कं वर्जयिता तिस्रश्च केश्चित् समुहिष्टम् ॥ ३७३ ॥

अर्थ—तीर्थंकर प्रकृति, आहारक गरीरकी चौकड़ी, भुज्यमान—वध्यमान आयुके सिवाय कोईमी दो आयु, ये सात प्रकृतियां हीन कहीं हैं । तथा इनमेंसे आहारक शरी-रादि चार प्रकृतियांको छोड़कर तीनही प्रकृतिया कम हें ऐसा कोई आचार्य कहते हैं । इसिलेये १४१ तथा १४५ प्रकृतिरूप दो स्थान हुए ॥ ३७३ ॥

अव मिश्रगुणस्थानकी हीनप्रकृतियोंको कहते हैं;—

तित्थण्णदराउदुगं तिण्णिवि अणसिहय तह य सत्तं च। हारचउके सिहया ते चेय य होति एयारा ॥ ३७४ ॥ तीर्थान्यतरायुर्दिकं तिस्र अपि अनसिहताः तथा च सत्त्वं च। आहारचतुष्केण सिहतास्ताः चैव च भवन्ति एकाद्य ॥ ३०४ ॥

अर्थ-तीर्थंकर प्रकृति, अज्यमान और वध्यमान आयुको छोड़कर कोईमी दो आयु, इस प्रकार तीन प्रकृतियां; तथा ये तीनों और अनंतानुवंधी चार प्रकृतियां इसतरह सात, अथवा वे तीनों तथा आहारकादि चार-इसप्रकार सात, और ये सब मिलकर हुई ११ प्रकृतियां-इसतरहसे मिश्रगुणस्थानके चार स्थान हुए॥ ३७४॥

आगे सासादन और मिश्रके स्थानोंके भंग गिनाते हैं;—

साणे पण इगि भंगा वद्धस्सियरस्स चारि दो चेव। मिस्से पणपण भंगा वद्धस्सियरस्स चउ चऊ णेया ॥ ३७५॥ साने पश्च एको भङ्गा वद्धस्रेतरस्य चत्वारो हो चैव। मिश्रे पश्चपश्च भङ्गा वद्धस्रेतरस्य चत्वारस्रत्वारो होयाः॥ ३७५॥

अर्थ — सासादन गुणस्थानमें बद्धायुस्थानोंके पांच और एक, तथा अबद्धायुस्थानोंके १ और २ मंग हैं । इसतरह चारस्थानोंके १२ मंग जानना । मिश्रगुणस्थानमें बद्धायु-स्थानके पांच पांच मंग और अबद्धायु स्थानके चार चार मंग हैं । इसप्रकार आठस्थानोंके ३६ मंग हुएं ॥ ३७५ ॥

आगे असंयत गुणस्थानमें ४० स्थानोंकी सिद्धि और उनस्थानोंके १२० भंग छह

दुग छक्क सत्त अद्वं णवरिहयं तह य चउपिं किचा।
णभिगि चउ पण हीणं बद्धस्सियरस्स एगूणं ॥ ३७६॥
दिकं पट्दं सप्त अष्ट नवरिहतं तथा च चतुःपङ्कीः कृत्वा।
नभमेकं चतुष्कं पश्च हीनं बद्धस्थेतरस्थैकोनम् ॥ ३७६॥

. अर्थ—दो, छह, सात, आठ, नौ प्रकृतियोंकर रहित स्थान बराबर लिखना, और इनकी नीचे नीचे चार पङ्की करनी । उन चार पंक्तियोंमें (लाइनोंमें) क्रमसे शृत्य, १, ४, और ५ हरएक कोठेमेंसे घटाना । इसप्रकार बद्धायुके २० सत्तास्थान हुए । और इन्हीं वीसस्थानोंमें एक एक स्थानकी प्रकृतियोंमें एक एक औरमी कम करनेसे अबद्धायुके स्थानभी २० हुए। इसप्रकार असंयत गुणस्थानमें ४० सत्त्व स्थान हुए ॥ ३७६॥

आगे चारों पंक्तियोंमें तीर्थंकरप्रकृति और आहारकशरीरप्रकृतिकी अपेक्षाही विशेषता है ऐसा कहते हैं:—

तित्थाहारे सहियं तित्थूणं अह य हारचउहीणं । तित्थाहारचउक्केणूणं इति चउपिडडाणं ॥ ३७७ ॥ तीर्थाहारेण सहितं तीर्थोनमथ चाहारचतुर्हीनम् । तीर्थाहारचतुष्केनोनमिति चतुःपङ्किखानम् ॥ ३७७ ॥

अर्थ-बद्धायु और अबद्धायुकी पहली दो पिक्सियोंके पांच पांच स्थान तीर्थंकर और आहारक शरीरचतुष्क सिहत हैं, इसलिये शून्य कम किया। अर्थात् यहां जितनी प्रकृति-

योंकी योग्यता है उतनी नहती हैं। दूसरी दोपंक्तियोंमें तिथंकर प्रकृति न होनेसे एक एक कमती की । तीसरी पंक्तिके पांच पांच स्थान आहारक चतुष्क रहित हैं इसकारण चार चार प्रकृतियां कम की । चेथी पंक्तिमें तीथंकर और आहारक चतुष्क ये पांच प्रकृतियां न होनेसे पांच प्रकृति कम कही हैं। इस प्रकार चार पंक्तियोंके स्थान जानना ॥३७७॥

आगे दो छहआदि नो प्रकृतियां घटाईयी उनके नाम कहते हैं;—

अण्णदरशाउसहिया तिरियाक ते च तह य अणसहिया। मिच्छं मिस्सं सम्मं कमेण खिवदे हवे ठाणा ॥ ३७८॥ अन्यतराष्ट्रः सहितं तियेगाष्ट्रः ते च तथा च अनसहिते। मिछ्यं मिश्रं सम्बन्त्वं क्रमेण क्षपिन मवेन स्वानम् ॥ ३७८॥

अर्थ—ित्यैचायुसे भिन्न कोईएक आयु ऑर तियँचायु ये दोपकृतियां, ये दोनीं तथा अनंतानुवंबी चार—इसप्रकार ६, मिथ्यात्व सहित ७, मिश्रमोहनीय सहित ८, सम्यक्त्व प्रकृति सहित ९, इन प्रकृतियोंको क्रमसे कम करनेपर स्थान होते हैं॥ ३७८॥

आगे इन स्थानंकि भंग दो गायाओंसे कहते हैं;—

आदिमपंचद्वाणं दुगदुगभंगा हवंति वद्धस्स । इयरस्सित्र णादवा तिगतिगइगि तिण्णितिण्णेव ॥ ३७९ ॥ आदिमपश्चम्याने हिकहिकमङ्गी भवतः वद्धस्य । इतरस्यापि ज्ञातच्याः त्रिकत्रिकेकं त्रयस्यय एव ॥ ३७९ ॥

अर्थ-पहर्ली पंक्तिके बद्धायु सर्वची पांच स्थानीमें दो दो मंग हैं । इससे दूसरे अबद्धायुके पांचस्थानोंमें क्रमसे २, २, १, २, १, मंग नानना ॥ २७९॥

विदियस्सवि पणठाणे पण पण तिग तिण्ण चारि बृहस्स । इयरस्स होति णेया चउचउइगिचारि चत्तारि ॥ ३८० ॥ हितीयस्मपि पञ्चस्मान पञ्च पञ्च त्रिकं त्रयः चत्वारः बहस्य । इतरस्य भवन्ति ब्रेया चतुश्रनुरेकचत्वारः चत्वारः ॥ ३८० ॥

अर्थ--दृस्री पंक्तिक मी वद्धायुके पांच स्थानोंमें क्रमसे ५, ५, ३, ३, १ गंग हैं। तथा दूसरे अवद्धायुके पांच स्थानोंमें क्रमसे ४, १, १, १, १ मंग हैं॥ ३८०॥

आदिख़दससु सरिमा भंगेण य तिदियदसयटाणाणि । निदियम्स चउत्यस्स य दसटाणाणि य समा होति ॥३८१॥ आद्यदशसु सहणा भंक्षेन च वृतीयद्शकस्थानानि । द्वितीयस्य चतुर्थस्य च दशस्थानानि च समानि भवन्ति ॥ ३८१॥ अर्थ — पहलीपंक्तिके दशस्थानोंके भंगोंके समान तीसरी पंक्तिके दशस्थानोंके भंग होते हैं। तथा दूसरी पंक्तिके दशस्थानोंके भंगोंके समान चौथी पंक्तिके दशस्थानोंके भंग समझना । इसप्रकार सब मिलकर असंयत गुणस्थानमें ४० सत्त्वस्थानोंके १२० भंग हुए ॥ ३८१ ॥

अब देशसंयतादि तीन गुणस्थानोंमें स्थान और भंग कहते हैं;—

देसतियेसुवि एवं भंगा एकेक देसगरस पुणो । पिडरासि विदियतुरियस्सादीविदियम्मि दो भंगा ॥ -३८२ ॥

देशत्रयेध्वपि एवं भङ्गा एकैकं देशकस्य पुनः ।

प्रतिराशि द्वितीयचतुर्थस्यादिदितीयस्मिन् द्वौ भङ्गौ ॥ ३८२ ॥

अर्थ—इसीतरह—असंयतगुणस्थानके समान देशिवरतादि तीन गुणस्थानोंमें भी चालीसे २ सत्त्वस्थान जानने, और सब स्थानोंमें एक एक भंग है । परंतु देशसंयत गुणस्थानमें दूसरी दो पंक्ति तथा चौथी दो (वद्धायु—अबद्धायुरूप) पंक्तियोंके पहले और दूसरे स्थानमें दो दो मंग जानना ॥ ३८२ ॥

आगे उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोंमें स्थान और मंग कहनेकी इच्छासे आचार्य पहले अपूर्वकरणमें स्थान और भड़ोंको कहते हैं;—

हुगछक्कतिष्णिवरगेणुणापुञ्वस्स चलपर्डं किचा।
णभिगिचलपणहीणं वद्धिसयरस्स एगुणं ॥ ३८३॥
द्विकपद्भिवर्गेनोनानि अपूर्वस्य चतुःप्रतिं कृत्वा।
नभैकचतुःपश्चहीनं वद्धस्थेतरस्थैकोनम् ॥ ३८३॥

अर्थ—उपरामश्रेणीके अपूर्व करण गुणस्थानमें दो, छह, तीनकावर्ग अर्थात् नौ पंकृति कम जो तीन स्थान हैं उनकी चार पंक्तियां करके पंक्तिके कमसे सून्य, एक, ४, पांच कम करें तो बद्धायुके स्थान होते हैं । और इतर अर्थात् अबद्धायुके स्थान उनमेंसे मी एक एक प्रकृति कम करनेपर होते हैं । इसतरह २४ स्थान हुए ॥ ३८३ ॥

अव कम कीहुई प्रकृतियोंके नाम और भंग कहते हैं;—

णिरयतिरियां दोणिणिव पढमकसायाणि दंसणितयाणि । हीणा एदे णेया भंगे एकेकगा होंति ॥ ३८४ ॥

निरयतिर्यगायुपी द्वे अपि प्रथमकपाया दर्जनत्रीणि।

हीनानि एतानि झेयानि भद्गा एकैकका भवन्ति ॥ ३८४ ॥

अर्थ—नरकायु और तिर्यंचायु-ये दो, ये दोनों और पहली (अनंतानुवंधी) चार कषाय इसतरह ६, तथा ६ ये और तीन दर्शन मोहनीय ऐसे सब ६, इसप्रकार इन प्रक्र-तियोंसे हीन तीन स्थान जानने । और इनके भंग एक एक ही होते हैं ॥ ३८४ ॥ आगे वाकीवचे दो उपशमक और एक उपशांत कपाय ऐसे तीन गुणखानोंमें और क्षपक्षेणीके अपूर्वकरण गुणखानमें खान तथा मंग कहते हैं;—

एतं तिसु उवसमगे खवगापुद्यम्मि दसिंहं परिहीणं । सन्तं चउपिंड किचा णभमेकं चारि पण हीणं ॥ ३८५ ॥ एवं त्रिपु उपगमकंषु क्षपकापूर्वे दग्गभिः परिहीनम् । सर्व चतुःप्रतिकं कृत्वा नभमेकं चत्वारि पश्च हीनम् ॥ ३८५ ॥

अर्थ—इस उपजमक अपूर्वकरणकी तरह उपजमक अनिवृत्तिकरणादि तीन गुणस्था-नीम सत्त्वस्थान और भंग चोवीस चोवीस जानना । तथा क्षपक अपूर्व करणमें १० प्रकृतियों रहित एक स्थानकी चारपंक्तियां करके कमसे पहलेकी तरह शून्य, १, १, ५, प्रकृतियां कम करना चाहिये । इसतरह चार स्थान और चार ही मंग होते हैं ॥३८५॥

अव क्षपक अनिवृत्तिकरणमें स्थान और मंग कहते हैं;—

एदे सत्तद्वाणा अणियद्विस्सिव पुणोवि खिवदेवि ।

सोलस अद्वेककं छकेकं एकमेक तहा ॥ ३८६ ॥

एतानि सत्त्रस्थानानि अनिष्ठत्तेरपि पुनरपि क्षपितेपि ।

पोडगाँष्टकैकं पट्टूकमेकमेकं तथा ॥ ३८६ ॥

अर्थ—ये जो क्षपक अपूर्वकरणमें चार स्थान कहे हें वे क्षपक अनिवृत्तिकरणमें मी जानना । खार इसीयकार १६, ८, १, १, ६, १, १, १, प्रकृति कम करनेसे आठ स्थान अन्य मी होते हैं । इनकीमी चार पंक्तियां करके पूर्ववत् क्रमसे शून्यादि घटानेपर ३२ मेद होजाते हें । इसप्रकार ४+३२ मिरुकर अनिवृत्तिकरण क्षपकके स्थान ३६ हुए, ऐसा जानना ॥ ३८६ ॥

अव इन स्थानोंके भंग दोगाथाओंसे कहते हैं;—

भंगा एकेका पुण णउंसयक्खिविदचउसु ठाणेसु । विदियतुरियेसु दो दो भंगा तित्थयरहीणेसु ॥ ३८७॥ भंगाः एकेकाः पुनः नपुंसकश्रपितचतुर्पु स्थानेषु ।

द्वितीयतुरीययोः द्वी द्वी भङ्गी तीर्थकरहीनयोः ॥ ३८७ ॥ अर्थ—इन ३६ खानोंमें एक एक भंग है, परंतु नहांपर नपुंसक वेदका क्षय है ऐसे

अथ—इन ६६ स्थानाम एक एक भग है, परंतु नहांपर नपुंसक वेदका क्षय है ऐसे चारों स्थानोंमें तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ता रहित दूसरी झोर चौथी पंक्तिके दो स्थानोंमें दो दो मंग हैं॥ ३८७॥

यही कहते हैं;—

थीपुरिसोदयचिददे पुन्त्रं संढं खवेदि थी अत्थि । संढस्सुदये पुन्त्रं थीखविदं संढमत्थित्ति ॥ ३८८ ॥ स्तीपुरुपोद्यंचिति पूर्वं पण्ढं क्षपयति स्ती अस्ति । पण्डस्योद्ये पूर्वं स्तीक्षपितं पण्डमसीति ॥ ३८८ ॥

अर्थ—जो जीव स्नीभाववेद अथवा पुरुषवेदके उदयसहित क्षपक श्रेणी चढते हैं वे पहले नपुंसकभाववेदका क्षय करते हैं, स्नीवेदकी तो सत्ता वहां पर मौजूद रहती है। जीर नपुंसकवेदके उदयसहित जो क्षपकश्रेणी चढते हैं वे पहले स्नीवेदका क्षय करते हैं, उनके पूर्व कहे-दो स्थानोंमें नपुंसक वेदकी सत्ता रहती है। इसप्रकार दो स्थानोंके दो दो भंग हैं ऐसा होनेपर ३६ स्थानोंके ३८ भंग हुए॥ ३८८॥

आगे क्षपक सूक्ष्मसांपराय और क्षीणकपाय गुणस्थानमें स्थान तथा भंगींको कहते हैं:--

अणियद्विचरिमठाणा चत्तारिवि एकहीण सुहुमस्स । ते इगिदोण्णिविहीणं खीणस्सवि होंति ठाणाणि ॥ ३८९ ॥

अनिवृत्तिचरमस्थानानि चत्वार्येपि एकहीनं सूक्ष्मस्य । तानि एकद्विविहीनं क्षीणस्थापि भवन्ति स्थानानि ॥ ३८९'॥

अर्थ जिनवृत्तिकरण गुणस्थानके अंतके जो चार स्थान कहे हैं उनमेंसे हरएकमें संज्वलन माया कषाय कमकरनेपर सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानके चार स्थान होते हैं। और सूक्ष्मसांपरायके इन चारों स्थानोंमेंसे प्रत्येकमें एक संज्वलन लोग प्रकृति घटानेपर क्षीणकृषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें चार स्थान होते हैं। तथा इन्हीं चारों, स्थानोंमें निद्रा-प्रचला, ये दो, प्रकृतियां कमकरनेसे इसी गुणस्थानके अंतके समयमें चारस्थान होते हैं। इस प्रकार आठ स्थान क्षीणकृषायके जानना ॥ ३८९॥

आगे सयोगी और अयोगी गुणस्थानमें स्थानादि कहते हैं;—

ते चोद्दसपरिहीणा जोगिस्स अजोगिचरिमगेवि पुणो । वावत्तरिमडसिंहें दुसु दुसु हीणेसु दुगदुगा भंगा ॥ ३९० ॥

तानि चतुर्दशपरिहीनानि योगिन अयोगिचरमकेपि पुनः । द्वासप्ततिरष्टपष्टिः द्वयोर्द्वयोः हीनयोः द्विकद्विकौ भङ्गाः ॥ ३९० ॥

अथ — क्षीणकषायके अंतके चारखानों में चौदहं प्रकृतियां कम करनेसे ८५ आदिकके चारखान सयोग केवलीके होते हैं। और अयोग केवलीके अंतके दो समय शेप रहें तबतक वे चारखान हैं। सयोग केवलीके चारखानों में एहले और दूसरे खानमें वहत्तर प्रकृतियां कमकरने तथा तीसरे चौथे खानमें अडसिठ घटानेपर चार खान होते हैं। यहांपर पुनरुक्तपना होनेसे दो खानही समझना। और अंतके दो समयों दो दो खान हैं वहांपर दो दो मंग हैं। इसप्रकार ६ खान और उनके ८ मंग अयोगकेवलीके अंत-समयतक जानना।। ३९०॥

आगे "दुगडक्कतिण्णिवनो" इत्यादि गाधाकेद्वारा पहले अनंतानुवंघी सहित आठ स्थान उपराम श्रेणीवालेंकि कहे थे। वे अपनी (श्रीकनकनंदिं आचार्यकी) पक्षमें नहीं हैं। इत्यादि विशेषको और उनकी मंग संख्याको चार गाधाओंसे कहते हैं;—

णित्य अणं उनसमगे खनगापुन्नं खनित्त अट्टा य । पन्छा सोलादीणं खनणं इदि केई णिदिटं ॥ ३९१ ॥ नाखि अनमुपन्नमेके क्षपन्नापृर्वे क्षपित्ना अष्टो च । प्रवान् नोड्यादीनां क्षपणिति कैनिदिष्टम् ॥ ३९१ ॥

- अर्थ-- श्रीकनकनंदी आचार्यकी संप्रदाय (पक्ष) में ऐसा कहा है कि उपरामश्रेणीवाले चार गुणस्वानोंमें अनंतानुवंधी चारका सत्त्व नहीं है । इसकारण २४ स्वानोंमेंसे वद्धायु और अवद्धायु दोनोंके आठस्वान कम करनेपर १६ स्वानहीं हैं। और अपक अपूर्वकरण-वाले पहले मध्यकी आठ कपायोंका अयकरके पीछे १६ आदिक प्रकृतियोंका अयकरते हैं॥ ३९१॥

अणियद्विगुणद्वाणे मायारहिदं च ठाणमिच्छंति । ठाणा भंगपमाणा केइ एवं परुवेति ॥ ३९२ ॥ अनिवृत्तिगुणस्ताने मायारहितं च स्थाननिच्छन्ति । स्थानानि भड़प्रमाणानि केचिदेवं प्ररूपयन्ति ॥ ३९२ ॥

अर्थ कोई आचार्य, अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें माया कषाय रहित चार स्थान हैं, ऐसा मानते हैं । तथा कोई स्थानोंको मंगके प्रमाण अर्थात् दोनोंकी एकसी संस्था कहते हैं ॥ ३९२ ॥

ऐसा होनेपर खान और भंगोंकी संख्या कहते हैं;—

अद्वारह चंड अट्टं मिच्छतिये उनिर चाल चंडठाणे। तिसु उनसमगे संते सोलस सोलस हने ठाणा॥ ३९३॥ अष्टादश चत्नारि अष्ट निष्यत्रये डपरि चत्नारिशन् चतुःस्याने। त्रिपु डपशनके शान्ते पोडश पोडश भवंति स्यानानि॥ ३९३॥

अर्थ-मिथ्यादृष्टि बादि तीन गुणसानोंने पृशेक प्रकार १८, १, ८, सान हैं। क्यरके बतंयतादि चार गुणसानोंने चालीस चालीस सान हैं। तथा उपश्नमेंश्रेणीवाले तीन गुणसान तथा उपशांतमोह-इन चारनें सोल्ह सोल्ह सान हैं॥ ३९३॥ अब इनसानेंकि मंगोंकी संस्था कहते हैं.—

पण्णेकारं छक्कदि वीससयं अहुदाल दुसु तालं । वीसडितण्णं वीसं सोलहु य चारि अहुव ॥ ३९४ ॥ पञ्चागद्देकाद्श पद्कृतिः विक्रगतमप्रचत्वारिशत् हयोख्रत्वारिशत् । -विशाप्टविशत् विशं पोडशाष्ट च चत्वार अप्टैव ॥ ३९४ ॥ अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि स्थानोंके क्रमसे पूर्वीक्त प्रकार ५०, ११, ३६, १२०, ४८, ४०, ४०, दोनों श्रेणियोंके मिलकर २०, ३८, २०, १६, ८, ४, ८ भंग जानने । यहांपर गुरुओंके संप्रदाय मेदसे अनेकप्रकारका कथन किया है, वह सभी श्रद्धान करने योग्य है। क्योंकि इनकी अपेक्षाओंका प्रत्यक्षकेवली श्रुतकेवली विना निश्चय नहीं होसक्ता ॥ ३९४ ॥

अब सत्त्वस्थानाधिकारको पूर्ण करनेके इच्छुक आचार्य इसके पढ़नेका फरू दिखाते हैं;—
एवं सत्तद्वाणं सिवत्थरं विण्णयं मए सम्मं ।
जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ णिव्दुदिं सोक्खं ॥ ३९५॥
एवं सत्त्वस्थानं सिवस्तरं विणतं मया सम्यक् ।

यः पठति भूणोति भावयति स प्राप्नोति निर्देतिं सौख्यम् ॥ ३९५ ॥

अर्थ इसप्रकार सत्त्वस्थानका विस्तारसे अच्छीतरह मैंने वर्णन किया है। जो इस कर्मीके सत्त्वस्थानको पढेगा, खुनैगा और चिंतवन करेगा वह मोक्ष खुलको अवस्य प्राप्त होगा॥ ३९५॥

वरइंदणंदिगुरुणो पासे सोऊण सयलसिद्धंतं । सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्वाणं समुद्दिष्टं ॥ ३९६ ॥ वरेन्द्रनन्दिगुरोः पार्थे श्रुत्वा सकलसिद्धान्तम् । श्रीकनकनन्दिगुरुणा सत्त्वस्थानं समुद्दिष्टम् ॥ ३९६ ॥

अर्थ आचार्यीमें श्रेष्ठ ऐसे श्रीइन्द्रनंदि गुरुके पास समस्त सिद्धान्तको सुनकर श्री कनक्तनंदि सिद्धान्तकवर्ती गुरुने इस सत्त्वस्थानको सम्यक्रीतिसे कहा है ॥ ३९६ ॥ अब आचार्य महाराज अपनेको चक्रवर्तीकी समानता दिखाते हुए इस सत्त्वस्थानकथ-नके अधिकारको समाप्त करते हैं;—

जह चक्केण य चक्की छक्खंडं साहियं अविग्घेण । तह महचक्केण मया छक्खंडं साहियं सम्मं ॥ ३९७ ॥ यथा चक्रेण च चक्रिणा पद्खण्डं साधितमविष्ठेन । तथा मतिचक्रेण मया पद्खण्डं साधितं सम्यक् ॥ ३९७ ॥

अर्थ — जैसे चक्रवर्तीने भरतक्षेत्रके छह खंडोंको अपने चक्ररतसे निर्विष्ठ पूर्वक साधे -अर्थात् अपने वशमें किये हैं, उसी प्रकार मैंने भी बुद्धिरूप चक्रसे जीवस्थान १ क्षुद्रवंघ २ वंघस्तामी ३ वेदनाखंड ४ वर्गणाखंड ५ और महावंघ ६ के भेदसे छहखंडरूप सिद्धान्त- शाक्ष अच्छीतरह साधे अर्थात् जाने हैं ॥ ३९७ ॥

इति गोम्मटसार ग्रंथके कर्मकाण्डमें वालाववोधिनी भाषाटीका सहित सत्त्वस्थानभंग प्रकृपणनामा तीसरा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ३॥ देवचतुष्काहारद्विकायशोदेवायुष्कानां स पश्चात् । मिथ्यात्वातापानां नरानुस्थावरचतुष्कानाम् ॥ ४०० ॥ पश्चदशकपायभयद्विकहास्यद्विचतुर्जातिपुरुपवेदानाम् । सममेकत्रिंशतां शेपैकाशीतेः पूर्वं तु ॥ ४०१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—देवगति आदिकी चौकड़ी, आहारक शरीर युगल, अयशंस्कीर्ति और देवायु इन ८ मक्कतियोंकी वंघ व्युच्छित्ति उदयकी व्युच्छित्ति (अमाव होने) के पीछे होती है। और मिथ्यात्व, आताप, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थावर आदि चार, संज्वलनलोमके विना १५ कपाय, भय-जुगुप्सा, हास्य-रति २, एकेन्द्री आदि चार जाति, और पुरुपवेद-इन ३१ मक्कतियोंकी उदयव्युच्छित्ति और वंघव्युच्छित्ति एक कालमें होती है। तथा इनसे शेप ज्ञानावरणादि ८१ मक्कतियोंकी उदयव्युच्छित्ति एक वंघव्युच्छित्ति होती है। १००॥ १०१॥

आगे दूसरे तीन प्रश्नोंका समाधान दो गाथाओंसे करते हैं;—

सुरिणरयाक तित्थं नेगुि वयञ्कहारिमिदि जेसि । परउदयेण य वंधो मिन्छं सुहुमस्स घादीओ ॥ ४०२ ॥ तेजदुगं वण्णचक थिरसुहजुगलगुरुणिमिणधुवउदया । सोदयवंधा सेसा वासीदा उभयवंधाओ ॥ ४०३ ॥ जुम्मं ।

सुरिनरयायुपी तीर्थं वेगृर्विकपद्भाहारिमिति यारााम् । परोद्येन च वन्धो मिथ्यं सूक्ष्मस्य घातिन्यः ॥ ४०२ ॥ तेजोद्विकं वर्णचत्वारि स्थिरशुभयुगलागुरुनिर्माणध्रवोदयाः । स्वोद्यवन्धाः शेपाः द्व्यशीतिरुभयवन्धाः ॥ ४०३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ देवायु, नरकायु, तीर्थंकरप्रकृति, वैकियिकका पट्ट, आहरकशरीरका जोड़ा, इन ११ प्रकृतियोंका परके उदयसे वंघ हैं। और मिध्यात्व, सृक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें व्युच्छिन्न होनेवाली घातिया कर्मोंकी १९ प्रकृतियां, तैजसका युगल, वर्णादिक चार, स्थिर और शुभका जोड़ा, अगुरुल्घु, निर्माण ये ध्रव (नित्य) उदयवाली १२ प्रकृतियां-सव मिलकर २७ प्रकृतियोंका अपने उदय होनेपर ही वंघ होता है। तथा शेपरही पांच निद्रादि ८२ प्रकृतियां उभयवंधी हैं। अर्थात् इनका उदय होनेपर अथवा न होनेपरमी वंघ होता है। १०२॥ १०३॥

अव तीसरे तीन प्रश्नोंकी उत्तररूप प्रकृतियां चार गाथाओंसे कहते हैं;— सत्तेताल धुवावि य तित्थाहाराजगा णिरंतरगा। णिरयदुजाइचजकं संहदिसंठाणपणपणगं॥ ४०४॥ हुगासणादाबहुगं थावरदसगं असादसंहित्थि । अरदीसोगं चेदे सांतरगा होति चोत्तीसा ॥ ४०५ ॥ जुम्मं । सप्तचत्वारिशत् श्रुवा अपि च तीर्थाहारायुष्का निरन्तरकाः । निरयद्विजातिचतुष्कं संहतिसंस्थानपञ्चयञ्चकम् ॥ ४०४ ॥ हुगेमनातापद्विकं स्थावरद्शकमसातपण्डस्ती । अरतिः शोकं चेताः सान्तरका भवन्ति चतुर्खिशत् ॥ ४०५ ॥ युग्मम् ।

अर्थ-ज्ञानावरणादि पूर्वोक्त १७ श्रुव प्रकृतियां, तीर्थंकर, आहारका युगल, आयु १-ये ५१ प्रकृतियां निरंतर वंधवाली हैं। ब्रोर नरकगतिका जोड़ा, एकेन्द्री आदि चार जाति, आदिके संहनन ब्रोर संस्थान विना ५ संहनन ब्रोर ५ संस्थान, अपशस्तविहायोगिति, आताप-उद्योत, स्थावर आदि १०, असातावेदनीय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, अरति, शोक, ये ३१ प्रकृतियां सातरवंधी हैं। अर्थात् किसीसमय किसी प्रकृतिका, किसीसमय कोई प्रकृतिका वंध होता है॥ १०९॥ १०५॥

सुरणरितिरयोराि वयेगुन्त्रियदुगपसत्थगदिवर्जं।
परघाददुसमचडरं पंचिदिय तसदसं सादं॥ ४०६॥
हस्सरिदपुरिसगोद्दु सप्पडिवक्खिम्म सांतरा होति।
णहे पुण पडिवक्खे णिरंतरा होति वत्तीसा॥ ४०७॥ जुम्मं।
सुरनरितर्थगौराि कवंग्विकिद्विकप्रशस्मगितवक्रम्।
परघाति हसमचतुरसं पश्चेन्द्रियं त्रसद्य सातम्॥ ४०६॥
हास्यरितपुरुपगोत्रद्विकं सप्रतिपक्षे सान्तरा भवन्ति।
नष्टे पुनः प्रतिपक्षे निरन्तरा भवन्ति द्वात्रिंशत् ॥ ४००॥ युग्मम्।

अर्थ-देवगति-मनुप्यंगति-तिर्थंचगति-श्रोदारिकश्रीर-वैक्रियिकश्रिर—इन पांचोका जोड़ा, प्रशस्तिविहायोगति, वर्ज्ञपंभनाराचसंहनन, परघात युगल, समचतुरस्रसंस्थान, पंचे-न्द्रियजाति, त्रस आदि १०, सातावेदनीय, हास्य, रति, पुरुपवेद, गोत्र दो-ये ३२ प्रकृतियां प्रतिपक्षी (विरोधी) के रहते हुए सातर वंधवाली हें। श्रोर विरोधीपकृतियोंके नाश होनेपर निरंतर वंधवाली हें; अर्थात् उमयवंधी हें॥ ४०६॥ ४००॥ इसप्रकार नवप्रश्न नामकी प्रथमचूलिका कही।

भाषा पंचमागहार नामकी द्वितीयचूलिकाको कहते हुए मंगलाचरण करते हैं;— जत्थ वरणेमिचंदो महणेण विणा सुणिम्मलो जादो । सो अभयणंदिणिम्मलसुओवही हरस पात्रमलं ॥ ४०८ ॥ यत्र वरनेमिचन्द्रो मथनेन विना सुनिर्मलो जातः । स अभयनन्दिनिर्मलश्रुतोद्धिईरतु पाप्मलम् ॥ ४०८ ॥ अर्थ — जिसमें मथनके विना ही अत्यंत निर्मेल उत्कृष्टनेमिचन्द्र उत्पन्न हुआ ऐसा श्रीअभयनंदि आचार्यका उपदेशित निर्मेल शास्त्ररूपी समुद्र भव्यजीवोंके पापमलको दूर करो ॥ ४०८ ॥

अब पांच भागहारोंको कहते हैं;—

उवेलणविज्झादो अधापवत्तो गुणो य सन्वो य । संकमदि जेहिं कम्मं परिणामवसेण जीवाणं ॥ ४०९ ॥

उद्देलनविध्यात अधःप्रवृत्तः गुणश्च सर्वश्च । संक्रामति यै: कर्म परिणामवशेन जीवानाम् ॥ ४०९ ॥

अर्थ—संसारी जीनोंके अपने जिन परिणामोंके निमित्तसे ग्रुमकर्म और अग्रुमकर्म संक्रमण करें—अर्थात् अन्य प्रकृतिरूप परिणमे उसको भागहार कहते हैं। उसके उद्वेलन, विध्यात, अधःप्रवृत्त, गुणसंक्रम और सर्वसंक्रमण़के मेदसे पांच प्रकार हैं॥ ४०९॥

अब संक्रमणका खरूप कहते हैं;—

वंधे संकामिज्जदि णोवंधे णत्थि मूलपयडीणं । दंसणचरित्तमोहे आउचउके ण संकमणं ॥ ४१० ॥

बन्धे संक्रामति नोबन्धे नास्ति मूलप्रकृतीनाम् । दर्शनचरित्रमोहे आयुश्चतुष्के न संक्रमणम् ॥ ४१० ॥

अर्थ—अन्य प्रकृतिरूप परिणमनको संक्रमण कहते हैं। सो जिस प्रकृतिका वंध होता है उसी प्रकृतिका संक्रमण भी होता है। यह सामान्य विधान है कि जिसका वंध नहीं होता उसका संक्रमण भी नहीं होता। इस कथनका ज्ञापनसिद्ध प्रयोजन यह है कि दर्शनमोहनीके विना शेष सब प्रकृतियां वंध होनेपर संक्रमण करती हैं, ऐसा नियम जानना। तथा मूल-प्रकृतियोंका संक्रमण अर्थात् अन्यका अन्यरूप परस्परमें परिणमन नहीं होता। ज्ञानावरणकी प्रकृति कभी दर्शनावरणरूप नहीं होती। इससे सारांश यह निकला कि उत्तरप्रकृतियोंमें ही संक्रमण होता है । परंतु दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका, तथा चारो आयुओंका परस्परमें संक्रमण नहीं होता॥ ४१०॥

सम्मं मिच्छं मिस्सं सगुणहाणिम्म णेव संकमिद । सासणिमस्से णियमा दंसणितयसंकमो णित्थ ॥ ४११ ॥

सम्यं मिथ्यं मिश्रं खगुणस्थाने नैव संक्रामति । सासनमिश्रे नियमादृशनित्रकसंक्रमो नास्ति ॥ ४११ ॥

अर्थ—सम्यक्त्वमोहनीय, मिध्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, अपने २ असंयतादि गुण-स्थानोंमें तथा मिध्यात्व गुणस्थानमें और मिश्रमें संक्रमण नहीं करती । और सासादन तथा

मिश्रगुणस्थानमें नियमसे दर्शनमोहनीयके त्रिकका संक्रमण नहीं होता । असंयतादि चारमें होता है ॥ ४११ ॥

मिच्छे सम्मिस्साणं अधापवत्तो मुहुत्तअंतोत्ति । उन्त्रेलणं तु तत्तो दुचरिमकंडोत्ति णियमेण ॥ ४१२ ॥

मिध्ये सम्यग्मिश्रयोरघः प्रवृत्तः सुहूर्त्तोन्तरिति । उद्देलनं तु ततो द्विचरमकाण्ड इति नियमेन ॥ ४१२ ॥

अर्थ-मिध्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीयका अंत-मुह्तितक अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता है। और उद्वेलननामा सक्रमण अंतके समीपके—उपान्त्य काडकपर्यंत नियमसे प्रवर्तता है। वहांपर अधःप्रवृत्तसंक्रमण फालिरूप रहता है।। ४१२॥ एक समयमें संक्रमण होनेको फालि कहते हैं। समयसमृहमें संक्रमण होना कांडक कहा जाता है।।

उन्त्रेरुणपयडीणं गुणं तु चरिमिन्ह कंडये णियमा । चरिमे फालिम्मि पुणो सन्त्रं च य होदि संकमणं ॥ ४१३ ॥ बह्रेरुनप्रकृतीनां गुणं तु चरमे काण्डके नियमात् । चरमे फाली पुनः सर्वे च च भवति संक्रमणम् ॥ ४१३ ॥

अर्थ—उद्वेलन प्रकृतियोंका अतके कांडकमें नियमसे गुणसंक्रमण होता है। और अंतकी फालिमें सर्वसंक्रमण होता है ऐसा जानना ॥ ४१३॥

यहांपर प्रसंगवश पांची सक्रमणोंका सक्ष्य कहते हैं। अधःप्रवृत्त आदि तीन करणक्ष्य परिणामोंके विना ही कर्मप्रकृतियोंके परमाणुओंका अन्य प्रकृतिक्ष्य परिणमन होना वह उद्दे- लनसंक्रमण है। मंद विशुद्धतावाले जीवकी, स्थिति अनुभागके घटानेक्ष्य, भृतकालीन स्थितिकाण्डक और अनुभाग कांडक तथा गुणश्रेणीआदि परिणामों में प्रवृत्ति होना विध्यात- संक्रमण है। वंघरूप हुई प्रकृतियोंका अपने वंघमें सभवती प्रकृतियोंमें परमाणुओंका जो प्रदेश संक्रम होना वह अधःप्रवृत्तसंक्रमण है। जहांपर प्रतिसमय असल्यातगुण श्रेणीके कमसे परमाणु—प्रदेश अन्य प्रकृतिक्ष्य परिणमे सो गुणसंक्रमण है। और जो अंतके कांडककी अंतकी फालिके सर्व प्रदेशोंमेंसे जो अन्य प्रकृतिक्ष्य नहीं हुए हैं उन परमाणुओंका अन्य प्रकृतिक्ष्य होना वह सर्वसंक्रमण है। इसप्रकार पांचोंका सक्ष्य कहा है॥

खागे सर्व संक्रमण प्रकृतियोंमें तिर्थगेकादश—जिनका उदय तिर्थगातिमें ही पाया जाता है उन ११ प्रकृतियोंके नाम गिनाते हें,—

तिरियदुजाइचउकं आदावुज्ञोवथावरं सुदुमं । साहारणं च एदे तिरियेयारं सुणेयन्वा ॥ ४१४ ॥ त्रियेग्द्रिजातिचतुष्कमातापोद्योतस्थावरं सूक्ष्मम् । साधारणं चैताः तिर्थेगेकादश मन्तव्याः ॥ ४१४ ॥

अर्थ — तिर्यंचगति आदि दो, एकेन्द्रियादि जाति ४, आताप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण—ये तिर्यक् ११ प्रकृतियां हैं। अर्थात् इनका उदय तिर्यंचोंमेंही होता है। इसीसे इनका ''तिर्यगेकादश'' ऐसा नाम है॥ ४१४॥

अब उद्वेलन मक्तियोंको कहते हैं;—

आहारदुगं सम्मं मिस्सं देवदुगणारयचउकं। उचं मणुदुगमेदे तेरस उवेछणा पयडी ॥ ४१५॥

आहारद्विकं सम्यं मिश्रं देवद्विकनारकचतुष्कम्।

उचं मनुद्दिकमेताः त्रयोदश उद्देलना प्रकृतयः ॥ ४१५ ॥

अर्थ-आहारकयुगल, सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, देवगतिका जोड़ा, नरकगतिका चतुष्क, उच्चगोत्र, और मनुष्यगतिका युगल-ये १३ उद्वेलन प्रकृतियां हैं॥ ४१५॥

वंधे अधापवत्तो विज्झादं सत्तमोत्ति हु अवंधे । एत्तो गुणो अवंधे पयडीणं अप्पसत्थाणं ॥ ४१६ ॥

वन्धे अधःप्रवृत्तो विध्यातः सप्तम इति हि अवन्धे । इतो गुणः अवन्धे प्रकृतीनामप्रशस्तानाम् ॥ ४१६ ॥

अर्थ—प्रकृतियों के बंध होनेपर अपनी २ वंधव्युच्छित्तिपर्यंत अधःप्रवृत्तसंक्रमण होता है। परंतु मिध्यात्वप्रकृतिका नहीं होता। क्यों कि ''सम्मं मिच्छं मिस्सं''—इत्यादि गाथाके द्वारा इसका निषेध पहलेही बता चुके हैं। और वधकी व्युच्छित्ति होनेपर असंयतसे लेकर अप्रमत्तपर्यंत विध्यातनामा संक्रमण होता है। तथा अप्रमत्तसे आगे उपशांत कषाय पर्यंत वंधरिहत अप्रशस्त प्रकृतियों का गुणसंक्रमण होता है। इसीतरह प्रथमोपश्चम सम्यक्त्व आदि अन्य जगह भी गुणसंक्रमण होता है ऐसा जानना। तथा मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृतिके पूरण कालमें और मिथ्यात्वके क्षय करनेमें अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा मिथ्यात्वके अंतिम काण्डककी उपान्त्य फालिपर्यन्त गुणसंक्रमण और अतिम फालिमें सर्व संक्रमण होता है। ४१६।।

अब उन सर्वसंक्रमणरूप प्रकृतियोंको कहते हैं;---

तिरियेयारुवेळ्ळणपयडी संजलणलोहसम्ममिस्सूणा । मोहा थीणतिगं च य वावण्णे सन्वसंकमणं ॥ ४१७ ॥ तिर्थेगेकादशोढेळनप्रकृतयः संन्वलनलोभसम्यग्मिश्रोनाः । मोहाः स्यानित्रकं च च द्वापश्चाशत् सर्वसंक्रमणम् ॥ ४१७ ॥ अर्थ-पूर्वेकथित तिर्थेगेकाटण (११), उद्वेलनकी १२, संज्वलन लोम-सम्यक्त्वमी-हनीय-मिश्रमोहनीय इन तीनके विना मोहनीयकी २५, खोर स्त्यानगृद्धि आदि २ प्रक्र-तियां—इन सब ५२ प्रकृतियोंमें सर्वसंक्रमण होता है ॥ ४१७॥

आगे प्रकृतियोंके नंकमणका नियम कहते हैं:—

उगुदास्तीससत्त्रययीसे एकेकचारतिचउके ।

इगिचदुदुगतिगतिगचदुपणदुगदुगतिण्णि संकमणा ॥ ४१८ ॥

एकोनचत्वारिंशत्विमत्तप्तकविंगे एकेकद्वादशिचतुष्के ।

एकचतुर्द्विकत्रिकविकचतुःपश्वद्विकद्विकत्रयः संक्रमणाः ॥ ४१८ ॥

अर्थ—३९ प्रकृतियों में, ३० में, ७ में, २० में, १ में, १ में, १२ में, १ में, १ में, १ में, फ्रमसे १, १, २, ३, ३, १, ५, २, २, और ३ संक्रमण होते हैं ॥११८॥ आगे उन प्रकृतियों को तथा उनके संक्रमणों को क्रमसे सात गाथाओं कर कहते हैं,—

सुहुमस्स वंधघादी सादं संजलणलोहपंचिंदी । तेजहुसमवण्णचक अगुरुगपरघादउस्सासं ॥ ४१९ ॥ सत्थगदी तसदसयं णिमिणुगुदाले अधापवत्तो हु। थीणतिवारकसाया संहित्थी अरइ सोगो य ॥ ४२० ॥ तिरियेयारं तीसे उन्त्रेलणहीणचारि संकमणा । णिद्दा पयला अमुहं वण्णचलकं च उत्रघादे ॥ ४२१ ॥ सत्तर्ण्हं गुणसंकममधापवत्तो य दुक्खमसुहगदी। संहदि संठाणदसं णीचापुण्णथिरछकं च ॥ ४२२ ॥ वीसण्हं विज्ञादं अधापवत्तो गुणो य मिच्छत्ते । विज्ज्ञादगुणे सन्त्रं सम्मे विज्ज्ञादपरिहीणा ॥ ४२३ ॥ क्रुळ्यं । स्कृमस्य वंधवातिन्यः सातं संव्यलनलोभपश्चेन्द्रियम् । तेजोद्दिसमवर्णचतुरगुरुकपरघातोच्छ्वासम् ॥ ४१९ ॥ शसगतिः त्रसद्शकं निर्माणमेकोनचत्वारिंशस्य अधःप्रवृत्तस्तु । म्लानित्रहाद्यकपायाः पण्डकी अरतिः शोकस्य ॥ ४२०॥ तिर्थेगेकाद्दा त्रिंशस्यु उद्वेखनहीनचत्वारः संक्रमणाः । निद्राप्रचला अशुमं वर्णचतुष्कं च उपघातम् ॥ ४२१ ॥ सप्तानां गुणसंकमोऽघःप्रवृत्तश्च द्वःरतमञ्जमगतिः। संहतिसंस्थानद्य नीचापूर्णमिखरपद्वं, च ॥ ४२२ ॥ विद्यानां विष्यातः अधःप्रयुत्तो गुणश्च सिष्यात्वे । विध्यातगुणी सर्वः सम्यिश्व विध्यातपरिहीताः ॥ ४२३/॥ कुछकम् ।

अर्थ — स्क्ष्मसांपरायमें वंधव्युच्छित्र होनेवालीं घातियाकर्मीकी १४ प्रकृतियां, साता-वेदनीय, संज्वलनलोम, पंचेन्द्रीजाति, तैजसका युगल, समचतुरस, वर्णादि ४, अगुरुल्घु, परघात, उच्छ्वास, श्रस्तिवहायोगित, त्रस आदि १० और निर्माण — इन ३९ प्रकृतियोंमें, १ अधः प्रवृत्त संक्रमण है। स्त्यानगृद्धि आदि ३, १२ कषाय, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, अरित, शोक और तिर्यक्षकादशकी ११ — इन तीस प्रकृतियोंमें उद्वेलनसंक्रमणके विना चार संक्रमण होते हैं। निद्रा, प्रचला, अशुभवर्णादि ४ और उपघात — इन सात प्रकृतियोंके गुणसंक्रमण और अधः प्रवृत्तसंक्रमण-ये दो पाये जाते हैं। असातावेदनीय, अप्रशस्तिवहायोगित, पहलेके विना पांच संहनन और पांच संस्थान — ये १०, नीचगोत्र, अपर्याप्त और अस्थिरादि ६, इसप्रकार २० प्रकृतियोंके विध्यातसंक्रमण — अधः प्रवृत्तसंक्रमण और गुणसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते हैं। मिथ्यात्वप्रकृतिमें विध्यात — गुण और सर्वसंक्रमण ये तीन हैं। तथा सम्यक्त्वमोहनीयमें विध्यातसंक्रमणके विना चार संक्रमण पाये जाते हैं। ४१९।४२०।४२१।४२२।४२२।॥

सम्मविहीणुबेले पंचेव य तत्थ होंति संकमणा। संजलणितये पुरिसे अधापवत्तो य सन्वो य ॥ ४२४ ॥ सम्यग्विहीनोद्वेल्ये पञ्चेव च तत्र भवन्ति संक्रमणाः। संज्वलनत्रये पुरुषे अधःप्रवृत्तस्र सर्वश्र ॥ ४२४ ॥

अर्थ — सम्यक्त्वमोहनीयके विना १२ उद्वेलन प्रकृतियों में पांचोही संक्रमण होते हैं। और संज्वलनकोधादि तीन तथा पुरुषवेद — इन चारों में अधःप्रवृत्त और सर्वसंक्रमण ये दो ही संक्रमण पाये जाते हैं॥ ४२४॥

ओरालदुगे वजो तित्थे विज्झादधापवत्ती य । हस्सरदिभयजुगुच्छे अधापवत्तो गुणो सन्वो ॥ ४२५॥ औरालद्विके वजे तीर्थे विध्यातोऽधःप्रवृत्तस्र । हास्यरतिभयजुगुष्सायामधःप्रवृत्तो गुणः सर्वः ॥ ४२५॥

अर्थ— औदारिकशरीरका द्विक, वज्जर्षभनाराचसंहनन, तीर्थकर प्रकृति—इन चारोंमें निध्या-तसंक्रमण और अधःप्रवृत्त ये दो संक्रमण हैं। तथा हास्य, रति, भय और जुगुप्सा—इन चार प्रकृतियोंमें अधःप्रवृत्त, गुण और सर्वसंक्रमण ये तीन संक्रमण पाये जाते हैं। ॥४२५॥ अग्रो विध्यातसंक्रमणकी प्रकृतियोंको दिखाते हैं;—

> सम्मत्त्णुव्वेलणथीणतितीसं च दुक्खवीसं च । वजोरालदुतित्यं मिन्छं विज्झादसत्तद्वी ॥ ४२६ ॥

सम्यत्तवोनोद्देलनस्यानत्रित्रिंशच दुःखविंशश्च । वज्रौरालद्वितीर्थ मिथ्युं विध्यातसप्तषष्टिः ॥ ४२६ ॥ अर्थ—सम्यक्त्वमोहनीयके त्रिना उद्देखनप्रकृतियां १२, स्त्यानगृद्धि तीन आदिक ३०, असातावेदनीयादिक २०, वज्रर्थननाराचयहनन, जादारिक युगल, तीर्थकर प्रकृति, मिध्यात्व—ये ६७ प्रकृतियां विध्यातसंक्रमणवाली हैं ॥ ४२६ ॥

अव अधःप्रवृत्तसंक्रमण थार गुणसंक्रमणकी प्रकृतियोंको कहते हैं;—

तिच्छूणिनिवीससयं अधापवत्तरम होति पयडीओ ।
सुद्धमस्स बंधवादिण्यद्ददी उगुदालुरालदुगतित्यं ॥ ४२७ ॥
वजं पुंसंजलणित ऊणा गुणसंकमरस पयडीओ ।
पणद्दत्तरिसंगाओ पयडीणियमं विजाणाहि ॥ ४२८ ॥ जुम्मं ।
तिण्योनैकविंग्यनस्य भवन्ति प्रकृतयः ।
सुद्दमस्य वंधवातिप्रमृतयः एकानचत्यारियद्दीगलद्दिकतीर्थम् ॥ ४२७ ॥
वजं पुंगंत्यलनिक्रमृना गुणमंकमस्य प्रकृतयः ।
पश्चसप्ततिसंग्याः प्रकृतिनियमं विजानीदि ॥ ४२८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ-निश्यात्त्रप्रकृतिक विना १२१ प्रकृतियां अधःप्रवृत्तसंक्रमणकी होती हैं। और सृक्ष्मसांपरायमं वंध होनेवाली घातियाकमांकी चाटह प्रकृतिकांको आदि लेकर ३९ प्रकृतियां, खाँदारिककी दो, तीर्थकर, वज्रपंगनाराच, पुरुपवंद, सज्वलनकोधादि तीन—इन ४७ प्रकृतियांको कमकरके शेप वर्ची ७५ प्रकृतियां गुणसक्रमणकी हैं। इसप्रकार प्रकृतियां संक्रमणका नियम जानना ॥ ४२०।४२८॥

जारो खिति धार अनुमाग वंघक, तथा प्रदेशवंधके मंक्रमणके गुणस्थानींकी संख्या कहते हैं;

> टिद्शिणुभागाणं पुण यंघो सुहुमोत्ति होहि णियमेण । वंधपदेसाणं पुण संकमणं सुहुमरागोत्ति ॥ ४२९ ॥ श्वित्यनुभागयोः पुनः बन्धः सृक्षम उति भवति नियमेन । बन्धप्रदेशानां पुनः संक्रमणं सृक्षमराग उति ॥ ४२९ ॥

अर्थ-सिति जार अनुमागका धंघ नियमसे स्क्ष्मसांपरायगुणस्थान पर्यंत ही है। क्योंकि उक्त वंधका कारण कपाय वहींतक है। जार बन्धरूप महेजों (कमेंपरमाणुओं) का संक्रमण भी स्क्ष्मसापराय गुणस्थान तक ही है। क्योंकि "बंधे अधापवत्तो" इस गाथास्त्रके अभिमायस स्थितिवंध पर्यंत ही संक्रमण होना रांमव है॥ ४२९॥

थागे पांच भागहारीका अस्पबहुपना ६ गाथावीसे कहते हैं;—

सव्यरसेकं रुत्रं असंखभागो हु पछछेदाणं। गुणसंकमो हु हारो ओकहुकहुणं तत्तो ॥ ४३० ॥ हारं अधापवत्तं तत्तो जोगिम्ह जो हु गुणगारो । णाणागुणहाणिसला असंखगुणिदक्तमा होति ॥ ४३१ ॥ तत्तो पल्लसलायच्छेदिया पल्लछेदणा होति । पल्लस्स पढममूलं गुणहाणीिव य असंखगुणिदकमा ॥ ४३२ ॥ अण्णोण्णच्मत्यं पुण पल्लमसंखेज्ञरूवगुणिदकमा । संखेजरूवगुणिदं कम्मुक्कस्सिहिदी होदि ॥ ४३३ ॥ अंगुलअसंखभागं विज्झादुबेल्लणं असंखगुणं । अणुभागस्स य णाणागुणहाणिसला अणंताओ ॥ ४३४ ॥ गुणहाणिअणंतगुणं तस्स दिवहं णिसेयहारो य । अहियकमाणण्णोण्णच्मत्थोरासी अणंतगुणो ॥४३५॥ कुल्यं ।

सर्वस्थैकं रूपमसंख्यभागस्तु परयच्छेदानाम् ।
गुणसंक्रमस्तु हार अपकर्षणोत्कर्षणं ततः ॥ ४३० ॥
हारः अधःप्रवृत्तस्ततो योगे यस्तु गुणकारः ।
नानागुणहानिश्रला असंख्यगुणितक्रमा भवन्ति ॥ ४३१ ॥
ततः परयश्रलाकच्छेदाधिकाः परयच्छेदना भवन्ति ।
परयस्य प्रथममूलं गुणहानिरिप च असंख्यगुणितक्रमा ॥ ४३२ ॥
अन्योन्याभ्यस्तं पुनः पर्यमसंख्येयरूपगुणितक्रमम् ।
संख्येयरूपगुणिता कर्मोत्कृष्टस्थितिभैवति ॥ ४३३ ॥
अङ्गुलासंख्यमागं विध्यातोद्वेलनमसंख्यगुणम् ।
अनुभागस्य च नानागुणहानिश्रला अनन्ताः ॥ ४३४ ॥
गुणहानिरनन्तगुणा तस्या द्वर्धं निषेकहारश्च ।
अधिकक्रमाणामन्योन्याभ्यस्तो राशिरनन्तगुणः ॥ ४३५ ॥ कुलकम् ।

अर्थ—'सर्वसंक्रमण' नामा भागहार सबसे थोड़ा है। उसका प्रमाण १ रूप कल्पना किया गया है। इससे असंख्यातगुणा—पल्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातनें भाग प्रमाण 'गुणसंक्रमण' भागहार हैं। इससे असंख्यातगुणे अपैकर्षण और उत्कर्षण भागहार हैं, तौभी ये दोनों जुदे २ पल्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातनें भाग प्रमाण ही हैं। क्योंकि असंख्यातके छोटे बड़ेकी अपेक्षा बहुत मेद हैं। इससे 'अधःप्रवृत्तसंक्रमण' भागहार असंख्यातगुणा है। इससे असंख्यातगुणा योगोंके कथनमें जो गुणकार कहा है वह जानना। इससे कर्मोंकी स्थितिकी नानागुणहानिश्चाकाका प्रमाण असंख्यातगुणा है। वह पल्यकी

१ इन अपकर्षणादिकोंके अल्पवहुलका कथन प्रसगवश यहापर कहागया है।

वर्गशलाकोके अर्घच्छेटोंको परयके अर्घच्छेटोंमं वटाकर जो प्रमाण रहे उतना है। इससे परयके अर्घच्छेदोंका प्रमाण अविक है । यह अविकता परयकी वर्गशराकाके अर्घच्छेदोंके प्रमाण है। इससे परुवका प्रथम वर्गमूल असंख्यात गुणा है। इससे कर्मीकी स्थितिकी जो एक गुणहानि उसके समयोंका प्रमाण असंख्यात गुणा है। इससे असंख्यातगुणा कर्मोंकी स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण हे । इससे असंस्थातगुणा पल्यका प्रमाण हे । क्योंकि उस अन्योन्याभ्यसाराभिके प्रमाणको पर्यकी वर्गगराकासे गुणाकार करनेपर पस्य होता है। इससे कर्मोंकी उत्कृष्टस्थितिका प्रमाण संख्यातगुणा है। इससे 'विध्यात-संकमण' नामा भागहार असंख्यातगुणा है, वह सूच्यंगुरुके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। तथा इससे असंख्यातगुणा 'उद्देलन संक्रमण' भागहार है । इससे कर्मों के अनुभागकी नानागुणहानि गलाकाका प्रमाण अनंतगुणा है। इससे उस अनुभागकी एक गुणहानिके श्रायानका प्रमाण अनंतगुणा है । इससे उसीकी डेव्गुणहानिका प्रमाण उसके आधे प्रमाणकर अविक है। इससे ढोगुणहानिका प्रमाण आघा गुणहानिके प्रमाणकर अधिक है । इसीको निपेकहार कहते हैं । इससे उस अनुभागकी अन्योन्याभ्यखराशिका प्रमाण अनंतराणा नानना ॥ ४२०।४२१।४२२।४२३।४२४।४२५ ॥ इसप्रकार पंचमागहा-रोंके अरुपबहुत्वका तथा प्रसंगसे अन्यके अरुपबहुत्वकामी कथन किया। इसतरह पंचमा-गहारचृलिका समाप्त हुई।

अव दशकरणचूलिकाको १४ गाथाओंसे कहते हुए पहले अपने श्रुतगुरुको नमस्कार करते हैं:—

> जस्स य पायपसायेणणंतसंसारजल्हिसुत्तिण्णो । वीरिंदणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरुं ॥ ४३६ ॥ यस्य च पादप्रसादेनानन्तसंसारजल्धिसुत्तीणः । वीरेन्द्रनन्दिवत्सो नमामि तमभयनन्दिगुरुम् ॥ ४३६ ॥

अर्थ—वीरेन्द्रनिद् नामा आचार्यका शिष्य ऐसा जो में अन्थकर्ता नेमिचंद्र हूं सो जिस शास्त्रशिक्षादायक गुरुके चरणोंके प्रसादसे अनंत संसारसमुद्रके पारको प्राप्त हुआ उस श्वतगुरु अभयनिद् आचार्यको नमस्कार करता हूं ॥ ४३६॥

अव उन दश करणोके नाम कहते हैं;—

वंधुक्कट्टण करणं संकममोकट्ट्वीरणा सत्तं। उद्युवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पिडपयडी ॥ ४३७॥ वंघोत्कर्षणकरणं संक्रममपकर्पणोदीरणा सत्त्वम्। उद्योपशान्तिनिधत्तिः निःकाचना भवति प्रतिप्रकृति ॥ ४३७॥

अर्थ—वंध १ उत्कर्पण २ संक्रमण ३ अपकर्पण ४ उदीरणा ५ सत्त्व ६ उदय ७ उपराम ८ निधत्ति ९ निकाचना १० ये दश करण ( अवस्था ) हरएक प्रकृतिके होते हैं ॥ ४३७ ॥

आगे इन करणोंका खरूप तीन गाथाओंसे कहते हैं;— कम्माणं संवंधो वंधो उक्कट्टणं हवे वही।

संकमणमणत्थगदी हाणी ओकट्टणं णाम ॥ ४३८ ॥

कर्मणां संवन्धो वन्ध उत्कर्षणं वृद्धिभवेत्।

संक्रमणमन्यत्रगतिः हानिरपकर्पणं नाम ॥ ४३८॥

अर्थ—कर्मोंका आत्मासे संबंध होना, अर्थात् मिथ्यात्वादि परिणामोंसे जो पुद्गलद्रव्यका ज्ञानावरणादिरूप होकर परिणमन करना जोकि ज्ञानादिका आवरण करता है, वह बंध है। जो कर्मोंकी स्थिति तथा अनुमागका वढ़ना वह उत्कर्पण है। जो वंधरूप प्रकृतिका दूसरी प्रकृतिरूप परिणमजाना वह संक्रमण है। जो स्थिति तथा अनुमागका कम होजाना वह अपकर्पण है। ४३८॥

अण्णृत्थिठियस्सुदये संश्वहणसुदीरणा हु अत्थित्तं । सत्तं सकालपत्तं उदओ होदित्ति णिद्दिहो ॥ ४३९ ॥

अन्यत्र स्थितस्योदये संस्थापनमुदीरणा हि अस्तित्वम् । सत्त्वं स्वकालप्राप्तमुदयो भवतीति निर्दिष्टः ॥ ४३९ ॥

अर्थ—उदयकालके बाहिर स्थित, अर्थात् जिसके उदयका अमी समय नहीं आया है ऐसा जो कर्मद्रव्य उसको अपकर्षणके बलसे उदयावली कालमें प्राप्त करना (लाना) उसको उदीरणा कहते हैं। जो पुद्गलका कर्मरूप रहना वह सन्त्व है। और जो कर्मका अपनी स्थितिको प्राप्त होना अर्थात् फल देनेका समय प्राप्त होजाना वह उद्य है। ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है॥ १३९॥

उदये संकममुदये चउसुवि दाहुं कमेण णो सकं। उवसंतं च णिधत्तिं णिकाचिदं होदि जं कम्मं॥ ४४०॥

उद्ये संक्रमोद्ययोः चतुर्ज्विप दातुं क्रमेण नो शक्यम् । उपशान्तं च निधत्तिः निकाचितं भवति यत् कर्म ॥ ४४० ॥

अर्थ—जो कर्म उदयावलीमें प्राप्त न किया जाय अर्थात् उदीरणा अवस्थाको प्राप्त न हो सकै वह उपज्ञान्त करण है । जो कर्म उदयावलिमेंभी प्राप्त न होसकै और संक्रमण अवस्थाको भी प्राप्त न होसकै उसे निधत्ति करण कहते हैं । तथा जिस कर्मकी उदीरणा संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण ये चारोंही अवस्थायें न होसकै उसे निकाचित करण कहते हैं ॥ ४४०॥

इसप्रकार द्वा करणोंका सक्स्प कहकर अव प्रकृतियों तथा गुणस्थानोंमें इन करणोंके संमव प्रकारोंको दो गाथास्त्रोंसे दिखाते हैं;—

संक्रमणाकरण्णा णवकरणा होति सब्धाऊणं । सेसाणं दसकरणाञ्चष्वकरणोत्ति दसकरणा ॥ ४४१ ॥ संक्रमणाकरणोनानि नवकरणानि भवन्ति सर्वायुपाम् । जेपाणां द्यकरणान्यपूर्वकरण इति द्यकरणानि ॥ ४४१ ॥

अर्थ — नरकादि चारों आयुक्रमोंके संक्रमणकरणके विना ९ करण होते हैं । आर शेषवचीं सब प्रकृतियोंके १० करण होते हैं । तथा मिथ्यादृष्टिसे छेकर आठवें अपूर्वकरण गुणस्थानपर्यंत १० करण होते हैं ॥ १४१ ॥

आदिमसत्तेव तदो मुहुमकसाओत्ति संक्रमेण विणा । छच्च सजोगित्ति तदो सत्तं उदयं अजोगित्ति ॥ ४४२ ॥ आदिमसप्तेव तनः स्टमकपाय इति संक्रमेण विना । पद् च सयोगीति ततः सत्त्वसुद्य अयोगीति ॥ ४४२ ॥

अर्थ- उस अपूर्वकरणगुणस्थानके जपर १० वें स्क्ष्मकपायगुणस्थानपर्यंत आदिके ७ ही करण होते हैं । उससे आगे सयोगकेवली तक संक्रमणकरणके विना ६ ही करण होते हैं । उसके वाद अयोगकेवलीके सत्व और उदय-ये दो ही करण पाये जाते हैं ॥ ४४२ ॥

अव ११ वें उपञांतकपायमें कुछ विशेषता है उसको कहते हैं;—
णविर विसेसं जाणे संकममित्र होदि संतमोहिम्म ।
मिच्छस्स य मिस्सस्स य सेसाणं णित्य संकमणं ॥ ४४३ ॥
नविर विशेषं जानीहि संकममि भवित शान्तमोहे ।
मिध्यस्य च मिश्रस्य च शेषाणां नास्ति संक्रमणम् ॥ ४४३ ॥

अर्थ — विशेष वात यह है कि उपगांतकपायगुणस्थानमें मिथ्यात्व और मिश्रमोहनी-यका संक्रमणकरण मी होता है; अर्थात् इन दोनोके कर्मपरमाणू सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणम जाते हैं। किंतु शेष प्रकृतियोंका संक्रमण नहीं होता, ६ ही करण होते हैं॥ १४३॥

वंश्वक्रहणकरणं सगसगवंघोत्ति होदि णियमेण । संक्रमणं करणं पुण सगसगजादीण वंघोत्ति ॥ ४४४ ॥ वन्घोत्कर्पणकरणं स्वकस्वकवन्ध इति भवति नियमेन । संक्रमणं करणं पुनः स्वकस्वकजातीनां वन्य इति ॥ ४४४ ॥

अर्थ-चंघकरण केंद्र उत्कर्पणकरण ये दोनों, अपनी २ प्रकृतियोंकी वन्धन्युच्छित्ति पर्यंत होते हैं। केंद्र प्रकृतियोंकी अपनी २ जातिकी (जैसे कि ज्ञानावरणकी पांचोंही प्रकृ-

तियां परस्परमें स्नजाति हैं ) जहां वंधसे व्युच्छित्ति है वहांतक संक्रमण करण होता

ओकट्टणकरणं गुण अजोगिसत्ताण जोगिचरिमोत्ति । खीणं सुहुमंताणं खयदेसं सावलीयसमयोत्ति ॥ ४४५ ॥

अपकर्पणकरणं पुनरयोगिसत्त्वानां योगिचरम इति । श्रीणं सृक्ष्मान्तानां श्रयदेशं साविष्ठकसमय इति ॥ ४४५ ॥

अर्थ-अयोगीकी ८५ सत्त्वप्रकृतियोंका सयोगीके अंतसमयतक अपकर्पण करण होता है। तथा क्षीणकपायगुणस्थानमें सत्त्वसे च्युच्छित्र हुई १६ तथा सृक्ष्मसांपरायमें सत्त्वसे च्युच्छित्तिरूप हुआ जो सृक्ष्मलोभ-इसमकार १७ प्रकृतियोंका क्षयदेशपर्यंत अपकर्पण करण जानना। उस क्षयदेशका काल यहापर एक समय अधिक आविलमात्र है। क्योंकि ये १७ प्रकृतियाँ समुखोदयी हें। सारांश यह है कि प्रकृतियां दो प्रकारकी हें—एक समुखोदयी दूसरी परमुखोदयी। उनमेंसे जो अपने ही रूप उदयफल देकर नष्ट हो जांय वे स्वमुखोदयी हैं। उनका काल एकसमय अधिक आविल प्रमाण है; वही क्षयदेश (क्षय होनेका ठिकाना) है। जो प्रकृति अन्यप्रकृतिरूप उदयफल देकर विनष्ट होजाती हैं वे परमुखोदयी हैं, उनका अंतकांडककी अंतफालि क्षयदेश है ऐसा जानना।। ४४५।।

उवसंतोत्ति सुराऊ मिच्छत्तिय खवगसोलसाणं च । खयदेसोत्ति य खवगे अहकसायादिवीसाणं ॥ ४४६ ॥

खपद्यान्त इति सुरायुः मिथ्यत्रय क्षपकपोडशानां च । क्षयदेश इति च क्षपके अष्टकपायादिविंशानाम् ॥ ४४६ ॥

अर्थ—देवायुका अपकर्षणकरण उपशांतकपाय पर्यंत है। मिथ्यात्वादि तीन और "णिर यतिरिक्खे" इत्यादि स्त्रसे कथित अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई १६ मक्कृतियां इनका क्षयदेश पर्यंत अर्थात् अन्तकाडकके अंतफालिपर्यंत अपकर्षण करण हे। और क्षपक अवस्थामें अनिवृत्तिकरणमें क्षय हुई जो आठकपायको लेकर २० मक्कृतियां हैं उनका भी अपने र क्षयदेश पर्यंत अपकर्षण करण है। जिसस्थानमें क्षय हुआ हो उसको क्षयदेश कहते हैं ॥४४६॥

मिच्छतियसोलसाणं उवसमसेढिम्मि संतमोहोत्ति । अडकसायादीणं उवसमियड्डाणगोत्ति हवे ॥ ४४७ ॥

मिथ्यात्रयपोडगानामुपशमश्रेण्यां ग्रान्तमोह इति । अष्टकपायादीनामुपशमिकस्थानक इति भवेत् ॥ ४४७ ॥

अर्थ—उपगमश्रेणीमें मिध्यात्वादि तीन दर्शनमोहनीय और नरकद्विकादिक १६ इन प्रकृतियोंका उपगान्तकपायगुणस्थान पर्यत अपकर्षण करण है। तथा आढ़ कपायादिकोंका अपने २ उपशमकरनेके ठिकाने तक अपकर्षण करण है॥ ४४७॥ पढमकसायाणं च विसंजोजकं वोत्ति अयददेसोति । णिरयतिरियाउगाणमुदीरणसत्तोदया सिद्धा ॥ ४४८ ॥ प्रथमकषायाणां च विसंयोजकं वा इति अयतदेश इति । विस्यतिर्वगायुषोरुटीरणसत्त्वोदयाः सिद्धाः ॥ ४४८ ॥

अर्थ—अनंतानुवंधी चारकषायका असंयतादि चार गुणस्वानोमं यथासंमव नहां विसं-योजन (अन्यस्प परिणमन) हो वहांतक ही अपकर्षणकरण है। तथा नरकायुके असंयत-गुणस्वानतक और तिर्यचायुके देशसंयतगुणस्वानतक उदीरणा, सत्व, उदयकरण—ये तीन करण प्रसिद्ध ही हैं; क्योंकि पूर्वनें इनका कथन होचुका है॥ ४४८॥

> मिच्छस्स य मिच्छोत्ति य उदीरणा उनसमाहिमुहियस्स । समयाहियानिकत्ति य सुहुमे सुहुमस्स लोहस्स ॥ ४४९ ॥ निष्यस च मिष्येति च उदीरणा उपनमाभिमुखस्य । समयाधिकानलीति च सुहमे सुहुमस्य लोगस्य ॥ ४४९ ॥

अर्थ—उपगमसम्यक्तके सन्मुल हुए जीवके मिथ्यात्वगुणस्थानके अंतमें एक समय अधिक आविल कालतक मिथ्यात्वपृक्तिका उदीरणाकरण होता है। क्योंकि उसका उदय उतने ही कालतक है। आर स्क्ष्मलोमका स्क्ष्मसांपरायगुणस्थानमें ही उदीरणा करण है; क्योंकि इससे आगे अथवा अन्यत्र उसका उदय ही नहीं है॥ १४९॥

उदये संकममुदये चउसुवि दाढुं कमेण णो सकं। उवसंतं च णिघत्तिं णिकाचिदं तं अपुवोत्ति ॥ ४५० ॥ इदये संक्रमोदययोः चतुर्ष्विप दातुं क्रमेण नो शक्यम्। इपनान्तं च निघत्तिः निकाचितं तत् अपूर्व इति ॥ ४५० ॥

अर्थ—नो कर्म उदयावलीमें प्राप्त नहीं कियानासके अर्थात् निसकी उदीरणा न होसके ऐसा उपशांतकरण, नो उदीरणारूप मी न होसके और संक्रमणरूपमी न होसके ऐसा निघित्तकरण, तथा नो उदयावलीमें मी न आसके—निसका संक्रमण मी न होसके—उत्कर्षण और अपकर्षण मी न होसकें, अर्थात् निसकी ये चारों किया नहीं होसक्ती हों—ऐसा निकाचितकरण, ये तीन करण अपूर्वकरणगुणस्थानतक ही होते हैं भावार्थ—इसके ऊपर यथासंमव उदयावली आदिनें प्राप्त होनेकी सामर्थ्यवाले ही कर्मपरमाणू पाये नाते हैं ॥१५०॥

इति श्रीनेमिचन्द्राचार्यविरचितपंचसंग्रहद्वितीयनामवाले गोम्मटसार ग्रंथके कमेकाण्डमें त्रिचृष्टिका नामका चौथा अधिकार समाप्त हुआ॥ ४॥

आगे श्रीनेमिचन्द्राचार्य सिद्धान्तचक्रवर्ती अपने इष्ट देवको नमस्कार करते हुए स्थान-सम्रुकीर्तन नामक अधिकारके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;— णिमकण णेमिणाहं सचजिहिष्टिरणमंसियंघिजुगं। वंधुदयसत्तज्जतं ठाणसमुक्कित्तणं वोच्छं॥ ४५१॥ नत्वा नेमिनायं सत्ययुधिष्ठिरनमस्कृताङ्क्रियुगम्। बन्धोदयसत्त्वयुक्तं स्थानसमुत्कीर्तनं वक्ष्ये॥ ४५१॥

अर्थ—प्रत्यक्ष बंदनाकरनेवाला जो सत्यरूप 'युधिष्ठिर' नामा पांडव उसकरके जिनके चरणकमलको नमस्कार कियागया है ऐसे श्री नेमिनाथ तीर्थंकरको नमस्कार करके मैं नेमिचन्द्राचार्य प्रकृतियोंके स्थानसमुत्कीर्तनको कहूंगा ॥ ४५१ ॥ एकजीवके एककालमें जितनी प्रकृतियोंका संभव होसकै उन प्रकृतियोंके समूहका नाम स्थान है । इसीका व्याख्यान इस अधिकारमें किया जायगा ॥

अब पहले मूलप्रकृतियोंके बंध—उद्य—उदीरणा—सत्त्वके मेदको लियेहुए खानोंके कथनको गुणस्थानोंमें छह गाथाओंसे कहते हैं;—

छसु सगविहमद्वविहं कम्मं वंधित तिसु य सत्तविहं। छिबहमेकद्वाणे तिसु एकमवंधगो एको ॥ ४५२॥ षद्मु सप्तविधमष्टविधं कर्म वध्नन्ति त्रिपु च सप्तविधम्।

षड्विधमेकस्थाने त्रिषु एकमबन्धकमेकम् ॥ ४५२ ॥

अर्थ—मिश्रगुणस्थानके विना अप्रमत्त पर्यत ६ गुणस्थानोंमें जीव आयुके विना सात-प्रकारके अथवा आयुसहित आठप्रकारके कर्मको बांधते हैं। मिश्र, अपूर्वकरण और अनि-वृत्तिकरण—इन तीनगुणस्थानों में आयुविना सातप्रकारके ही कर्म बंधरूप होते हैं। एक सक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें आयु—मोहके विना ६ प्रकारके ही कर्मोंका बंध होता है। उपशां-तकषायादि तीन गुणस्थानोंमें एक वेदनीयकर्मका ही बंध है। और अयोगीगुणस्थान बंध-रहित है, अर्थात् उसमें किसी प्रकृतिका भी बंध नहीं होता॥ ४५२॥

> चत्तारि तिण्णि तिय चड पयिड्डाणाणि मूलपयडीणं । भुजगारप्पदराणि य अविद्वदाणिवि कमे होंति ॥ ४५३ ॥ चत्वारि त्रीणि त्रीणि चत्वारि प्रकृतिस्थानानि मूलप्रकृतीनाम् ।

भुजाकाराल्पतराणि च अवस्थितान्यपि क्रमेण भवन्ति ॥ ४५३ ॥

अर्थ—इस पूर्वोक्तरीतिसे मूलप्रकृतियों के बंधस्थान चार हैं । इन स्थानों के भुजाकार बंध, अल्पतर बंध और अवस्थित बंध ये तीन प्रकारके बंध होते हैं । तथा 'च' शब्द से चौथा अवक्तव्यबंध भी समझना चाहिये । कितु यह चौथा वंध मूलप्रकृतियों में नहीं होता । इन चारों का खरूप आगे ४६९ वी गाथा में कहें गे । इनमें से उपशमश्रेणी से उतरने-वाले के ३ प्रकारका भुजाकार बंध, चढनेवाले के ३ प्रकारका अल्पतर बंध और अपने २ स्थान में बंध होने पर चार प्रकारका अवस्थित बंध होता है ॥ ४५३ ॥

अहुदओ सुहुमोत्ति य मोहेण विणा हु संतखीणेसु । घादिदराण चउकस्सुदओ केवलिंदुगे णियमा ॥ ४५४ ॥ अष्टोदयः सूक्ष्म इति च मोहेन विना हि शान्तक्षीणयोः । घातीतराणां चतुष्कस्योदयः केवलिंद्विके नियमात् ॥ ४५४ ॥

अर्थ — स्हमसांपरायगुणस्थानतक आठ मूलप्रकृतियोंका उदय है, उपशांतकपाय और क्षीणकषाय इन दो गुणस्थानोंमें मोहनीयके विना सात का उदय है, तथा सयोगी और अयोगी इन दोनोंके चार अधातिया कर्मोंका उदय नियमसे जानना ॥ ४५४ ॥

घादीणं छदुमट्टा उदीरगा रागिणो हि सोहस्स । तदियाऊण पमत्ता जोगंता होंति दोण्हंपि ॥ ४५५ ॥ घातिनां छद्मश्या उदीरका रागिणो हि मोहस्य । इतीयायपोः प्रमत्ता योग्यन्ता भवन्ति द्वयोरिष ॥ ४५५ ॥

अर्थ—चार घातिया कर्मोकी उदीरणा क्षीणकषायगुणस्थानतक छद्मस्य ज्ञानी करते हैं, मोहनीयकर्मकी उदीरणा करनेवाले सरागी सूक्ष्मसापरायगुणस्थानतक कहेगये हैं, वेदनीय और आयुकर्मकी उदीरणा करनेवाले प्रमत्तगुणस्थानतक प्रमादी जीव होते हैं, तथा नाम और गोत्र इन दोनोंकी उदीरणा सयोगीपर्यत जीव करते हैं ॥ १५५ ॥

मिस्सूणपमत्तंते आउस्सद्धा हु सुहुमखीणाणं । आविलिसिट्ठे कमसो सग पण दो चेवुदीरणा होंति ॥४५६॥ मिश्रोनप्रमत्तान्ते आयुप अद्धा हि सृक्ष्मक्षीणयोः । आविलिशिष्टे क्रमशः सप्त पश्च द्वौ चैनोदीरणा भवन्ति ॥ ४५६॥

अर्थ—मिश्रगुणस्थानके विना प्रमचगुणस्थानतक पांच गुणस्थानोंमें आयुकी स्थितिमें आविनात्र काल रोष रहनेपर आयु विना सात कर्मोंकी उदीरणा होती है, स्क्ष्मसांपरा-यमें उतना ही काल वाकी रहनेपर आयु—मोहनीय—वेदनीय इन तीनके विना पांच कर्मोकी उदीरणा होती है । तथा क्षीणकषाय गुणस्थानमें उतना ही काल कम रहनेपर नाम और गोत्र इन दो कर्मोंकी उदीरणा होती है ॥ ४५६॥

संतोत्ति अद्व सत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि । जोगिम्मि अजोगिम्मि य चत्तारि हवंति सत्ताणि ॥ ४५७ ॥ शान्त इति अप्ट सत्ताः क्षीणे सप्तेव भवन्ति सत्त्वानि । योगिनि अयोगिनि च चत्वारि भवन्ति सत्त्वानि ॥ ४५७ ॥

अर्थ--उपशान्तकषाय गुणस्थानपर्यत आठों प्रकृतियोकी सत्ता है । क्षीणकषाय गुण-स्थानमें मोहनीयके विना सात कर्मोंकी ही सत्ता है, और सयोगकेवली तथा अयोगकेवली इन दोनोंमें चार अधातिया कर्मोंहीकी सत्ता है ॥ ४५०॥ आगे उत्तरप्रकृतियोंके स्थानोंका भलेपकार कथन करते हैं;—

तिण्णि दस अह ठाणाणि दंसणात्ररणमोहणामाणं। एत्थेव य भुजगारा सेसेसेयं हवे ठाणं॥ ४५८॥

त्रीणि द्रा अष्ट स्थानानि द्र्ञनावरणमोहनाम्नाम् । अत्रैव च सुजाकाराः शेपेष्वेकं भवेत् स्थानम् ॥ ४५८ ॥

अर्थ—दर्शनावरण, मोहनीय और नामकर्मके कमसे ३, १० और ८ स्थान हैं, तथा मुज़ाकार वंघ भी इन्हीमें होते हैं । और शेप ज्ञानावरणादिकोंमें एक २ ही स्थान है। उन शेपमेंसे ज्ञानावरण और अंतरायका तो पांच प्रकृतिका वंघरूप स्थान एक ही है। और गोत्र आयु वेदनीयका एकात्मक और एक २ ही वंध स्थान है।। १५८॥—

णव छक चढुकं च य विदियावरणस्स वंघटाणाणि । भुजगारप्पदराणि य अवद्विदाणिवि य जाणाहि ॥ ४५९ ॥ नव पट्टं चतुष्कं च च द्वितीयावरणस्य वन्धस्थानानि । भुजाकाराल्पतराणि च अवस्थितान्यपि च जानीहि ॥ ४५९ ॥

अर्थ—दूसरे दर्शनावरणके ९ प्रकृतिरूप, स्त्यानादि तीनके विना ६ प्रकृतिरूप, और निद्रा-प्रचलाकेमी विना ४ प्रकृतिरूप—इसतरह ३ वंषस्थान हैं; तथा उनके मुजाकार अल्पतर और अवस्थित वंध—ये तीन वंध होते हैं । 'अपि' शब्दसे अवक्तव्यवंधभी होता है ॥ ४५९ ॥

इसी बातको प्रगट करते हैं;---

णव सासणोत्ति वंधो छचेव अपुन्वपहमभागोत्ति । चत्तारि होति तत्तो सुहुमकसायस्स चरिमोत्ति ॥ ४६० ॥ नव सासन इति वन्धः पट्ट्वैव अपूर्वप्रथमभाग इति । चतस्रो भवन्ति ततः सूक्ष्मकपायस्य चरम इति ॥ ४६०॥

अर्थ—दर्शनावरणका ९ प्रकृतिरूपवंध सासादनगुणस्थानपर्यंत होता है । इसके ऊपर अपूर्वकरण गुणस्थानके पहले भागतक दर्शनावरणकी ६ प्रकृतियोंकाही वंध होता है। इसके वाद सूक्ष्मसापरायगुणस्थानके अंतसमयतक उसीकी ४ प्रकृतियोंका वंध होता है॥ ४६०॥

खीणोत्ति चारि उदया पंचसु णिहासु दोसु णिहासु।
एके उदयं पत्ते खीणहुचरिमोत्ति पंचुदया ॥ ४६१ ॥
श्रीण इति चतस्र उदयाः पञ्चसु निद्रासु हयोर्निद्रयोः।
एकस्यासुद्यं प्राप्तायां श्रीणहिचरम इति पञ्चोदयाः॥ ४६१ ॥

अर्थ—दर्शनावरणकी चक्षदर्शनावरणादि चार प्रकृतियोंका उदयरूप स्थान जागृताव-स्थावाले जीवके क्षीणकपायगुणस्थानपर्यंत है, और निद्रावान् जीवके प्रमत्तगुणस्थानपर्यंत पांच निद्राओंमेंसे एकका उदय होनेपर पांचप्रकृतिरूप खान तथा क्षीणकपायके अंतके समीपके समयतक निद्रा और प्रचला—इन दो निद्राओंमेंसे एकका उदय होनेपर दर्शना— वरणकी पांच प्रकृतिरूप उदयखान जानना ॥ ४६१॥

मिच्छादुवसंतोत्ति य अणियद्दीखनगपढमभागोत्ति । णवसत्ता खीणस्स दुचरिमोत्ति य छचद्वरिमे ॥ ४६२ ॥ मिध्यात्वादुपशान्त इति च अनिवृत्तिश्चपकप्रथमभाग इति । नवसत्ता श्वीणस्य द्विचरम इति च पदचतुरुपरिमे ॥ ४६२ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वगुणस्थानसे उपशांतकपाय गुणस्थानतक और क्षपक श्रेणीमें अनिवृत्ति-करणके पहले भागतक दर्शनावरणका ९ प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान है। इनके ऊपर क्षीणकपाय-गुणस्थानके अंतके पहले समयतक दर्शनावरणकी ६ प्रकृतिरूप, तथा उसके वाद अंतके समयमें ४ प्रकृतिरूप स्थान है॥ ४६२॥

आगे मोहनीयके वंघादिकी अपेक्षा स्थान कहते हैं;— वाचीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच । चढुतियदुगं च एकं वंघट्टाणाणि मोहस्स ॥ ४६३ ॥ द्वाविश्वतिरेकविंगतिः सप्तद्श त्रयोद्गैव नव पश्च । चतुस्त्रिकदिकं चैकं वन्घस्थानानि मोहस्य ॥ ४६३ ॥

अर्थ--- मोहनीयकर्मके वंघस्थान २२, २१, १७, १३, ९, ५, ४, ३, २ और १ प्रकृतिरूप जानना चाहिये ॥ ४६३॥

अव उन्हीं स्थानोंको गुणस्थानोंकी अपेक्षा दिखाते हैं;—

वावीसमेकवीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं।
थूले पणचढुतियदुगमेकं मोहस्स ठाणाणि ॥ ४६४॥
दाविंशतिरेकविंशतिः सप्तदश सप्तदश त्रयोदश त्रिपु नवकम्।
स्थूले पश्चचतुष्कत्रिकदिकमेकं मोहस्य स्थानानि॥ ४६४॥

अर्थ—उक्त मोहनीयके वंघस्थानोंमें मिथ्यादृष्टि आदि देशसंयतगुणस्थानतक क्रमसे २२, २१, १७, १७, १३ वंघस्थान हैं। प्रमत्तआदि तीन गुणस्थानोंमें प्रत्येकमें नौ नौके स्थान हैं। स्थूल अर्थात् नवमे गुणस्थानमें ५, ४, ३, २, १ प्रकृतिस्तप ५ स्थान हैं। १९६४।। अब उन स्थानोंमें ध्रुव वंघी (जिनका निरंतर वंघ हो) प्रकृतियोंको कहते हैं;—

उगुवीसं अद्वारस चोहस चोहस य दस य तिस्र छकं। थूले चहुतिदुगेकं मोहस्स य होंति धुववंधा ॥ ४६५ ॥ एकोनविंशतिरष्टादश चतुर्दश चतुर्दश च दश च त्रिपु पटूम्। स्थूले चतुिक्षद्विकैकं मोहस्य च भवन्ति धुववन्धाः॥ ४६५ ॥ अर्थ--- मिथ्यादृष्टि आदि अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थानके उक्त भागींतक क्रमसे १९, १८, १४, १४, १०, प्रमत्तादि तीनमें ६-६-६, नवमेमें ४-३-२-१, इसप्रकार मोहनीयकी ध्रुववंघी प्रकृतियां हैं॥ ४६५॥

सगसंभवध्रववंधे वेदेके दोजुगाणमेके य । ठाणो वेदजुगाणं भंगहदे होंति तन्भंगा ॥ ४६६ ॥ स्वकसंभवध्रववन्धे वेदे एका हियुगयोरेका च । स्थानं वेदयुगानां भन्नहते भवन्ति तद्भन्नाः ॥ ४६६ ॥

अर्थ — पूर्वोक्त ध्रवपकृतियोंमं यथासंभव तीन वेदोंमंसे एक वेद, तथा हास्यका युगल कीर रितका जोड़ा—इन दो जोड़ाओंमंसे एक एक मिलानेसे स्थान होते हैं। तथा वेदके प्रमाणको युगलके प्रमाणके साथ गुणाकार करनेसे स्थानोंके मंग होते हैं।। ४६६॥

आगे उन भंगोंकी संख्या कहते हैं;—

छन्त्रात्रीसे चहु इगिवीसे दो हो हवंति छट्टोत्ति । एकेकमदो भंगो वंधट्ठाणेसु मोहस्स ॥ ४६७ ॥ पद् हाविंगतौ चत्वार एकविंगतौ हो हो भवन्ति पष्ट इति । एकेकोतो भङ्गो बन्धस्थानेषु मोहस्य ॥ ४६७ ॥

ं अर्थ—मोहनीयके वन्धस्थानोंमेंसे २२ के ६ मंग, २१ प्रकृतिरूपके ४, और इसके अपर प्रमत्तगुणस्थानतक दो दो, इसके आगे सब स्थानोंमें एक एक—इसप्रकार स्थानोंके मङ्ग हैं ऐसा जानना ॥ ४६० ॥

अव उक्त १० वंधस्थानंकि भुजाकार वंधादिकी संख्या दिखाते हैं;—
दस वीसं एकारस तेत्तीसं मोहवंधठाणाणि ।
भुजगारप्पदराणि य अवदिदाणिवि य सामण्णे ॥ ४६८ ॥
दशसु विश्वतिरेकादश त्रयास्त्रवात् मोहवन्धस्थानानि ।
भुजाकाराल्पतराणि च अवस्थितान्यपि च सामान्ये ॥ ४६८ ॥

अर्थ—पहले कहे हुए मोहनीयके १० वंधस्थानोंमं सामान्यरीतिसे भुजाकारवंध २० हैं, अल्पतर वंध ११ हैं, ओर अवस्थित वंध ३३ हैं ॥ ४६८ ॥

आगे इन भुनाकारादिवंधोंका लक्षण कहते हैं,—

. अप्पं वंधंतो बहुवंधे वहुगाहु अप्पवंधेवि । उभयत्य समे वंधे भुजगारादी कमे होति ॥ ४६९ ॥ , अस्पं वन्नतो बहुवन्धे वहुकादस्पवन्धेपि । उभयत्र समे वन्धे भुजाकारादयः क्रमेण भवन्ति ॥ ४६९ ॥ अर्थ—पहले थोडी प्रकृतियोका वंघ किया हो पीछे वहुत प्रकृतियोंके वांघनेपर मुजाकार, पहले वहुतका वंघ किया था पीछे थोडी प्रकृतियोंके वंघ करने पर अल्पतर, और पहले पीछे दोनों समयोमें समान (एकसा) वंघ होनेपर अवस्थित वंघ होता है। तथा 'अपि' ज्ञव्दसे इन स्थानोंमें अवक्तव्यवंध भी होता है, ऐसा आचार्य महाराजने प्रकट किया है।। ४६९।।

आगे सामान्य अवक्तव्यमंगोंकी संस्या कहते हैं-

सामण्णअवत्तन्त्रो ओदरमाणिम्म एक्यं मरणे । एकं च होदि एत्थिव दो चेव अविद्वा मंगा ॥ ४७० ॥ सामान्यावक्तन्य अवतरमाने एको मरणे । एक्ख्र भवति अत्रापि द्वी चैव अविस्ति भन्नो ॥ ४७० ॥

अर्थ—सामान्यपनेसे (भंगोंकी विवक्षाके विना) अवक्तव्यवंघ उपशमश्रेणीसे उतरनेमें १ है, और वहां पर मरण होनेसे एक होता है, इसतरह दो वंघ हैं। और दूसरे समय आदिमें उसीपकार वंघ होनेपर अवस्थित वंघ भी यहां पर दो ही हैं॥ ४७०॥

अव विशेषपनेसे भुजाकारादिवंघोंकी संख्या कहते हैं-

सत्तावीसहियसयं पणदालं पंचहत्तरिहियसयं । भुजगारप्पदराणि य अवद्विदाणिवि विसेसेण ॥ ४७१ ॥ सप्ताविशाधिकगतं पश्चचत्वारिशत् पश्चसप्तत्वधिकगतम् । भुजाकारास्पतराणि च अवस्थितान्यपि विशेषेण ॥ ४७१ ॥

अर्थ—विरोषपनेसे अर्थात् मंगोकी अपेक्षा १२७ भुजाकार वंघ हैं, अल्पतर वंघ ४५ हैं, और अवक्तव्यवंघ १७५ हैं॥ ४७१॥

अव उन १२७ को दिखाते हैं:—

णभ चडवीसं वारस वीसं चडरह्वीस दो हो य । शूले पणगादीणं तियतिय मिच्छादिभुजगारा ॥ ४७२ ॥ नभश्रतुर्विशं द्वादश विशं चतुरप्टविशं द्वौ द्वौ च । स्थूले पञ्चकादीनां त्रयस्त्रयो मिध्यादिभुजाकाराः ॥ ४७२ ॥

अर्थ—मंगोंकी विवक्षासे मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें भुजाकार वंघ क्रमसे शून्य, २४, १२. २०, २४, २८, २, २, और अनिवृत्ति करणमें पांच आदिके तीन तीन । इसप्रकार कुळ भुजाकार वंघोंकी संख्या १२७ होती है ॥ ४७२ ॥

अव ४५ अल्पतरवंघोंको कहते हैं:--

अप्पदरा पुण तीसं णम णम छहोिण दोिण णम एकं। थूले पणगादीणं एकेकं अंतिमे सुण्णं ॥ ४७३॥ अल्पतराः पुनः त्रिंशत् नभो नभः पट् ह्यौ ह्यौ नभ एकः । स्थूले पञ्चकादीनामेकैकः अन्तिमे शुन्यम् ॥ ४७३॥

अर्थ — अल्पतर वंध मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमं ३०, शून्य, शून्य, ६, २, २, शून्य, १ पृकृतिरूप क्रमसे अपूर्वकरणतक होता है। स्थूल कषायवाले नवमे गुणस्थानमें पांच आदि प्रकृतिरूपका एक एक ही अल्पतर वंध होता है; किंतु अंतके पांचवें भागमें शून्य अर्थात् अल्पतर वंध नही होता॥ ४०३॥ इसप्रकार १२० भुजाकार, और ४५ अल्पतर तथा ३ अवक्तव्य वंध जिनका कि स्वरूप आगे कहेंगे—इसतरह सब मिलकर १०५ वंधोंके मेद हैं। इसके सिवाय इन समीमें यदि जितनी २ प्रकृतियोंका पहले समयमें वंध हो उतनीही प्रकृतियोंका द्वितीयादि समयमें भी वंध हो तो वहांपर ''अवस्थितवंध'' जानना चाहिये। अतएव अवस्थितवंधके भी मेद १०५ ही समझने चाहिये।

भेदेण अवत्तवा ओदरमाणिम्म एक्स्यं मरणे । दो चेव होंति एत्थिव तिण्णेव अवद्विदा भंगा ॥ ४७४ ॥

भेदेन अवक्तन्या अवतरति एकको मरणे । द्वौ चैव भवत अत्रापि त्रय एव अवस्थिता भङ्गाः ॥ ४७४ ॥

अर्थ-मंगकी विवक्षाके विशेषसे अवक्तव्यवंध, सूक्ष्मसांपरायसे उतरनेमें एक होता है। अर्थात् १० वेंसे उतरके जब नवमेमें आता है तब संज्वलन लोमका वंध करता है। तथा उसी १० वेंमें मरणकर देव असंयत हुआ तब दो अवक्तव्य वध होते हैं। क्योंकि देव होकर १७ प्रकृतियोंको दोप्रकारसे बांधता है। इसतरह ३ अवक्तव्य वध हुए। अतएव अवस्थितबंधके मंग यहांभी तीन ही समझने चाहिये। क्योंकि द्वितीयादि समयमें समान प्रकृतियोंका जहां वंध होता है, वहां अवस्थित बंध कहा जाता है।। ४०४। इसपकार मोहनीयकर्मके सामान्य विशेष रूपसे भुजाकारादि वंध कहे हैं।

अब मोहनीयके उदयस्थान कहते हैं;—

दस णव अद्व य सत्त य छप्पण चत्तारि दोण्णि एकं च । उदयद्वाणा मोहे णव चैव य होति णियमेण ॥ ४७५ ॥

द्श नवाष्ट च सप्त च पट् पश्च चत्वारि हे एकं च । उद्यस्थानानि मोहे नव चैव च भवन्ति नियमेन ॥ ४७५ ॥

अर्थ-मोहनीयके उदयस्थान १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, २, १ प्रकृतिरूप ९ हैं ऐसा नियमसे जानना ॥ ४७५॥

मिच्छं मिस्सं सगुणे वेदगसम्मेव होदि सम्मत्तं । एका कसायजादी वेददुजुगलाणमेकं च ॥ ४७६ ॥ मिथ्यं मिश्रं स्त्रगुणे वेदकमस्ये एव भवति सम्यक्त्वम् । एका कषायजानिः वेदहियुगलयोरेकं च ॥ ४७६ ॥

अर्थ-मोहनीयकी उत्य प्रकृतियोंमंसे मिथ्यात और मिश्रमोहनीयका उद्य अपने २-पहले और तीसरे गुणखानमें है। तथा सम्यक्त्वमोहनीयका उद्य वेदकसम्यक्त्वी जीवके चैश्रेसे लेकर चार गुणखानतक है। इमयकार गुणखानोंमं उदयका नियम दिखाकर उद्यक्षे कृटोंको कहते हैं। अनंतानुवधी आदि चार कथायोंकी कोघ मान माया छोम रूप चार जाति उसमेंसे एक कपायजाति, तीन वेटोमेंस एक वेदका उद्य, हाख-शोकका युगल और रिन-अरितका जोड़ा इन दो युगलोंमेंस एक २ प्रकृतिका उद्य पाया जाता है॥४७६॥

भयसिंद्यं च जुगुच्छासिंद्यं दोहिंवि जुदं च ठाणाणि । मिच्छादिअपुर्वतं चत्तारि हवंति णियमेण ॥ ४७७ ॥ भयमिंदनं च जुगुप्सासिंदतं द्वाभ्यामिष युनं च खानानि । मिण्यायपूर्वान्ते चत्वारि भवन्ति नियमेन ॥ ४७७ ॥

अर्थ-एककालमें एक जीवंक भयसहित ही प्रकृतियोंका उदय होनेसे, अथवा केवल जुगुप्सासिहन ही उदय होनेसे, अथवा भय-जुगुप्सा होनेसिहतही उदय होनेसे अथवा 'च' शब्दसे होनेहि करके रहित उदय होनेन कृटके आकार चार २ मिश्यादृष्टिमें लेकर अपृत्रेयरण गुणस्थानपर्यंत निश्चयकर होते हैं। ह्मीकारण यहांपर चार २ कृट कहेगये हैं॥ १०००॥ इनकी विद्याप रचना वड़ी टीकामें विस्तारसे कही है सो वहांमे जानना।

आगे मिथ्यादृष्टिमं वा अनंयतादि चार गुणस्वानीमं विशेष वात कहते हैं;—
अणसंजोजिद्सम्मे मिच्छं पत्ते ण आवित्ति अणं ।
उत्यसमखड्ये सम्मं ण हि तत्थिव चारि ठाणाणि ॥ ४७८ ॥
अनसंयोजितसम्यं मिथ्यं प्राप्ते न आवळीति अनम् ।
उपमाक्षायिके सम्यं न हि तत्रापि चत्वारि स्थानानि ॥ ४७८ ॥

अर्थ—अनंतानुवंधीकपायके विसंयोजन (अन्यप्रकृतिरूप) करनेवाले आयोपणमसम्यगृहष्टिके मिथ्यात्वकमींदयसे मिथ्यात्वगुणस्थानमें प्राप्त होनेपर आविलमाञ्रकालनक अनंतानुवंबीकपायका उद्य नहीं होता, क्योंकि त्रिनंयोजन करनेके पाँछ प्रथम गुणस्थानमें प्राप्त
होनेपर पहले समयमें ही वंबी हुई अनंतानुवंबीको आविलप्रमाणकालतक अपकर्पणहारा
उदयावलीमें लानेकी सामर्थ्य नहीं है। इस अपेक्षा मिथ्याहिष्ट गुणस्थानमें अनंतानुवंबीरहित
चार कृट आर्मा जानने। तथा उपग्रमसम्यक्त्वमें और आयिकसम्यक्त्वमें सम्यक्त्वमोहनीयका
उदय नहीं है सो वहांपरमा उपग्रम आर आयिककी अपेक्षा अस्यतादि चार गुणस्थानोंमें
चार चार कृट दूसरे होते हैं। असंयतादिक चार गुणस्थानेंमें पहले जो चार कृट सम्यक्त्वमोहनीयसहित वतारे हैं सो वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षासे हैं॥ १७८८॥

पुन्तिलेसुनि मिलिदे अड चउ चतारि चदुसु अद्देव । चतारि दोण्णि एकं ठाणा मिच्छादिसुहुमंते ॥ ४७९ ॥ पूर्वेष्त्रपि मिलितेपु अष्ट चत्वारि चत्वारि चतुर्पु अष्टैव । चत्वारि द्वे एकं स्थानानि मिथ्यादिसूक्ष्मान्ते ॥ ४७९ ॥

अर्थ—इन कूटोंमें पहले कहे हुए कूट मिलानेसे मिथ्यादृष्टिको आदि लेकर सूक्ष्म-सांपरायगुणस्थानपर्यत क्रमसे ८, ४, ४, असंयतादि चारमें आठ आठ, और आगे ४, २, १ कूट जानना चाहिये॥,४७९॥

आगे इनमें अपुनरुक्तस्थानोंको गुणस्थानोंमें कहते हैं;—

दसणवणवादि चंडतियतिद्वाण णवद्वसगसगादि चऊ । ठाणा छादि तियं च य चढुवीसगदा अपुवीत्ति ॥ ४८० ॥

द्शनवनवादि चतुस्त्रिकत्रिस्थानं नवाष्टसप्तसप्तादि चतुष्कम् । स्थानानि षडादि त्रिकं च च चतुर्विशगता अपूर्व इति ॥ ४८० ॥

अर्थ— मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें क्रमसे दशआदिके चार उदय स्थान, नव आदिके तीन उदयस्थान, और तीसरमें भी नव आदिके ही तीन उदयस्थान हैं। असयतादि चार गुणस्थानोंमें क्रमसे नव आदिके चार, आठ आदिके चार, सात आदिके चार, सात आदिके चार, सात आदिके चार उदयस्थान हैं। तथा अपूर्वकरण गुणस्थानमें छह आदिके तीन स्थान हैं। वे ६, ५, ४ प्रकृतिरूप हैं। इसप्रकार अपूर्वकरणपर्यंत सब स्थान प्रत्येक चौवीस मौतीस भक्को (मेदों) कर सिहत हैं॥ ४८०॥ यहांपर किसी २ स्थानकी संख्या एकसी होने-परभी प्रकृतियोंके बदलनेसे अपुनरुक्तपनाही है।

एक य छक्केयारं एयारेयारसेच णव तिण्णि । एदे चउचीसगदा चढुवीसेयार दुगठाणे ॥ ४८१ ॥ एकं च पट्टमेकादश एकादशैकादशैव नव त्रीणि । एतानि चतुर्विशतिगतानि चतुर्विशैकादश द्विकक्षाने ॥ ४८१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें मिलकर दस प्रकृतिरूप १ स्थान हैं, नव प्रकृतिरूप ६ स्थान हैं, ८ प्रकृतिरूप ७ प्रकृतिरूप तथा ६ प्रकृतिरूप ग्यारह २ स्थान हैं, पांच प्रकृतिरूप ९ स्थान हैं, चार प्रकृतिरूप ३ स्थान हैं। ये सब स्थान चौवीस चौवीस मङ्गोंकर सिहत हैं। तथा दो प्रकृतिरूप १ स्थानके २४ भंग और एक प्रकृतिरूप एक स्थानके ११ भंग हैं॥ ४८१॥

आगे इन दो और एक प्रकृतिरूप दो स्थानोंके मंगोंका विधान कहते हैं;—

१ यह स्थान मिथ्यादृष्टिके ही होता है।

उदयहाणं दोण्हं पणवंधे होदि दोण्हमेकस्स । चढुविहवंधहाणे सेसेसेयं हवे ठाणं ॥ ४८२ ॥ उद्यक्षानं ह्योः पश्चवन्धे भवति द्वयोरेकस्य । चतुर्विधवन्धस्थाने शेपेण्वेकं भवेत् स्थानम् ॥ ४८२ ॥

अर्थ — अनिचृत्तिकरण गुणस्थानमं पांच प्रकृतिके वंधस्तरूप तथा चार प्रकृतिके वंधस्तरूप-इसप्रकार दो भागोंमं तीन वेद और चार मंज्यरूनकपायोंका उदय होता है। अतएव वहांपर चार चार कपाय एकएक वेदके साथ उदयहूप होनेसे एक भागके १२ मंग होते हैं और दोनोंके मिलकर २४ मंग होते हैं। किंतु कनकनिन्द आचार्यकी पक्षमं जिस जगह ४ प्रकृतियोंका वंध पायाजाता है उसके अंतसमयमं वेदोंके उदयका अभाव ही है, अतएव वहांपर, और तीन दो एक प्रकृतिके वंध स्थानोंमं तथा अवंध स्थानमं कमसे ४, ३, २, १, १ सज्वरून कपायोंमेंसे एक एकका ही उदय रहता है। अतएव वहांपर कमसे ४, ३, २, १, १, भंग होते हें। इसप्रकार एकप्रकृतिहरूप वंधस्थानमं ११ ही भंग सिद्ध हुए॥ ४८२॥

अब इसी अर्थके प्रगट करनेकेलिये चार गाथासूत्र कहते हैं;---

अणियद्विकरणपढमा संहित्थीणं च सरिस उदयद्वा । तत्तो मुहुत्तअंते कमसो पुरिसादिउदयद्वा ॥ ४८३ ॥ अनिवृत्तिकरणप्रथमात् पण्डिस्रयोः च सहश उदयाद्वा ।

ततो मुहूर्तान्तः क्रमण पुरुपायुक्याद्धा ॥ ४८३ ॥

अर्थ-अनिवृत्तिकरणगुणस्थानके प्रथमभागके पहले समयसे लेकर नपुंसकवेद और स्रीवेदका काल समान है, परंतु थोड़ा है। इससे पुरुपवेद और सज्वलनकोधादि चारका उदय काल यथासंमव अतर्मुहूर्त २ क्रमसे अधिक अधिक जानना ॥ ४८३॥

> पुरिसोदएण चिंददे वंधुदयाणं च जुगवदुच्छित्ती । सेसोदयेण चिंददे उदयदुचरिमम्हि पुरिसवंधिछिदी ॥ ४८४ ॥

पुरुपोद्येन चटिते वन्धोद्ययोश्च युगपदुच्छित्तः । शेपोद्येन चटिते उद्यद्विचरमे पुरुपवन्धच्छित्तिः ॥ ४८४ ॥

अर्थ — पुरुपवेदके उदय सहित जीवके श्रेणी चढनेपर पुरुपवेदकी वंधव्युच्छिति खोर उदयव्युच्छिति एक काल्में होती हैं। अथवा 'च' शब्दसे वंधकी व्युच्छिति उदयके द्विच-रमसमयमें होती है। योर शेप खीवेद तथा नपुंसकवेदके उदयसहित श्रेणी चढनेवाले जीवके पुरुपवेदकी वधव्युच्छिति उदयके द्विचरमसमयमें अर्थात् अतसमयके समीपके सम-यमें होती है। ४८४॥ पणर्वधगम्मि वारस भंगा दो चेव उदयपयडीओ। दोउदये चढुवंघे वारेव हवंति भंगा हु॥ ४८५॥ पश्चवन्धके हादश भड़ा हे चैव उदयप्रकृती। हुएये चुर्वन्धे हादश भड़ा हे चैव उदयप्रकृती।

अर्थ — जहांपर पांच प्रकृतियोंका वंघ हे ऐसे अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें कपाय क्षोर वेद इन दो प्रकृतियोंका ही उदय है, इसकारण चार कपाय क्षोर ३ वेदको गुणाकार करनेसे १२ मंग होते हैं । इसीपकार जहां चार प्रकृतियोंका वंघ होता है वहांपरमी दोके उदयह्म स्थानमें १२ ही मंग होते हैं ॥ ४८५ ॥

कोहस्स य माणस्स य मायालोहाणियद्विभागिस्ह । चहुतिहुगेकंभंगा सुहुमे एको हुवे भंगो ॥ ४८६ ॥

क्रोधस्य च मानस्य च मायाछोभानिवृत्तिभागे । चतुस्त्रिद्विकेकभद्गाः सृक्ष्मे एको भवेत् भद्गः ॥ ४८६ ॥

अर्थ- कोध मान माया और लोमके उदयह्दप अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके जिन चार भागोंमें ४, ३, २, १ के वंध हैं उनमें क्रमसे कपाय वदलनेकी अपेक्षाही ४, ३, २, १ मंग हैं। और सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानमें सूक्ष्म लोभके उदयह्दपस्थानमें १ ही मंग हैं। इस-प्रकार ११ मंग होते हैं॥ ४८६॥

आगे सव उदयस्थानोंकी तथा उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं;—

वारससयतेसीदीठाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा । पणसीदिसदसगेहिं पयिहवियप्पेहिं ओघम्मि ॥ ४८७ ॥

द्वाद्शशतज्यशीतिस्थानविकल्पेर्मोहिता जीवाः । पञ्जाशीतिशतसप्तभिः प्रकृतिविकल्पेरोघे ॥ ४८७ ॥

अर्थ--गुणस्थानोंमें मोहनीयकर्मके सब १२८३ उदयस्थानोंमें तथा ८५०७ प्रकृति-मेदोंमें जगतके चराचर जीव मोहित होरहे हैं॥ ४८७॥

अव अपुनरुक्तस्थानोंकी तथा उनकी प्रकृतियोंकी संख्या कहते हैं;—

एक य छक्केयारं दससगचढुरेक्कयं अपुणरुत्ता । एदे चढुवीसगदा वार हुगे पंच एक्कमिम ॥ ४८८ ॥

एकं च पट्कैकाद्श दशसप्तचतुरेकमपुनरुक्तानि । एतानि चतुर्विशगतानि द्वादश द्विके पद्म एकस्मिन् ॥ ४८८ ॥

अर्थ--दशप्रकृतिरूप १ स्थान, नवादि प्रकृतिरूप क्रमसे ६, ११, १०, ७, ४, १

सान अनुनरक्त हैं। इन ४० सानोंक २४ चौतीस मंग (मेद) हैं। दोप्रकृतिरूप सानके १२ मंग और एक पञ्चित्रकृप सानके ५ मंग हैं॥ ४८८॥

णयसयमत्तत्तिः टाणवियप्पेहिं मोहिदा जीवा । इगिटालृणत्तरिसयपयडिवियप्पेहिं णायन्त्रा ॥ ४८९ ॥ नकानसप्तसप्तिमः सानविक्तंः मोहिता जीवाः ।

एकदत्वास्तिदेकोतमप्रतिशत्यक्रतिविकन्पः बातव्याः ॥ ४८९ ॥

अर्थ—इसप्रकार ९७७ स्थानेकि नेदमे तथा ६९.११ प्रकृतियेकि नेदमे तीनलोकके चराचर जीव नोहित होरहे हैं। इसीकारण मेमारमें मटकने हैं एसा जानना ॥ १८९॥

आगे मोह्नीयक्रमंके उदयसान तथा उनकी प्रकृतियोंको गुणसानेमि उपयोगादिकी अपेक्षासे कहते हैं:—

> उद्यद्वाणं प्यिं सगमगउयजोगजोगआदीहिं। गुणियत्ता मेळियदे पदसंखा पयिष्ठसंखा य ॥ ४९० ॥ उद्यस्मनं प्रकृति स्वकस्त्रकोपयोगयोगादिभिः। गुणियत्वा मेळिपते पदसंख्या प्रकृतिसंख्या च ॥ ४९० ॥

अर्थ—2७९ वें गायासे कहीहुई उदयसानोंकी संस्था आर उनसानोंकी प्रकृतियोंकी संस्थाको अपने २ गुणसानोंने संमवत उत्योग—योग आर आदि शब्दमें संयम देशनंयम हैस्या सम्यक्त इनसे गुणाकरके किर सबको लोड़नेने लो प्रमाण होने उतनी ही नहांपर मोहकी सानसंख्या आर प्रकृतियोंकी संस्था जानना चाहिये ॥ १९०॥

यही दिलाते हैं:---

मिच्छदुंग मिस्सितिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्धे य । पण छस्सत्त दुगं च य उपजोगा होति दो चेत्र ॥ ४९१ ॥ निष्यद्विकं निश्रत्रयं प्रमत्तमप्रकं जिने च सिद्धे च । पश्च पद सप्र द्विकं च च उपयोगा भवन्ति दो चैत्र ॥ ४९१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि व्यदिक दो गुणस्यानींमें, मिश्रश्रादिक २ में, प्रमत्तादि ७ में, सयोगी व्योगीमें, बार सिद्ध वीवीमें उपयोग क्रमसे ७, ६, ७, २ बार दो होते हैं॥ १९१॥ इन उपयोगींसे स्थानसंस्थाका तथा प्रकृतिमंख्याका गुणा करना चाहिये॥

एसा होनेपर उन मेडोंकी मन संख्या कितनी हुई सो नताते हैं;—

णवणउदिसगसयाहियसत्तसहस्सप्यमाणमुद्यस्स । टाणिययप्ये जाणसु उवजोगे मोहणीयस्स ॥ ४९२ ॥ नवनवित्तसप्रमाणिकसप्रसहस्त्रप्रमाणसुद्यस्य । स्रानिकस्या जानीहि चायोगे मोहनीयस्य ॥ ४९२ ॥ अर्थ—इसमकार गुणाकार करनेसे उपयोगकी अपेक्षासे मोहनीयके उदय स्थानोंके मेद ७७९९ जानने चाहिये ॥ ४९२ ॥

अत्र उपयोगकी अपेक्षासे प्रकृतिसंख्या कहते हैं;—

एकात्रणणसहरसं तेसीदिसमण्णियं वियाणाहि पयडीणं परिमाणं उवजोगं मोहणीयस्स ॥ ४९३॥ एकपश्चाशस्स्रहम्तं ज्यशीतिसमन्वितं विज्ञानीहि । प्रकृतीनां परिमाणं उपयोगं मोहनीयस्य ॥ ४९३॥

अर्थ--उपयोगके आश्रयसे मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ५१०८३ जानना चाहिये॥ ४९३॥

थागे योगके आश्रय (अपेक्षा) से संख्या कहते हैं;—

तिर्सुं तेरं दस मिस्से णव सत्तमु छद्वयम्मि एकारा । जोगिम्मि सत्त जोगा अजोगिटाणं हवे सुण्णं ॥ ४९४ ॥ विद्य त्रयोदय दश मिश्रे नव सप्तसु पष्टे एकादय ।

योगिनि सप्र योगा अयोगिस्थानं भवेन् गृत्यम् ॥ ४९४ ॥

अर्थ--मिथ्यादृष्टि-सासादन-असंयत इन तीन गुणस्वानोंमें १३ योग हैं, मिश्रगुण-स्थानमें १०, देशसंयत व अप्रमत्तादि-कुछ सात गुणस्थानोंमें ९ योग हैं, छठे प्रमत्तगुण-स्थानमें ११ योग हैं, सयोगकेवछीके ७ योग हैं, ऑर अयोगी गुणस्थानमें झून्य है अर्थात् कोई योग नहीं है ॥ ४९४ ॥

अव मिश्रयोगसहित तथा केवल पर्याप्तयोगयुक्त गुणस्थानोंमं विशेषपना दिखाते हैं;—

मिच्छे सासण अयदे पमत्तिवर्दे अपुण्णजोगगदं।
पुण्णगदं च य सेसे पुण्णगदे मेळिदं होदि ॥ ४९५ ॥
मिथ्ये सासने अयते प्रमत्तिवरते अपूर्णयोगगतम्।
पूर्णगतं च च छोपे पूर्णगते मिळितं भवति ॥ ४९५ ॥

अर्थ-- मिथ्यात्व-सासादन-असयत और प्रमत्तविरत इन चार गुणस्थानीमं अपर्याप्तयो-गको प्राप्त तथा पर्याप्तयोगको प्राप्त इन दोनोंको मिलाकर स्थानप्रमाण और प्रकृतियोंका प्रमाण होता है। तथा शेष गुणस्थानोंमं केवल पर्याप्तयोगहीको प्राप्त स्थानप्रमाण और प्रकृतिप्रमाण होता है॥ ४९५॥

आगे जुदे स्थापन किये योगोंमं विशेषता टो गाथाओंसे कहते हैं;— सासणअयदपमत्ते येगुन्त्रियमिस्स तं च कम्मिययं । ओरालमिस्स हारे अडसोल्डवग्ग अद्ववीससयं ॥ ४९६ ॥

१ यह गाया जीवकांटमें भी आगर्र है।

सासनायतप्रमत्ते वेगूर्विकमिश्रं तच कार्मणम् । औरालमिश्रमाहारे अष्टपोडगाप्टवर्ग अप्टविंगगतम् ॥ ४९६ ॥

अर्थ—सासादनगुणस्थानके वैकियिकमिश्रयोगमें आठका वर्ग अर्थात् ६१ स्थान हैं। असंवत्गुणस्थानके वैकियिकमिश्रयोग आर कार्याणयोगमें सोलहके वर्गप्रमाण अर्थात् २५६ स्थान हैं। तथा असयतके औदारिकमिश्रयोगमें ६४ स्थान हैं। आर प्रमत्तगुणस्थानके आहारक—आहारकमिश्रयोगमें १२८ स्थान हैं॥ ४९६॥

आगे एक स्थानोंके प्रकृतिप्रमाणमं कम कियेहुए वेदोंका प्रंथकर्ता आपही निषेष

करते हैं;---

णित्य णाउंसयवेदो इत्थीवेदो णाउंसइत्थिदुगे । पुन्युत्तपुण्णाजोगगचदुसुद्वाणेसु जाणेज्ञो ॥ ४९७ ॥ नास्ति नपुंसकवेदः स्त्रीवेदो नपुंसकस्त्रीद्विकम् । पृवीक्तापूर्णयोगगचतुर्पुं स्थानेषु ज्ञातन्यम् ॥ ४९७ ॥

अर्थ-पहले कहे हुए अपर्याप्तयोगको पाप्त चार स्थानों में क्रमसे नपुंसकवेद नहीं, स्थीवेद नहीं, केंद्र रोप दोमें नपुंसकवेद तथा स्थीवेद ये दोना ही नहीं हैं, ऐसा जानना चाहिये॥ १९७॥

- अव योगकी अपेक्षा सव स्थानोका नोड़ कहते हें—

तेवण्णणवसयाहियवारसहस्सप्पमाणमुद्यस्स ।
ठाणवियप्पे जाणसु जोगं पिंड मोहणीयस्स ॥ ४९८ ॥
त्रिपञ्चाशत्रवन्नताविकद्वादनसहस्रप्रमाणमुद्यस्य ।
स्थानविकत्यान् जानीहि योगं प्रति मोहनीयस्य ॥ ४९८ ॥

अर्थ—इसप्रकार मोहनीयकर्मके उदयस्थानोंके मेद योगकी अपेक्षासे १२९५३ जानना चाहिये ॥ ४९८ ॥

आगे प्रकृतियोंके मेदोंकी संख्या कहते हैं;---

विदिये विगिषणगयदे खहुणयएकं खअहुचउरो य । छहु चउसुण्णसगं पयिडिवियण्पां अपुण्णिस्ह ॥ ४९९ ॥ द्वितीये क्लेकपञ्चकमयते खद्विनवैकं खाष्टचत्वारश्च । पष्टे चतुःश्-्यसम मक्कतिविकल्या अपूर्णे ॥ ४९९ ॥

अर्थ — सासादनगुणस्थानके विक्रियिकिमश्रयोगनं हो एक पांच अर्थात् ५१२, असंयतके विक्रियिकिमश्र और कार्माणमं शून्य हो नव एक अर्थात् १९२०, 'च' शब्दसे असंयतके स्रोदारिकिमश्रयोगमं शून्य आठ चार अर्थात् ४८० सार छठे प्रमत्तगुणस्थानके आहारक

युगलमें चार शून्य सात ७०४ अंकरूप प्रकृतियोंके मेद अपर्याप्त अवस्थामें होते हैं। इन मेदोंको पहले मेदोंमें ही जोड़कर मिलाना चाहिये॥ ४९९॥

अब सब मेदोंकी मिलकर जो संख्या हुई उसे वताते हैं;---

पणदालक्रस्तयाहियअद्वासीदीसहरूसमुद्रयस्स । पयडीणं परिसंखा जोगं पडि मोहणीयरुस ॥ ५००॥ पश्चचत्वारिं सत्पद्शताधिकाष्टाशीतिसहस्रमुद्रयस्य । प्रकृतीनां परिसंख्या योगं प्रति मोहनीयस्य ॥ ५००॥

अर्थ-इसतरह सब मेदोंको मिलानेसे मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोंकी संख्या योगकी अपेक्षा ८८६४५ होती है, ऐसा जानना ॥ ५००॥

थागे संयमके आश्रयसे स्थानादि कहते हैं;—

तेरससयाणि सत्तरिसत्तेव य मेलिदे हवंतिति । ठाणवियणे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥ ५०१ ॥ त्रयोदशशतानि सप्ततिसप्तेव च मिलिते भवन्तीति । स्थानविकल्पा जानीहि संयमालम्बेन मोहस्य ॥ ५०१ ॥

अर्थ-संयमकी अपेक्षासे मोहनीयके स्थानमेद १३७७ होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ५०१॥

अव उदयपकृतिभेदोंको कहते हैं;—

तेवण्णतिसदसिद्यं सत्तसहरसप्पमाणसुदयस्स । पयिडिवियप्पे जाणसु संजमलंबेण मोहस्स ॥ ५०२ ॥ त्रिपश्चागत्त्रिशतसिहतं सप्तसहस्रप्रमाणसुदयस्य । प्रकृतिविकस्पान जानीहि संयमालम्बेन मोहस्य ॥ ५०२ ॥

अर्थ-संयमहीकी अपेक्षासे मोहनीयके उदय प्रकृति मेद ७३५३ मात्र होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ५०२ ॥

आगे गुणस्थानोंमें संभवती लेक्याओंको कहते हैं;—

मिच्छच उके छकं देसतिये तिण्णि होति सुह लेस्सा । जोगित्ति सुक्क लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्सं तु ॥ ५०३ ॥ मिथ्यच तुष्के पट्टं देशत्रये तिस्रो भवन्ति शुभलेश्याः । योगीति शुक्त लेश्या अयोगिस्थानमलेश्यं तु ॥ ५०३ ॥

अर्थ-मिध्यादृष्टि आदिक चार गुणस्थानोंमें ६ लेक्या हैं, देशसंयतादि तीन गुणस्था-नोंमें ३ शुभलेक्या हैं, उसके वाद सयोगकेवलीपर्यंत एक शुक्कलेक्या ही है, और अयोगकेवली गुणस्थान लेक्यारिहत है ॥ ५०३ ॥ अव नहीं हुई इन लेश्याओं के आश्रयसे मोहके स्थान और प्रकृतियों की संख्याको दो गांधासूत्रोंसे नहते हैं;—

पंचसहस्सा वेसयसत्ताणउदी हवंति उदयस्स ।
ठाणवियप्पे जाणसु लेस्सं पिंड मोहणीयस्स ॥ ५०४ ॥
पञ्चसहस्राणि द्विशतसप्तनविः भवन्ति उदयस्य ।
स्थानविकल्पा जानीहि लेक्यां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०४ ॥

अर्थ-लेक्याके संबंधसे मोहनीयके उदयके स्थानोंके भेद ५२९७ होते हैं ऐसा है शिष्य त समझ ॥ ५०४ ॥

अहत्तीससहस्सा वेण्णिसया होति सत्ततीसा य । पयडीणं परिमाणं लेस्सं पिंड मोहणीयस्स ॥ ५०५ ॥ अष्टत्रिंशस्सहस्राणि द्विशतानि भवन्ति सप्तत्रिंशच । प्रकृतीनां परिमाणं लेश्यां प्रति मोहनीयस्य ॥ ५०५ ॥

अर्थ — लेक्याहीकी अपेक्षा मोहनीयकी प्रकृतियोंका परिमाण ३८२३७ होता है ऐसा जानना चाहिये ॥ ५०५॥

आगे सम्यक्तके आश्रयसे स्थानादिककी संख्या कहते हैं;

अद्वत्तरीहिं सहिया तेरसयसया हवंति उदयस्स । ठाणवियप्पे जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०६ ॥ अप्टसप्ततिभिः सहितानि त्रयोदशकशतानि भवन्ति उदयस्य । स्थानविकल्पा जानीहि सम्यक्त्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०६ ॥

अर्थ-सम्यक्त्वगुणकर सहित मोहनीयके उदयस्थानोंके मेद १३७८ होते हैं ऐसा सुम जानो ॥ ५०६॥

अद्वेव सहस्साई छवीसा तह य होंति णादन्ता । पयडीणं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स ॥ ५०७ ॥ अष्टैव सहस्राणि षड्विंशतिस्तथा च भवन्ति ज्ञातन्याः । श्रकृतीनां परिमाणं सम्यक्त्वगुणेन मोहस्य ॥ ५०७ ॥

अर्थ-तथा सम्यक्तवगुणसहित मोहनीयकी प्रकृतियोंका प्रमाण ८०२६ जानने योग्य है ॥ ५०७ ॥

आगे मोहनीयके सत्त्वप्रकरणको ११ गाथासूत्रोंसे कहते हैं;— अञ्च य सत्त य छक्क य चढुतिढुगेगाधिगाणि वीसाणि । तेरस त्रारेयारं पणादि एगूणयं सत्तं ॥ ५०८ ॥ अष्ट च सप्त च पटूं च चतुन्त्रिहिकेकमधिकानि विंगितिः। त्रयोदशहाद्शेकादश पश्चादि एकोनकं सत्त्रम्॥ ५०८॥

अर्थ-मोहनीयकर्मके सत्त्वस्थान आठ अधिक चीस आदि अर्थात् २८,२७,२६, २४, २३,२२,२१, तथा १३,१२,११,५, ऑर इससेमी एक एक कम अर्थात् ४,३,२,१ संख्या रूप कुछ १५ हें॥ ५०८॥

आगे इन १५ खानोंके गुणखानोंमें संमव होनेका प्रकार दिखाते हैं;—

तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुमु पण णियद्दीए। तिण्णि य शृहेयारं मुहुमे चत्तारि तिण्णि उयसंते ॥ ५०९॥ त्रीण्येकस्मिन्नेकस्मिन्नेकं हे मिश्रे चतुर्पु पश्च नियुन्ते। त्रीणि च म्थृहे एकाद्य सृक्ष्मे चत्वारि त्रीण्युपयान्ते॥ ५०९॥

अर्थ-पहले मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमं १५ मसे तीन स्थान हैं, सासादनमं १, मिश्रगुणस्थानमं दो, अनंयतादि चार गुणस्थानोंमं पांच पाच, निवृत्ति अर्थात् अपृवेकरणगुण-स्थानमं २, स्थूलकपाय अर्थात् नववं गुणस्थानमं ११, सृक्ष्मसांपरायमं ४, उपञांतकपाय-नामा ११ वं गुणस्थानमं २ सत्त्वस्थान हैं ॥ ५०९ ॥

थव उन्हींको कहते हैं;—

पहमतियं च य पहमं पहमं चडवीसयं च मिरसिन्ह । पहमं चडवीसचऊ अविरददेसे पमित्तदरे ॥ ५१० ॥ प्रथमत्रयं च च प्रथमं प्रथमं चतुर्विगकं च मिश्रे । प्रथमं चतुर्विगचतुरकं अविरतदेशे प्रमत्तेतरे ॥ ५१० ॥

अर्थ— उक्त १५ खानोंमेंसे आदिके तीन खान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें हैं। सासादनमें पहला २८ प्रकृतिरूप ही सत्वस्थान है, मिश्रगुणस्थानमें पहला और २४ प्रकृतिरूप ये दो खान हैं। अविरत—रेशविरत और प्रमत्त—अप्रमत्त इन चार गुणस्थानोंमें पहला तथा २४ प्रकृतिरूपआदि चार स्थान इम तरह पांच पांच सत्त्वस्थान हैं॥ ५१०॥

अडचडरेकावीसं उवसमसेहिम्हि खवगसेहिम्हि । एकावीसं सत्ता अट्ठकसायाणियहित्ति ॥ ५११ ॥ अष्टचतुरेकविद्यतिः उपरामश्रेण्यां श्रपक्षेण्याम । एकविद्यतिः मत्ता अष्टकपायानिष्टत्तिनि ॥ ५११ ॥

अर्थ—उपगमश्रेणीमें अपूर्वकरणादि चारगुणस्थानोंमें २८, २४, २१ प्रकृतिह्रंप तीन तीन स्थान हैं। तथा क्षपकश्रेणीमें आठवें आर अनिवृत्तिकरणके अप्रकपायवाले भागमें २१ प्रकृतिहरूप एक एक स्थान है ॥ ५११ ॥ अव पूर्वीक्त अर्थको कहके अनिवृत्तिकरणमें सत्त्वस्थानोंकी विशेषता कहते हैं;—
इदि चढुवंधंकखन्यो तेरस नारस एगार चउसता ।
तिढुइगिवंधे तिढुइगि णवगुच्छिट्ढाणमविवक्खा ॥ ५१५ ॥
इति चतुर्वन्धक्षपके त्रयोदश द्वादशैकादश चतुःसत्ता ।
तिद्विकैकवन्धे तिद्विकैकं नवकोच्छिष्टयोरविवक्षा ॥ ५१५ ॥

अर्थ—इस पूर्वोक्त प्रकारसे क्षपकश्रेणी चढनेवालेके चार प्रकृतियोंके वंघवाले अनिवृति-करणके भागमें १३, १२, ११, और ४ प्रकृतिरूप सत्त्व है। तथा ३, २, १ प्रकृतिके वंध होनेवाले भागोंमें ३, २, १ प्रकृतिरूप सत्त्व स्थान पायाजाता है। यहां नृत्तनसमय-प्रवद्ध और, उच्छिष्टावलि (उदयसे वचे हुए प्रथम स्थितीके निषेक) की विवक्षा ग्रहण नहीं कीहै॥ ५१५॥

आगे मोहनीयके वंधस्थानोंमें सत्त्वस्थानोंकी संख्या जो पाई जाती है उसे दो गाथा-

तिण्णेव दु वावीसे इगिवीसे अहवीस कम्मंसा ।
सत्तरतेरेणववंधगेसु पंचेव ठाणाणि ॥ ५१६ ॥
पंचिवधचदुविधेसु य छ सत्त सेसेसु जाण चत्तारि ।
उच्छिटुाविहणवकं अविवेक्खिय सत्तठाणाणि॥५१७॥जुम्मम्।
त्रय एव तु द्वाविंशतौ एकविंशतौ अष्टविंशतिः कर्माशाः ।
सप्तद्रशत्रयोद्शनववन्धकेषु पञ्चेव स्थानानि ॥ ५१६ ॥
पञ्चिवधचतुर्विधेषु च पद् सप्त शेपेषु जानीहि चत्वारि ।
उच्छिष्टाविहनवकमविवक्ष्य सत्त्वस्थानानि ॥ ५१० ॥ युग्मम् ।

अर्थ—मोहनीयके २२ प्रकृतिरूप वंधस्थानमें कर्माश अर्थात् सत्त्वस्थान २८-२७-२६ प्रकृतिरूप ३ हैं। २१ प्रकृतिरूप वंधस्थानमें २८ प्रकृतिरूप सत्त्वस्थान हैं। १७-१३-९ के वंधस्थानोंमें २८ प्रकृतिरूप आदि पांच पांच सत्त्वस्थान हैं। पांचके वंधस्थानमें आदिके ६ सत्वस्थान हैं, चारके वंधस्थानमें ७ सत्त्वस्थान हें, तथा शेष तीन—दो—एकके वंधस्थानमें चार चार सत्त्वस्थान हैं। ये सत्त्वस्थान उच्छिष्टावली और नृत्नवंधरूप समयप्रवद्धकी अपेक्षा नहीं करके ही कहेगये हैं। इसप्रकार वंधस्थानके होनेपर सत्त्वस्थान पाये जाते हैं। ५१६॥ ५१०॥

दसणवपण्णरसाइं बंधोदयसत्तपयिडठाणाणि । भणिदाणि मोहणिजे एत्तो णामं परं वोच्छं ॥ ५१८ ॥ दशनवपश्चदश वन्धोदयसत्त्वप्रकृतिस्थानानि । भणितानि मोहनीये इतो नाम परं वक्ष्यामि ॥ ५१८ ॥ अर्थ-इसप्रकार मोहनीयके १० वन्धस्थान, ९ उदयस्थान और १५ सत्त्वस्थान कहे। इससे आगे अब नामकर्मके वधादिके स्थान कहेंगे॥ ५१८॥

उसमें पहले नामकर्मके स्थानोंके आधारमृत ४१ जीवपदोंको दो गाथाओंसे कहते हैं;—

णिरया पुण्णा पण्हं वादरसुहुमा तहेव पत्तेया ।
वियलाऽसण्णी सण्णी मणुवा पुण्णा अपुण्णा य ॥ ५१९ ॥
सामण्णितत्थकेविल उह्यससुग्घादगा य आहारा ।
देवािव य पज्जत्ता इदि जीवपदा हु इगिदाला ॥५२०॥ जुम्मम्
निरयाः पूर्णाः पश्च वादरसूक्ष्माः तथैव प्रत्येकाः ।
विकला असंज्ञिनः संज्ञिनो मनुष्याः पूर्णा अपूर्णाश्च ॥ ५१९ ॥
सामान्यतीर्थकेविलन उभयससुद्धातगाश्च आहाराः ।
देवा अप च पर्याप्ता इति जीवपदा हि एकचत्वारिंगत् ॥ ५२०॥ युग्मम्

अर्थ—नारकी सब पर्याप्त हैं इस कारण उनका १ मेद, और पृथिवीकाय १ जलकाय २ तेजकाय ३ वायुकाय ४ साधारणवनस्पतीकाय ५ ये पांच वादर और सूक्ष्म हैं इससे १० मेद हुए, इसीतरह प्रत्येकवनस्पतिकाय, दो इदी आदि ३ विकलत्रय, असज्ञी पचेंन्द्री, संज्ञी पंचेद्री, और मनुष्य ये १७ पर्याप्त तथा अपर्याप्त हैं इसप्रकार कुल ३४ मेद हुए। तथा सामान्यकेवली, तीर्थकरकेवली, और दोनों ही समुद्धातकरनेवाले, आहारकशरीरवाले, और देव—ये ६ पर्याप्त ही होते हैं। इसतरह १+३४+६=सब ४१ मेद जीवोंके हें। इसकारण इनको जीवपद अर्थात् जीवस्थान कहते हैं। और ये नाम कर्मके वंधस्थानोंके निमित्तसे होते हैं, इसलिये इनको कर्मपद भी कहते हैं।

यहां पर कर्मके निमित्तसे ३६ ही स्थान होते हैं इसकारण कर्मपद ३६ ही हैं। क्योंकि चार केविल पदोंमें कर्मकी अपेक्षा नहीं है, और आहारपदका देवगितमें ही अन्त-भीव हो जाता है। अत एव नामकर्मके वधकी अपेक्षा तो ये कर्मपद कहे जाते हैं; परन्तु उदय और सत्वकी अपेक्षा इन इकतालीसों स्थानोंको जीवपद समझना चाहिये॥ ५१९॥ ५२०॥

तेवीसं पणवीसं छवीसं अड्डवीससुगतीसं । तीसेकतीसमेवं एको वंघो दुसेदिम्हि ॥ ५२१ ॥ त्रयोविंशतिः पश्चविंशतिः पार्ड्डिशतिरष्टविंशमेकोनत्रिंशत् । त्रिंशदेकत्रिंशदेवमेको बन्धो द्विश्रेण्याम् ॥ ५२१ ॥

अर्थ — नामकर्मके वंघस्थान २३, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१ प्रकृतिरूप सात तो अपूर्वकरणके छठे भागतक यथासभव पाये जाते हैं, और १ प्रकृतिरूप आठवां वंधस्थान दोनों श्रेणियोंमें वंधता है ॥ ५२१ ॥

आगे वे वंधस्थान किस २ कर्मपदसहित वंधते हैं यह वात दो गाथाओंसे कहते हैं;—

ठाणमपुण्णेण जुदं पुण्णेण य उचिर पुण्णमेणेच।
ताचढुगाणणणदरेणणणदरेणमरिणरयाणं ॥ ५२२ ॥
णिरयेण विणा तिण्हं एकदरेणेवमेच सुरगइणा ।
वंधंति विणा गइणा जीवा तज्जोगपरिणामा ॥ ५२३ ॥ जुम्मं ।
स्थानमपूर्णेन युतं पूर्णेन चोपिर पूर्णेकेनैव ।
आतापिहकयोरन्यतरेणान्यतरेणामरिनरययोः ॥ ५२२ ॥
निरयेन विना त्रयाणामेकतरेणेवमेच सुरगितना ।
चन्नन्ति विना गतिना जीवा तद्योग्यपरिणामाः ॥ ५२३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—जपर कहे हुए आठस्थानोंमें कमसे पहला २३ प्रकृतिरूप स्थान अपर्याप्त प्रकृति सिहत बंघता है, दूसरा स्थान पर्याप्तप्रकृति सिहत और 'च' शब्दसे अपर्याप्तसिहत भी बंघता है। इससे आगे पर्याप्तप्रकृतिसिहत ही बंधते हैं। उनमें भी २६ प्रकृतिरूपस्थान आतप—उद्योत इन दोनोंमेंसे कोईएक प्रकृतिसिहत बंधता है, २८ प्रकृतिरूपस्थान देवगित और नरकगित इन दोनोंमेंसे कोईएक गित सिहत बंधता है, २९ प्रकृतिरूप और ३० प्रकृतिरूप ये दो स्थान नरक गितके विना तिर्यच आदि ३ गितयोंमेंसे कोईएक गित सिहत बंधते हैं, ३१ प्रकृतिरूपस्थान देवगितके साथ बंधता है और एक प्रकृतिरूप स्थान किसी गित कर्मके साथ नहीं बंधता। इसप्रकार इन स्थानोंके योग्य परिणामोंवाले जीव इन स्थानोंको बांधते हैं॥ ५२२। ५२३।

आताप और उद्योत ये दो प्रकृतियां प्रशस्त (पुण्यरूप) हैं, वे किस पदके साथ वंधती हैं यह वताते हैं;—

भूवादरपज्जत्तेणादावं वंधजोग्गमुज्जोवं। तेउतिगूणतिरिक्खपसत्थाणं एयदरगेण ॥ ५२४ ॥

भूवादरपर्याप्तेनातापो वन्धयोग्य उद्योतः । तेजस्त्रिकोनतिर्थक्प्रशस्तानामेकतरकेण ॥ ५२४ ॥

अर्थ—आतप प्रकृति पृथिवीकायवादरपर्यास सहित ही वंधयोग्य है, और उद्योत प्रकृति तेज:कायादि तीन के विना शेप तिर्यचसंबंधी पुण्यप्रकृतियोंमेंसे किसीभी एक प्रकृतिके साथ वंधयोग्य कही है ॥ ५२४ ॥

णरगइणामरगइणा तित्यं देवेण हारमुभयं च । संजदवंधद्वाणं इदराहि गईहि णित्यित्ति ॥ ५२५ ॥ नरगतिनामरगतिना तीर्थं देवेनाहारमुभयं च । संयतवन्यस्थानमितराभिर्गतिभिः नास्तीति ॥ ५२५ ॥

अर्थ—तीर्थंकरप्रकृतिको देव और नारक असंयत तो मनुष्यगित सहित ही वांघते हैं, और असंयतादि चारगुणस्थानवाले मनुष्य देवगितसिहत ही वांघते हैं। तथा आहारकयुगलको अथवा तीर्थंकर आहारक दोनोंको देवगितसिहत ही वांघते हैं; क्योंकि संयतके योग्य वंघस्यान देवगितके विना अन्यगितयों सिहत वंघता ही नहीं है ॥ ५२५ ॥

आगे २३ आदि खानोंकी प्रकृतियोंको जान नेकेलिये उनके पाठका क्रम तीनगाथाओं द्वारा वताते हैं;—

णामस्स णय ध्रुवाणि य सरूणतसजुम्मगाणमेकदरं।
गइजाइदेहसंठाणाणूणेकं च सामण्णा ॥ ५२६ ॥
तस्वंधेण हि संहदिअंगोवंगाणमेकदरगं तु ।
तप्पुण्णेण य सरगमणाणं पुण एगदरगं तु ॥ ५२७ ॥
पुण्णेण समं सन्त्रेणुस्सासो णियमदो दु परघादो ।
जोगद्वाणे तावं उज्जोवं तित्यमाहारं ॥ ५२८ ॥ विसेसयं ।
गतिजातिदेहसंखानानूनामेका च सामान्याः ॥ ५२६ ॥
तस्युणेन च खरगमनानां पुनः एकतरकं तु ॥
पूर्णेन समं सर्वेणोच्छ्वासो नियमतस्तु परघातः ।
योगखाने आतप उद्योत तीर्थमाहारम् ॥ ५२८ ॥ विशेपकम् ।

अर्थ—नामकर्मकी तैजस आदि ९ ध्रुववंघी प्रकृतियां, खरके विना त्रसादि नौ युगल-मेंसे एक एक इसप्रकार ९, गति ४ जाति ५ शरीर ३ संस्थान ६ आनुपूर्वी ४ इनमेंसे एक एक इसप्रकार ५ सब मिलकर २३ प्रकृतियां सामान्य वंधरूप हैं। त्रसप्रकृतिके साथ ही ६ संहनन ३ अंगोपागोंमेंसे किसी एकका वंध होता है। त्रसप्र्याप्त प्रकृति सहित खर-युगल तथा विहायोगित युगलमेंसे एक एकका वंध होता है। पर्याप्त प्रकृति सहित जो सब त्रस स्थावर हैं उनके साथ उच्छास और परघात नियमसे वंध योग्य हैं। तथा आताप, उद्योत, तीर्थकर, आहारकयुगल—ये प्रकृतियां पहले कहे हुए योग्य नामपदोंमें वंध योग्य हैं। ॥ ५२६। ५२०। ५२८॥

> तित्थेणाहारदुगं एकसराहेण वंधमेदीदि । पक्सिने ठाणाणं पयडीणं होदि परिसंखा ॥ ५२९ ॥

तीर्थेनाहारद्विकमेकसराहेण वन्धमेतीति । प्रक्षिप्ते स्थानानां प्रकृतीनां भवति परिसंख्या ॥ ५२९ ॥

अर्थ—तीर्थंकर प्रकृति सहित आहारकयुगल एक काल ही वंघको प्राप्त होता है, इसकारण पूर्वोक्त २३ के वंघमें यथासंभव प्रकृतियोंकी मिलानेसे स्थानों और प्रकृतियोंकी संख्या होजाती है ॥ ५२९॥

इसी बातको दो गाथाओंद्वारा स्पष्ट कहते है;—

एयक्खअपज्ञत्तं इगिपज्जत्त वितिचपणरापज्जतं ।
एइंदियपज्जतं सुरिणरयगईहिं संजुत्तं ॥ ५३० ॥
पज्जत्तगवितिचप मणुसदेवगदिसंजुदाणि दोण्णि पुणो ।
सुरगइजुदमगइजुदं वंघद्वाणाणि णामस्स ॥ ५३१ ॥ जुम्मं ।
एकाक्षापर्याप्तमेकपर्यातं द्वित्रिचपनरापर्याप्तम् ।
एकेन्द्रियपर्यातं सुरिनरयगतिभ्यां संयुक्तम् ॥ ५३० ॥
पर्याप्तकदित्रिचपं मानुपदेवगतिसंयुते द्वे पुनः ।
सुरगतियुतमगतियुतं वन्धस्थानानि नाम्नः ॥ ५३१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—एकेंद्री अपर्याप्त सहित २३ का १ स्थान है, एकेन्द्री पर्याप्त—दोइन्द्री—तेइन्द्री चौइन्द्री—पंचेन्द्री तथा मनुष्य अपर्याप्त सहित २५ के ६ स्थान हैं, एकेन्द्री पर्याप्त आतप तथा एकेन्द्री पर्याप्त उद्योत सहित २६के २ स्थान हैं, देवगति तथा नरकगति सहित २८ के २ स्थान हैं, दो इन्द्री—तेइन्द्री—चौइंद्री—पंचेद्री पर्याप्त सहित १ स्थान मनुष्यगति तथा देवगति पर्याप्त इन दोनोंकर सहित दो स्थान—इसप्रकार २९ के ६ स्थान हें, दो इन्द्री पर्याप्त उद्योतादि सहित ६ स्थान ३० के हें, देवगति आहारक तीर्थ सहित १ स्थान ३१ का है, और यशस्कीर्तिप्रकृति सहित १ का १ स्थान है। इसप्रकार नामकर्मके वंघस्थानोंका कथन जानना ॥ ५३०। ५३१॥

आगे इन वंधस्थानोंके भंग कहते हैं;---

संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमछजुम्मे । अविरुद्धेकदरादो वंधटाणेसु मंगा हु ॥ ५३२ ॥ संस्थाने संहनने विहायोयुग्मे च चरमपड्युग्मे । अविरुद्धे एकतमात् वन्धस्थानेषु भङ्गा हि ॥ ५३२ ॥

अर्थे—६ संस्थान, ६ संहनन, विहायोगितका जोड़ा और अंतके स्थिरभादिके ६ युगरु इनमें अविरुद्ध एक एकका ग्रहण करनेसे और उनका आपसमें गुणाकार करनेपर वंधस्था-नोंमें ४६०८ भक्त होते हैं ऐसा नियमसे जानना ॥ ५२२ ॥ तत्थासत्थो णारयसन्वापुण्णेण होदि वंधो दु एकदराभावादो तत्थेको चेव भंगो दु ॥ ५३३ ॥

तत्राशस्तो नारकसर्वापूर्णेन भवति वन्धस्तु । एकतराभावात् तत्रैकश्चैव भङ्गस्तु ॥ ५३३ ॥

अर्थ—उन प्रशस्त तथा अप्रशस्त बंधरूप प्रकृतियोंमें नरकगित सहित तथा त्रसस्यावर युक्त सब अपर्याप्त सहित दुर्भगादि अप्रशस्तप्रकृतियोंका ही बंध होता है, क्योंकि इनमें बंधयोग्य प्रकृतियोंकी प्रतिपक्षी प्रकृतियोंका बंध नहीं होता । इसिलये उक्त २८—२३—२५ के स्थानोंमें अप्रशस्त एक एक प्रकृतिका ही बध होनेसे एक एक ही मंग है ॥ ५३३॥

तत्थासत्थं एदि हु साहारणथूलसबसुहुमाणं । पज्जत्तेण य थिरसुहजुम्मेक्कदरं तु चढुभंगा ॥ ५३४ ॥

तत्राशस्ता एति हि साधारणस्थूलसर्वसूक्ष्मानाम् । पर्याप्तेन च स्थिरशुभयुग्मैकतरं तु चतुर्भद्गाः ॥ ५३४ ॥

अर्थ—उन एकेन्द्रियके ग्यारह मेदोंमें साधारण वनस्पति वादरपर्याप्त तथा सर्व सूक्ष्मपर्याप्त सिहत २५ के बंधस्थानमें एक एक अप्रशस्त प्रकृति ही बंधको प्राप्त होती है। विशेषता यह हैं कि स्थिर—शुभके युगलोंमेंसे किसी एकका बंध होनेसे २५ के ५ स्थानोंमें चार चार मंग होते हैं॥ ५३४॥

पुढवीआऊतेऊवाऊपत्तेयवियलसण्णीणं । सत्येण असत्थं थिरसुहजसज्जम्मद्वमंगा हु ॥ ५३५ ॥

पृथिन्यप्तेजोवायुप्रत्येकविकलासंज्ञिनाम् । शस्तेनाशस्तं स्थिरशुभयशोयुग्ममष्टभङ्गा हि ॥ ५३५ ॥

अर्थ—पृथिवीकाय—जरुकाय—तेजकाय—वायुकाय—प्रत्येक वनस्पति—द्विइन्द्रियादि विकरुं ३—असज्ञी पंचेन्द्री और इनके अविरोधी त्रस बादर पर्याप्तादिसे हुए जो २५ प्रकृतिरूप आदि ४ स्थान हैं, उनमें त्रस बादर आदि प्रशस्त प्रकृतियोंके साथ यथासंभव एक २ दुर्भगादि अपशस्त प्रकृतियोंका ही बध होता है, और स्थिर—शुभ यशस्त्रीर्ति इन तीन युगलों-मेंसे एक २ प्रशस्त अथवा अपशस्त किसीका भी बंध होता है । अत एव इन तीन युगलोंकी प्रकृति बदलनेकी अपेक्षा आठ २ भंग होते हैं ॥ ५३५॥

आगे शेष तिर्यच पंचेंद्री प्रयोप्तसहित कर्मपदोंमें और मनुष्यगति पर्याप्तसहित मनुष्य-कर्मपदमें २९ तथा ३० के स्थानोंमें मंग कहनेकेलिये गुणस्थानोंमें विभाग करते हैं;—

> सण्णिस्स मणुस्सस्स य ओघेकदरं तु मिच्छभंगा हु । छादालसयं अद्व य विदिये वत्तीससयभंगा ॥ ५३६ ॥

संज्ञिनो मनुष्यस्य च ओषैकतरं तु मिथ्यभङ्गा हिं।
ं पट्चत्यारिंशच्छतमष्ट च द्वितीये द्वात्रिंशच्छतमङ्गाः ॥ ५३६॥

अर्थ—तिर्यंचगतिपर्याप्तसहित सैनीके २९ के स्थान और उद्योतसहित ३० के स्थानमें, तथा मनुष्यगित पर्याप्तसहित २९ के स्थानमें सामान्य छह संस्थान, छह संहनन, विहायोगित आदि सात युगल, इनमें एक २ कर सभी प्रकृतियोंका वंध संभव है। अत एव पूर्वोक्त एक २ स्थानमें संस्थानादिकी एक २ प्रकृतिके वदलनेसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ४६०८ मंग होते हैं। और दूसरे गुणस्थानमें २९ के और ३० के दोनोंही स्थानोंमें ३२००—३२०० मंग होते हैं। मनुष्यगित सिहत तीसका स्थान मिथ्यादृष्टिके वंधस्थान मंगोंमें इसिलिये नहीं बताया है कि उसका वंध तीर्थकर सिहत होनेसे असंयत देवनारिक की होता है। ५३६॥

मिस्साविरदमणुरुसहाणे मिच्छादिदेवजुदंठाणे। सत्यं तु पमत्तंते थिरसुहजसजुम्मगृहभंगा हु॥ ५३७॥ मिश्राविरतमनुष्यस्थाने मिध्यादिदेवयुतस्थाने। शस्तं तु प्रमत्तान्ते स्थिरशुभयशोयुग्मकाष्टभङ्गा हि॥ ५३७॥

अर्थ—देव नारकी मिश्र और अविरत गुणस्थानवाले पर्याप्त मनुष्यगित सहित २९ के स्थानमें, देवनारकी असंयतके मनुष्य गित पर्याप्त तीर्थकरसित ३० के स्थानमें, मिथ्या-त्वादि प्रमत्तगुणस्थानपर्यंत जीवोंके देवगितसिहत स्थानमें प्रशस्तप्रकृतिका वंध अप्रशस्त प्रकृतिके साथ होता है, इससे स्थिर-शुभ-यशस्कीर्ति इन तीन युगलोंकी अपेक्षा आठ आठ मंग कहे हैं। किंतु अप्रमत्तसे लेकर सूक्ष्मसांपरायतक एक २ ही भंग माना है॥ ५३७॥ आगे एक पर्यायको छोड़ना तथा दूसरी पर्यायमें उत्पन्न होना यथासंभव दिखाते हैं,—

णेरिययाणं गमणं सण्णीपज्ञत्तकम्मितिरियणरे । चिरमचक्रतित्थूणे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥ ५३८ ॥ नैरियकानां गमनं संज्ञिपयीप्तकमैतियैप्ररे । चरमचतुष्काः तीथोंने तिरिश्च चेव सप्तमिकाः ॥ ५३८ ॥

अर्थ— धर्मादि तीन पृथिवीवाले नारकी जीवोंकी मरणकर उत्पत्ति गर्भज पर्याप्त सैनी पंचेन्द्री कर्मभूमिया तिर्थेच अथवा मनुष्यपर्यायमें होती है। अन्तके चार नरकोंवाले जीव तीर्थंकरादिके सिवाय पूर्वोक्त तिर्थच अथवा मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न होते हैं। परंतु इतनी विशेषता है कि सातवें नरकवाले पूर्वोक्त तिर्थच पर्यायमें ही उत्पन्न होते हैं। ५३८॥

तत्थतणऽविरदसम्मो मिरसो मणुवदुगमुचयं णियमा । वंघदि गुणपिडवण्णा मरंति मिच्छेच तत्थ भवा ॥ ५३९ ॥ आहारकास्तु देवे देवानां संज्ञिकमीतिर्यग्नरे । प्रत्येकपृथिव्यव्वादरपर्याप्तके गमनम् ॥ ५४२ ॥ भवनित्रकाणामेवं तीर्थोननरेपु चैवोत्पत्तिः । ईशानान्तयोरेकस्मिन् शतारिद्धकान्तानां संज्ञिषु ॥ ५४३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — आहारकशरीरसिंहत प्रमत्तगुणस्थानवाले मरण करके कल्पवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। सब देवों की उत्पत्ति सामान्यसे संज्ञी पंचेन्द्री कर्मभूमिया तिर्यंच तथा मनुष्यपर्यायमें, और प्रत्येक वनस्पतिकाय—प्रथिवीकाय—जलकाय वादरपर्याप्त जीवों में होती है। विशेष यह है कि भवनवासी आदि ३ प्रकारके देवों की उत्पत्ति तीर्थं करादिकों में नहीं होती, अन्य मनुष्यों में ही होती है। ईशानस्वर्गपर्यंतके देवों की उत्पत्ति पूर्वोक्त मनुष्य तिर्थंचों तथा एकेन्द्रिय पर्यायमें होती है। और शतार—सहस्रार पर्यन्त स्वर्गोवाले देवों की उत्पत्ति मी पूर्वोक्त संज्ञीपंचेंद्री मनुष्य तिर्थचों होती है। इसप्रकार चारोगतिके जीवों की संक्षेपसे मरण और उत्पत्ति कही है। ५४२॥ ५४२॥ ५४३॥

आगे नामकर्मके वंधस्थानोंको चौदह मार्गणाओंमें आठ गाथाओंसे कहते हैं;—

णामस्स वंधठाणा णिरयादिसु णवयवीस तीसमदो । आदिमछकं सर्वं पणछण्णववीस तीसं च ॥ ५४४ ॥ नाम्नः वन्धस्थानानि निरयादिपु नवकविशं त्रिंशदतः। आदिमषट्टं सर्वे पञ्चपट्नवविशं त्रिंशच ॥ ५४४ ॥

अर्थ--नामकर्मके बंधस्थान नरकादिगतिमेंसे क्रमसे नरकगतिमें २९-३० के दो, इसके बाद तिर्यचगतिमें आदिके ६, मनुष्यगतिमें सब स्थान, तथा देवगतिमें २५-२६-२९-३० खरूप ४ स्थान जानना चाहिये। इसप्रकार गतिमार्गणामें बंधस्थान कहे हैं॥ ५४४॥

अगे इंद्रियादि मार्गणाओंमें वंधस्थानोंको कहते हैं—

पंचक्खतसे सबं अडवीस्णादिछक्कयं सेसे । चडमणवयणोराले सड देवं वा विगुबदुगे ॥ ५४५ ॥ पञ्चाक्षत्रसे सर्वमष्टाविंशोनादिपट्टं शेपे । चतुर्मनोवचनौराले सर्व देवं वा वैगूर्वद्विके ॥ ५४५ ॥

अर्थ—पंचेन्द्रीमें और त्रसकायमें तो सब वंधस्थान हैं। और शेप एकेन्द्रियादि चार इन्द्रियोंमें तथा प्रथिवीकायादि पांच स्थावरोंमें अट्टाईसवें स्थानके सिवाय आदिके ६ स्थान अर्थात् ५ स्थान हैं। चार मनोयोग, चार वचनयोग तथा औदारिककाययोगमें सब वंध-स्थान हैं। और वैकियिककाययोग—वैकियिकमिश्रयोग इन दोनोंमें देवगतिकी तरह ४ स्थान होते हैं॥ ५४५॥

अडवीसदु हाँरदुगे सेसदुजोगेसु छक्कमादिछं। वेदकसाये सन्वं पढिमिछं छक्कमण्णाणे ॥ ५४६॥ अष्टविंशद्विकमाहारद्विके शेपद्वियोगयोः षद्वमादिमम्। वेदकपाये सर्वे प्राथमिकं पद्वमज्ञाने॥ ५४६॥

अर्थ-आहारक-आहारकिमिश्रयोगमें २८ तथा २९ के दो स्थान हैं। शेष कामीण और औदारिकिमिश्र इन दो योगोंमें आदिके ६ स्थान हैं। पुरुषादि तीन वेद तथा अनंता- नुवंधीआदि कषायोंमें सब बंधस्थान हैं। और ज्ञान मार्गणामेंसे तीन कुज्ञानोंमें आदिके ६ स्थान हैं॥ ५४६॥

सण्णाणे चरिमपणं केवलजहखादसंजमे सुण्णं । सुदमिव संजमतिदए परिहारे णित्थ चरिमपदं ॥ ५४७ ॥ सद्ज्ञाने चरमपञ्च केवलयथाल्यातसंयमे श्रून्यम् । श्रुतमिव संयमत्रितये परिहारे नास्ति चरमपदम् ॥ ५४७ ॥

अर्थ-मितज्ञानादि चार सम्यन्ज्ञानोंमें अंतके ५ स्थान हैं। केवलज्ञान और यथाख्यात-संयममें शून्य अर्थात् वन्धस्थानका अमाव है। सामायिक आदि तीन संयमोंमें श्रुतज्ञा-नकी तरह ५ स्थान हैं। परिहारविशुद्धि संयममें अंतका स्थान नहीं है, बाकी ४ स्थान हैं॥ ५४७॥

> अंतिमठाणं सुहुमे देसाविरदीसु हारकम्मं वा । चक्खूजुगले सर्च सगसगणाणं व ओहिंदुगे ॥ ५४८ ॥ अन्तिमधानं सूक्ष्मे देशाविरलोः आहारकम्मे वा । चक्षुर्युगले सर्व स्वकस्वकज्ञानं वा अवधिद्विके ॥ ५४८ ॥

अर्थ—सूक्ष्मसांपरायसंयममें अंतका एक ही स्थान है। देशसंयममें आहारककी तरह २८ और २९ के दो स्थान हैं। असंयतमें कार्माणयोगवत् आदिके ६ स्थान हैं। चक्कुद-श्रीन और अचक्कुदर्शन इन दोनोंमें सब स्थान हैं। अविधिदर्शन—केवलदर्शन इन दोनोंमें अपने २ ज्ञानकी तरह बंधस्थान समझलेना॥ ५४८॥

कम्मं वा किण्हतिये पणुवीसाछक्कमद्ववीसचऊ । कमसो तेऊजुगले सुकाए ओहिणाणं वा ॥ ५४९ ॥

- कमे वा कृष्णत्रये पश्चविंशतिषद्गमष्टाविंशचतुष्कम् । कमशः तेजोयुगले शुक्कायामविध्वानं वा ॥ ५४९ ॥

अर्थ — कृष्णआदि तीन लेश्याओं में कार्मणयोगकी तरह आदिके ६ वंधस्थान हैं। तेनोलेश्या और पद्मलेश्या इन दोनोंमें क्रमसे २५ आदिके ६ स्थान, तथा २८ आदिके चार स्थान हैं। ग्रुक्कलेश्यामें अविध्ञानकी तरह अंतके पांच स्थान हैं। ५४९॥

भवे सवमंभवे किण्हं वा उवसमिम खइए य। सुकं वा पम्मं वा वेदगसम्मत्तठाणाणि ॥ ५५० ॥ भन्ये सर्वमभन्ये कृष्णा वा उपरामे क्षायिके च । शुक्टं वा पद्मं वा वेदकसम्यक्त्वस्थानानि ॥ ५५० ॥

अर्थ-भन्यमार्गणामें सब वंधस्थान हैं । अभन्यमें कृष्णलेश्याकी तरह आदिके ६ स्थान हैं। सम्यक्त्वमार्गणामेंसे उपशमसम्यक्त्वमें तथा क्षायिकसम्यक्त्वमें शुक्कलेश्यावत् ५ स्थान हैं । तथा वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्वमें पद्मलेश्यावत् २८ को आदिलेकर ४ बंधस्थान हैं ॥ ५५० ॥

> अडवीसतिय दु साणे मिस्से मिच्छे दु किण्हलेस्सं वा । सण्णीआहारिदरे सबं तेवीसछकं तु ॥ ५५१ ॥ अष्टविंशत्रयं तु साने मिश्रे मिथ्ये तु कृष्णलेख्या वा । संज्ञिआहारेतरयोः सर्वे त्रयोविंशपट्टं तु ॥ ५५१ ॥

अर्थ-सासादन सम्यक्त्वमें २८ को आदिलेकर ३ खान हैं। मिश्रसम्यक्त्वे तथा मिथ्यात्वमें कृष्णलेक्यावत् आदिके ६ स्थान हैं। संज्ञीमार्गणामें और आहार मार्गणामें सव बंधस्थान हैं । और असंज्ञी-अनाहारमार्गणामें २३ को आदिलेकर ६ वंधस्थान हें ॥५५१॥

आगे नामके बंधस्थानोंमें पुनरुक्त (बार बार कहेगये) भंगोंको कहते हैं;---ं णिरंयादिजुदद्वांणे भंगेणप्यप्यणिम ठाणिम ।

ठिवदूण मिच्छभंगे सासणभंगा हु अत्थित्ति ॥ ५५२ ॥ अविरदभंगे मिरसयदेसपमत्ताण सद्यभंगा हु। अत्थित्ति ते दुअवणिय मिन्छाविरदापमादेसु ॥५५३॥ जुम्मं ।

निरयादियुतस्थाने भङ्गेनात्मात्मनि स्थाने।

स्थापयित्वा मिध्यभद्गे सासनभद्गा हि अस्तीति ॥ ५५२ ॥ अविरतभङ्गे मिश्रकदेशप्रमत्तानां सर्वभङ्गा हि ।

अस्तीति तांस्तु अपनीय मिध्याविरताप्रमादेषु ॥ ५५३ ॥ युग्मम् ।

अर्थ-- नरकादि गतिसहित स्थानोंको अपने २ भंगोंके साथ अपने २ गुणस्थानोंमं स्थापन करनेसे मिध्यादृष्टिके वंधस्थानोंके भङ्गोमें सासादनके भंग गर्भित हो जाते हैं। और असंयतके भंगोमें मिश्र-देशविरत-प्रमत्तके सब वंधस्थानोंके भंग आजाते है। इमकारण सासादनके भङ्गोंको तथा मिश्र-देशसयत-प्रमत्तके भंगोको घटानेसे मिथ्यादृष्टि-असयत-प्रमत्तगुणस्थानोंमें वंधस्थानोंके भंग होते हें, ऐसा निश्चयसे समझना चाहिये ॥ ५५२।५५३॥

भुजगारा अप्पेद्रा अविद्वािय य सभैगसंजुत्ता । सद्यपरद्वाणेण य णेदन्या ठाणत्रंधिस्म ॥ ५५४ ॥ भुजाकारा अस्पतरा अविश्वता अपि च स्वभद्गसंयुक्ताः । सर्वपरस्रानेन च नेतन्याः स्थानवन्ये ॥ ५५४ ॥

अर्थ-पूर्वोक्त जो वंध हैं वे मुजाकार १ अल्पतर २ अवस्थित ३ ओर 'च' शब्दसे अवक्तव्य इस तरह चार प्रकारके हैं। वे अपने २ भंगोंकरसिहत नामकर्मके वंधस्थानोंमें खस्थान-परस्थान दोनों अथवा सब परस्थानोंके साथ लगाने चाहिये॥ ५५१॥

अव उन संस्थानादिकोंका रुक्षण कहते हैं;—

अष्पपरोभयठाणे वंधद्वाणाण जो दु वंधस्स । सद्वाण परद्वाणं सन्वपरद्वाणिमदि सण्णा ॥ ५५५ ॥ आत्मपरोभयस्थानानि वन्धस्थानानां यन्तु वन्धस्य । स्वस्थानं परस्थानं सर्वपरस्थानमिति संज्ञा ॥ ५५५ ॥

अर्थ-अपना निवृक्षितगुणस्थान, अन्यगुणस्थान, अन्यगित और अन्यही गुणस्थानसंस्प उभयस्थान-इन तीनोंमें मिथ्यादृष्टि-असंयत-अप्रमत्तके वन्यस्थानसंत्रंघी जो मुजाकारादि वैष हैं उनके क्रमसे लस्थानमुजाकारादि, परस्थानमुजाकारादि, और सर्वपरस्थानमुजाकारा-दिक ऐसे तीन नाम हैं॥ ५५५॥

> चढुरेक्कदुपण पंच य छत्तिगठाणाणि अष्यमत्तंता । तिसु उवसमगे संते ति य तियतिय दोण्णि गच्छंति ॥५५६॥ चढुरेकद्विपश्च पद्म च पद्त्रिकस्थानानि अप्रमत्तान्ताः । विषु उपशामके शान्ते इति च त्रिकत्रिकं द्वे गच्छन्ति ॥ ५५६॥

अर्थ—अमनत्तपर्यंत गुणस्थानवाले जीव अपने २ मिथ्यादृष्टि आदिक गुणस्थानोंको छोड़के कमसे ४, १, २, ५, ५, ६, ३ गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं। अपूर्वकरणादि तीन उपश्चम श्रेणीवाले तीन तीन गुणस्थानोंको तथा उपगांत कपायवाले दो गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं॥ ५५६॥

आगे उन्हीं गुणस्थानीको कहते हैं;—

सासणपमत्तवजं अपमत्तंतं समिछियइ मिच्छो। मिच्छत्तं विदियगुणो मिस्सो पढमं चउत्थं च॥ ५५७॥ अविरदसम्मो देसो पमत्तपरिहीणमप्पमत्तंतं। छट्टाणाणि पमत्तो छट्टगुणं अप्पमत्तो हु॥ ५५८॥ जुम्मं। सासनप्रमत्तवर्षमप्रमत्तान्तं समाश्रयति मिथ्यः । मिथ्यात्वं द्वितीयगुणो मिश्रः प्रथमं चतुर्थं च ॥ ५५७ ॥ खविरतसम्यो देशः प्रमत्तपरिहीनमप्रमत्तान्तम् । पट् खानानि प्रमत्तः पष्टगुणमप्रमत्तस्तु ॥ ५५८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ-मिथ्यादृष्टि गुणस्थानवाला सासाद्न बार प्रमचगुणस्थानको छोड़कर अपमचप्रतेत चार गुणस्थानांको प्राप्त होता है। दूसरे गुणस्थानवाला मिथ्यात्वको, तथा मिश्रगुणस्थानवाला पहले—चोथे दो गुणस्थानांको प्राप्त होता है। अविरतसम्यदृष्टि तथा देशसयत ये दोनों प्रमचगुणस्थानके सिवाय अपमच गुणस्थानतक पांचोमं जाते हैं। प्रमचगुणस्थानवाला अपमचगुणस्थानवाला छठे गुणस्थानांमं जाता है। बार अपमचगुणस्थानवाला छठे गुणस्थानको तथा तुश्च हसे उपश्चमक अपक अपूर्वकरणको बार मरणकी अपेक्षासे देवासंयतको इसतरह कुल तीन गुणस्थानोंको प्राप्त होता है॥ ५५७।५५८॥

उवसामगा हु सेहिं आरोहंति य पडंति य कमेण। उवसामगेस मिरदो देवतमत्तं समिहियई ॥ ५५९॥ उपशामकास्तु श्रेणिमारोहयन्ति च पतन्ति च कमेण। उपशामकेषु मृतो देवतमत्त्रं समाश्रयति ॥ ५५९॥

अर्थ—अपूर्वकरणादि उपगमश्रेणीयाले उपगमश्रेणीको क्रमसे चढते मी हैं कार उससे उतरते मी हैं। तथा उपगमश्रेणीमं मरेहुए जीव महान् ऋदिवाले देव भी होते हैं; अत एव चढनेकी अपेक्षा ऊपरका कार उतरनेकी अपेक्षा नीचका तथा मरणकी अपेक्षा चौथा इसतरह उपगमश्रेणीयालोंके तीन २ गुणस्थान होते हैं। उपगांत कपायके १० यां बार चौथा दो ही हैं।। ५५९॥

आगे उपश्मश्रेणीमं मरण किस जगह होता है यह दिखाते हैं;—

"मिस्सा आहारस्स य खगगा चडमाणपढमपुन्ता य । पढमुवसम्मा तमतमगुणपडियण्णा य ण मरंति ॥ ५६० ॥ अणसंजोजिद्मिन्छे मुहुत्तअंतं तु णित्थ मरणं तु । किदकरणिजं जाव दु सन्त्रपरद्वाण अद्वपदा ॥ ५६१ ॥"

अर्थ-मिश्रगुणस्थानवाले, निर्धृत्यपर्याप्त अवस्थाके धारण करनेवाले मिश्रकाययोगी, क्षपकश्रेणीवाले, उपजमश्रेणीको चढनेकी हालतमें अपृवंकरणके पहले भागवाले, प्रथमोप-श्यसम्यक्त्वी, सातवें नरकके द्वितीय तृतीय चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव मरणको प्राप्त नहीं होते। खोर अनन्तानुवंधीका विसयोजन करके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवालका अन्तर्शुहर्त-

१ ये दो गाया ११८ के पृष्टमें क्षेत्ररूपसे हिसंगयेत्र उस जगर भी इनरा अर्थ हिमा गया ६ तथा महीपर इनकी छाया भी लिमी है।

तक मरण नहीं होता । तथा दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाला जवतक कृतकृत्यता होती है तवतक नहीं गरता, कृतकृत्यता होजानेपर मरता है ॥ ५६०।५६१ ॥

जब बढ़ायु कृतकृत्यके प्रति पूर्वोक्त तीन स्थानोमं सर्वपरस्थानोके अर्थवान् पदीको

कहते हें-

देवेमु देवमणुवे सुरणरितिरये चलग्गईसंपि । कदकरणिज्जुष्पत्ती कमसो अंतोसुहुत्तेण ॥ ५६२ ॥ देवेषु देवमनुष्ये सुरनरितरिश्च चतुर्गतिष्विष । कृतकरणीयोत्पत्तिः क्रमण अन्तर्मुहुर्तेन ॥ ५६२ ॥

अर्थ—कृतकृत्यवेदकसम्यक्दिएनेका काल अंतर्ग्वहर्त है, उसके चार भाग करना । जिनमंसे क्रमसे पहलेमें मरणको प्राप्त हुआ जीव देवोंमं, दूसरेमं मराहुआ देव—मनुप्योमें, आंर तीसरेमं मराहुआ देव—मनुप्यतिर्थचोंमं तथा चौथेमं मराहुआ चारांगतियोंमेंसे किसीमं भी उत्पन्न होता है ॥ ५६२ ॥

आगे नामकर्मके वंधस्थानंकि मेद कहते हैं;---

तिविहो हु टाणवंधो भुजगारप्पदरविद्धो पढमो ।
अप्पं वंधंतो वहुवंधे विदियो हु विवरीयो ॥ ५६३ ॥
तिदयो सणामसिद्धो सवे अविरुद्धटाणवंधभवा ।
ताणुप्पत्तिं कमसो मंगेण समं तु वोच्छामि ॥ ५६४ ॥ जुम्मं ।
विविधस्तु स्थानवन्धो भुजाकाराल्पतरावस्थितः प्रथमः ।
अल्पं वध्नन् वहुवन्धे द्वितीयस्तु विपरीतः ॥ ५६३ ॥
वृतीयः स्वनामसिद्धः सर्वे अविरुद्धस्थानवन्थभवाः ।
तेपामुत्पत्तिं क्रमञो भङ्गेन समं तु वस्थामि ॥ ५६४ ॥ युग्मम् । "

अर्थ — नामकर्मके वंधस्थान तीन प्रकारके हें — भुजाकार १ अल्पतर २ अवस्थित ३ । इनमेंसे पहला ''भुजाकार वंध'' पूर्व थोडी प्रकृति वांधता था पीछे बहुत वांधे उस जगह होता है। दूसरा इससे उलटा है। — अर्थात् पहले बहुत वांधता था अब थोड़ी वांधे वहां ''अलंपतर वंध'' होता है। ''तीसरा अवस्थित वंध'' तो अपने नामसे ही प्रसिद्ध है। — अर्थात् जितनी प्रकृतियां पहले वंधे उतनी ही पीछेके समयमें जहां वंधें वहां अवस्थित वंध होता है। ये सब भुजाकारादिवंध अविरुद्धवंधस्थानोंसे उत्पन्न होते हैं, इसकारण में अन्ध-कृती उनकी उत्पत्तिको कमसे भंगोंसहित कहता हं॥ ५६३।५६४॥

अव उसीको दिखाते हैं;—

भूवादरतेवीसं वंधंतो सन्वमेव पणुवीसं। वंधदि मिच्छाइद्वी एवं सेसाणमाणेजो ॥ ५६५ ॥ भूवादरत्रयोविशं वध्नत् सर्वमेव पश्चविंशतिः। बध्नाति सिथ्यादृष्टिः एवं शेपाणामानेयः॥ ५६५॥

अर्थ- मिध्यादृष्टि गुणस्थानवाला वादर पृथिवीकाय २३ के स्थानको वांघता हुआ २५ को आदिलेकर सब स्थानोंको वांधता है। इसीपकार त्रेराशिक गणितसे रोप वंधस्था- नोंमें भी वंध मेद समझलेना। त्रेराशिकका विधान वडी टीकामें खुलासा किया है सो वहां देखना चाहिये॥ ५६५॥

तेवीसञ्चाणादो मिच्छत्तीसोत्ति वंधगो मिच्छो । णवरि हु अष्टावीसं पंचिंदियपुण्णगो चेव ॥ ५६६ ॥ त्रयोविंशतिस्थानात् मिथ्यात्वित्रशदिति वन्धको मिथ्यः । नवरि हि अष्टाविंशं पश्चेन्द्रियपूर्णकश्चेव ॥ ५६६ ॥

अर्थ—२३ के स्थानसे लेकर मिथ्यात्वमें वंधयोग्य ३० के स्थान पर्यंत स्थानोंके भुजा-कारोंको मिथ्यादृष्टि जीव बांधनेवाला कहा है। विशेषता यह है कि २८ के स्थानको जो पंचेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि हो वही बांधता है॥ ५६६॥

आगे भोगभूमियाके बन्धस्थान कहते हैं;—

भोगे सुरहुवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगअपुण्णे । तिरिज्यतीसं तीसं णरजगुतीसं च वंधदि हु ॥ ५६७ ॥ भोगे सुराष्ट्रविशं सम्यो मिथ्यश्च मिथ्यकापूर्णे । तिर्थेगेकोनात्रिशत त्रिंशत नरैकोनत्रिंशत च वधाति हि ॥ ५६७ ॥

अर्थ—भोगभूमिमें पर्याप्तपंचेन्द्री सम्यग्दृष्टि वा मिथ्यादृष्टि, 'च' शब्दसे निर्वृत्त्यपर्याप्त सम्यग्दृष्टि जीव देवगतिसहित २८ के स्थानको वांधते हैं। निर्वृत्त्यपर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यंचगतिसहित २९ के वा ३० के स्थानको वांधते हैं, और मनुष्यगतिसहित २९ के स्थानका भी वंध करते हैं॥ ५६७॥

मिच्छस्स ठाणभंगा एयारं सदिर हुगुणसोल णवं । अडदालं वाणउदी सदाण छादाल चत्तिधयं ॥ ५६८ ॥ मिध्यस्य स्थानभङ्गा एकादश सप्ततिः हिगुणपोडश नव ।

अष्टचत्वारिंशत् द्वानवतिः शतानाम् पट्चत्वारिंशत् चत्वारिंशद्धिकम्॥५६८

अर्थ-मिथ्यादृष्टिके स्थानोंके भंग (भेद) २३ के ११, २५ के ७०, २६ के ३२, २८ के ९, २९ के ९२४८, ३० के ४६४० जानने ॥ ५६८॥

आगे अल्पतर भंगोंको कहते हैं;—

विवरीयेणप्पदरा होंति हु तेरासिएण भंगा हु । पुन्त्रपरहाणाणं भंगा इच्छा फलं कमसो ॥ ५६९ ॥ विपरीतेनाल्पतरा भवन्ति हि त्रैराशिकेन भङ्गा हि । पूर्वोपरस्थानानां भङ्गा इच्छा फलं क्रमशः ॥ ५६९ ॥

अर्थ— मुजाकार बंधके भंगोंकी त्रैराशिकसे उलटी त्रैराशिक करनेपर अल्पतरके भंग होते हैं। उसमें पहले स्थानरूप भंगोंको इच्छा राशि तथा पिछले स्थानोंको फलराशि कर-नेपर कमसे मेद होते हैं। ५६९॥

आगे कहे हुए इन मेदोंको त्रैराशिक विना थोडे उपायसे जाननेकी विधि दिखाते हैं;

लघुकरणं इच्छंतो एयारादीहिं उचरिमं जोग्गं। संगुणिदे भुजगारा उचरीदो होंति अप्पदरा॥ ५७०॥

लघुकरणमिच्छतः एकादशादिभिरुपरिमं योग्यम् । संगुणिते भुजाकारा उपरितो भवन्ति अल्पतराः ॥ ५७० ॥

अर्थ-जो थोड़ेमें जानना चाहता है उसको समझना चाहिये कि ११ आदि अंकोंसे क्रपरके अंकोंके जोड़का गुणा कर तब भुजाकार भंग होते हैं। और ऊपरके २० आदि-स्थानोंके भंगोंसे नीचेके भंगोको परस्परमें जोड़नेसे जो प्रमाण हो उसके साथ गुणाकर तब अल्पतर भंग होते हैं।। ५७०।।

आगे गुणाकरनेसे जितने मंग हुए उन्हींको कहते हैं;—

भुजगारप्पदराणं भंगसमासो समो हु मिच्छस्स । पणतीसं चडणडदी सद्वी चोदालमंककमे ॥ ५७१ ॥

भुजाकाराल्पतरयोः भङ्गसमासो समो हि मिथ्यस्य । पश्चत्रिंशत् चतुर्नेवतिः षष्टिः चतुश्चत्वारिंशदङ्कक्रमेण ॥ ५७१ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिमें कहे हुए भुजाकार और अल्पतरकी मंगसंख्या समान है। वह पुतीस चौरानवे साठ और चवालीसके अंकोंको अंकानां वामतो गतिःके कमसे रखनेपर ४४६०९४३५ प्रमाण होती है। सो यह भुजाकारोंकी संख्या है. इतनीही अल्पतरोंकी संख्या होती है. अोर इन दोनोंकी संख्याओंको मिलानेसे ८९२१८८७० प्रमाण खव-स्थित मंगोंकी संख्या होती है। ५७१॥

अब असंयत गुणस्थानमें भुजाकारादि भंगोंको कहते हैं;—
देवद्ववीस णरदेवुगुतीस मणुस्सतीस वंधयदे ।
तिरुणवणवदुगभंगा तित्थविहीणा हु पुणरुत्ता ॥ ५७२ ॥
देवाप्टविंशं नरदेवैकोनविंशत् मनुष्यित्रंशत् वन्धोऽयते ।
त्रिषट्नवनवद्विकभङ्गाः तीर्थविहीना हि पुनरुक्ताः ॥ ५७२ ॥

अर्थ-असंयंत गुणस्थानमें, देवगतिसहित २८ के स्थानमें, मनुष्यगतिसहित तथा देवगतिसहित २९ के स्थानमें, मनुष्यगतिसहित तीसके बंघ स्थानमें ३६९९२ भुजा-

कारके भंग होते हैं। इनमें जो तीर्थंकर रहित हैं वे पुनरुक्त भंग होते हैं; क्योंकि वे मिथ्यादृष्टिके भंगोंमें अन्तर्हित होजाते हैं॥ ५७२॥

यही दिखाते हैं;—

देत्रह्वीसवंधे देवुगुतीसिन्म भंग चउसही। देवुगुतीसे वंधे मणुत्रत्तीसेवि चउसही ॥ ५७३॥ देवाष्टविंगवन्धे देवकोनित्रंशति भन्नाः चतुत्पिष्टः। देवेकोनित्रंशति वन्धे मानवित्रंशति चतुष्पिष्टः॥ ५७३॥

अर्थ-मनुष्य असंयत गुणस्थानमें देवगतिसहित अट्टाईसका वंघ करके देवगतिसहित तथा तीर्थकरप्रकृतिसहित २९ का वंघ करता है तब दोनोंक भंगोंको गुणा करनेसे ६४ मंग होते हैं। और तीर्थकर तथा देवगतिसहित २९ का वंघकरके मनुष्यासंयत देवासंयत या नारकासंयत होकर तीर्थकर और मनुष्यगति सहित ३० का जब वंघ करता है तब मी ६४ ही मंग होते हैं॥ ५७३॥

तित्थयरसत्तणारयमिच्छो णरजणतीसवंघो जो । सम्मिम तीसवंघो तियछक्जडछक्कचडमंगा ॥ ५७४ ॥ तीर्थकरसत्त्वनारकमिण्यो नरेकोनत्रिंशवन्यो यः । सम्यश्चि त्रिंगवन्धः त्रिकपटूण्ट्रपटूचतुर्भद्वाः ॥ ५७४ ॥

अर्थ—तीर्थंकरके सत्त्वसिंदत नारकी मिथ्यादि जनतक अपर्याप्त गरीर हे तनतक ४६०८ भंगोंकर मनुष्यगित सिंदत २९ के स्थानका वंघ करता है। उसके वाद शरीर-पर्याप्ति पूर्ण करके सम्यक्त्वसिंदत हुआ तीर्थंकरमनुष्यसिंदत ३० को वांघता है. उसके ३६८६४ भंग होते है। इनमें पूर्वकथित १२८ भंग मिळानेसे ३६९९२ असंयतके भुजाकार भंग होते है। ५७४॥

आगे असंयतके अल्पतर भंगोंको कहते हैं;—

वावत्तरि अप्पद्रा देवुगुतीसा हु णिरयअडवीसं । वंधंत मिच्छभंगेणवगयतित्था हु पुणरुत्ता ॥ ५७५ ॥ द्वासप्ततिः अल्पतरा देवंकोनिश्रंशत्तु निरयाष्टविंगतिः । वष्नन् मिथ्यभद्गेनापगततीर्था हि पुनकक्ताः ॥ ५७५ ॥

अर्थ—पहले जिसने नरकायुका वंच किया है ऐसा मनुष्य असंयत तीर्थकरवंधका प्रारम्भ करके तीर्थंकर और देवसहित २९ का वंच करता हुआ, नरकगितके संमुख होकर अंतर्मुहर्ति तक मिथ्यादृष्टि होता हुआ नरकगितसहित २८ का वंध करता है, नच ८ भंग होते हैं। और देव वा नारकी असयत तीर्थ मनुष्यसहित ३० के स्थानको चांधता है उसके ८ भंग होते हैं। तथा पीछे वह मरणकर तीर्थंकरपनेसे माताके गर्भमं उत्पन्न हुआ वहांपर तीर्थं—देव-सहित २९ के स्थानका वंध करता हैं उसके मी ८ भंग होते हैं। इनको आपसमं गुणा

करनेसे ८×८=६४ मंग हुए। इनमें पहले ८ मिलानेसे ६४+८=७२ अर्ल्पतर मंग असंय-तमें होते हैं। यहां तीर्थंकरसे रहित मनुष्यगतिवाले २९ को वांधके पीछे देवपुत २८ को वांधे उसके ६४ पुनरुक्त मंग मिथ्यादृष्टिके मंगोंके साथ कह आये हैं इससे यहां नहीं कहे हैं॥ ५७५॥

आगे अपमत्तादि गुणस्यानोंमें भुजाकार भंगोंको कहते हैं;—

देवजुदेक्कट्टाणे णरतीसे अप्पमंत्तभुजयारा । पणदालिगिहारुभये भंगा पुणरुत्तगा होति ॥ ५७६ ॥-

देवयुतैकस्थाने नरत्रिंशति अप्रमत्तभुजाकाराः ।

पञ्चचत्वारिंशदेकाहारोभयेषु भङ्गाः पुनरुक्तका भवन्ति ॥ ५७६ ॥

- अर्थ-देवगतिसहित एकके स्थानमें और मनुष्यगतितीर्थकरयुक्त तीसके स्थानमें अपम-त्तगुणस्थानमें ४५ मुजाकार मंग होते हैं। और तीर्थकर प्रकृतिसहित, आहारकसहित और दोनों ही सहित-इन तीन स्थानोंमें जो मंग हैं वे पुनरुक्त हैं॥ ५०६॥

अव उक्त ४५ भुजकारवंधोंके भंगोंका विधान कहते हैं,-

इगि अड अद्विगि अद्विगिभेदड अद्वड दुणव य वीस तीसेके । अडिगिगि अडिगिगि विहि उणिखिगि इगिइगितीस देवचड कम्सो ॥५७७॥

> एकमप्ट अप्टैकमेट्नपटाएए दिनव च विंशतिः त्रिंशदेकान् । अप्टैकमेकमप्टैकैकं द्वाभ्यामेकोनखैकैकैकत्रिंशत् देवचतुष्कं क्रमशः ॥५७७॥

अर्थ—नीचेकी पंक्तिके १, ८, ८, १, ८, १, १, १, १ भंगोकर सहित २८, २८, २८, २९, ३०, ३१, ३१, ३१, ३१, प्रकृतिरूप खानोंमें ऊपरकी पंक्तिके ८, १, १, ८, १, १, १, १, १, १, १, भगोंसहित २९, ३०, ३१, ३०, ३१, ३१ और देवसहित चार खानोंको क्रमसे वांघता है। सो एक २ ऊपरकी पंक्तिके खानभंगोंको एक एक नीचेकी पक्तिके खानभंगोंके साथ गुणाकरनेसे सब ४५ भुजाकारभंग होते हैं। इसका खुलासा वडीटीकामें देखना चाहिये.॥ ५७७॥

आगे अप्रमत्तके अल्पतरभंगोंको कहते हैं;---

इगिविहिगिगि खखतीसे दस णव णवडिधयवीसमद्वविहं। देवचउकेकेके अपमत्तप्पदरछत्तीसा ॥ ५७८ ॥
एकविधिकमेकखखित्रशत् दशनव नवाष्टाधिकविश्वमप्टिविधम्।
देवचतुष्कमेकेकेन अप्रमत्ताल्पतरषद्वित्रशत् ॥ ५७८ ॥

अर्थ—एक एक भंगसहित एक एक शून्य शून्य से अधिक तीस प्रकृतिरूप स्थानोंको बांधके आठ आठ भंगोंसहित दस नौ नौ और आठसे अधिक वीस प्रकृतिरूप स्थानोंको

तथा एक एक भंगसिहत देवगतियुक्त चार स्थानोंको बांधता है। इस प्रकार अप्रमत्तगुण-स्थानमें ३६ अल्पतर भंग होते हैं॥ ५७८॥

आगे मुनाकारादि भंगोंको एकत्र (इकड्डे) करके कहते हैं?---

सन्वपरद्वाणेण य अयदपमत्तिदरसन्वभंगा हु। मिन्छरसभंगमज्झे मिलिदे सन्वे हवे भंगा ॥ ५७९ ॥

सर्वेपरस्थानेन च अयतप्रमत्तेतरसर्वेभङ्गा हि । मिध्यस्य भङ्गमध्ये मिलिते सर्वे भवन्ति भङ्गाः ॥ ५७९ ॥

अर्थ—सर्वपरस्थानों कर तथा 'च' शब्दसे खस्थान और परस्थानकर सिहत जो असंयत और अप्रमत्तआदिके सब भुजाकारादि भंग हैं वे मिथ्यादृष्टिके भंगों में मिलाये जानेपर नामकर्मके भुजाकारादि भंग नियमसे होते हैं ॥ ५७९॥

आगे उन भंगोंकी सिद्धिका साधारण उपाय दो गाथाओंसे कहते हैं;—

भुजगारा अप्पदरा हवंति पुन्त्रवरठाणसंताणे । पयिसमोऽसंताणोऽपुणरुत्तेत्ति य समुद्दिष्टो ॥ ५८० ॥

भुजाकारा अरुपतरा भवन्ति पूर्वीपरस्थानसंताने । प्रकृतिसमः असंतानोऽपुनरुक्त इति च समुद्दिष्टः ॥ ५८० ॥

अर्थ — पहले स्थानको तथा पीछेके स्थानको बहुत प्रकृति तथा थोड़ी प्रकृतियों करके यथा संभव मिलान किया जाय तो कमसे भुजाकार और अल्पतर भंग होते हैं । और प्रकृतियोंकी समान संख्या होनेपर भी प्रकृतियोंका समुदाय प्रकृतिभेद सहित हो तो वह अपुनरुक्त भंग कहा गया है। अर्थात् जहां पहला स्थान थोड़ी प्रकृतिरूप हो उसको यथा संभव अधिक प्रकृतिवाले स्थानोंके साथ लगानेसे भुजाकार होते हैं। और पीछेके अधिक प्रकृतिवाले स्थानको थोड़ी प्रकृतिवालोंसे यथा संभव लगानेपर अल्पतर होते हैं। जहां प्रकृति मेदके साथ प्रकृति समुदायकी समान संख्या हो वहा अपुनरुक्त भंग होता है।। ५८०॥

भुजगारे अप्पदरेऽवत्तन्वे टाइदूण समवंधो । होदि अवद्विदवंधो तन्भंगा तस्स भंगा हु ॥ ५८१ ॥

भुजाकारानस्पतरानवक्तन्यान् स्थापयित्वा समयन्धः । भवति अवस्थितवन्धः तद्भग्नाः तस्य भद्गा हि ॥ ५८१ ॥

अर्थ— भुजाकार, अल्पतर और अवक्तव्यमंगोंको स्थापनकरके जिनजिन भंगोंसहित प्रकृतियोंका एक समयमें वंध होता है उन्ही मंगोंके साथ उन प्रकृतियोंका द्वितीयादि समयमें भी जहां समान वध हो वहा उसे अवस्थित वंध कहते हैं। अत एव उन तीनोंके जितने भंग हैं उतने ही अवस्थितके भंग होते हैं।। ५८१।।

आगे उन अवक्तव्यमंगोंको कहते हैं;—

पिंडिय मिरियेक्सेक्णतीस तीसं च वंधगुत्रसंते । वंधो हु अवत्तन्त्रो अविद्विदो विदियसमयादी ॥ ५८२ ॥

पतित्वा मृत्वा एकमेकोनत्रिंशत् त्रिंशच वन्धकोपशान्ते । वन्वग्तु अवक्तव्य अवस्थितो द्वितीयसमयादिः ॥ ५८२ ॥

अर्थ— उपजांतकपायगुणस्थानमें नामकर्मकी किसीमी प्रकृतिको न वांधकर वहांसे पड़कर एकके स्थानको वाँघ सो एक तो यह, ऑर मरणकर देव असंयत होनेपर आठ २ मंगोंसहित मनुष्यगतियुक्त २९ के स्थान को तथा तीर्थंकर मनुष्यसहित २० के स्थानको वांघे सो इन दोनोंके १६— इसतरह १७ अवक्तव्यमंगके मेद जानना चाहिये। ऑर द्वितीयादि समयमें भी उन्हींके समान वंघ हो वहांपर उतने ही अवस्थितवंघ होते हैं ॥ ५८२ ॥ इस प्रकार नामकर्मके वंघस्थान कहे हैं।

आगे नामकर्मके उद्यक्षानोंको २२ गाथाओंसे कहते हैं;—

विग्गहकम्मसरीरे सरीरमिस्से सरीरपज्जते । आणावचिपज्जते कमेण पंचोदये काला ॥ ५८३ ॥

विग्रहकार्मशरीरे शरीरिमश्रे शरीरपर्याप्ते । आनवचःपर्याप्ते क्रमेण पश्च टर्ये काळाः ॥ ५८३ ॥

अर्थ—नामकर्मके उद्यक्षान निग्रहगित अथवा कार्माण श्ररीरमं, मिश्र (अपग्रीस) श्ररीरमं, श्ररीरपर्याप्तिमं, आनपर्याप्त अर्थात् श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिमं, श्रार वचनपर्याप्तिमं नियतकाल हें अर्थात् जिसकालमं उदय योग्य हें उसी कालमं उदय होते हें । इसतरह इनके पांच काल नियत हें । भागार्थ—जहां कार्माण श्ररीर पाया जाय वह कार्माणकाल है, जवतक श्ररीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तवतक श्ररीरपर्याप्तिक पूर्ण होजानेपर जवतक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तवतक श्ररीरपर्याप्तिका काल है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होनेपर जवतक भाषापर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तवतक आन-प्राणपर्याप्तिकाल है, आर भाषापर्याप्तिके पूर्ण होनेपर सम्पूर्ण आयुप्रमाण भाषापर्याप्तिकाल है । इसतरह नामकर्मक ये पांच उद्यक्षान नियतकाल हें । यहांपर गाथामं विग्रहगित आर कार्माण इसतरह दोका जो उल्लेख किया है वह समुद्धात केवलीके कार्माण शरीरको भी ग्रहण करना चाहिये इस विशेष अर्थको सूचित करनेके लिये हैं ॥ ५८३॥

अव इन कालोंका प्रमाण कहते हैं;—

एकं व दो व तिण्णि व समया अंतोमुहुत्तयं तिसुवि। हेडिमकाळ्णाओ चरिमरस य उदयकाळो हु॥ ५८४॥ एको व ढी वा त्रयो वा समया अन्तर्मुहूर्त्तकः त्रिप्विष । अधस्तनकालोनः चरमस्य च उदयकाउन्तु ॥ ५८४ ॥

अर्थ—उन उदय कालेंका प्रमाण क्रमसे १ समय वा २ समय अथवा ३ समय विग्र-हगतिमं, खोर गरीरमिश्रादि ३ में अंतर्ग्वहर्त २ प्रमाण हे, खोर अंतकी भाषापर्याप्तिका पूर्वकथित चारोंका काल घटानेसे शेष भुज्यमान आयुप्रमाण काल जानना ॥ ५८० ॥

आगे उन पांच काळोंको जीवसमासोंमें घटित करते हैं;—

सवापजात्ताणं दोणिणवि काला चडकमेयक्खे। पंचिव होति तसाणं आहारस्सुवरिमचडकं॥ ५८५॥ सवीपर्याप्तानां द्वाविष कालो चतुष्कमेकाक्षे।

पञ्चापि भवन्ति त्रमानामाहारस्योपरिमचतुष्कम् ॥ ५८५ ॥

अर्थ —सव छव्ध्यपर्याप्तकोंमं पहलेके २ काल, एकंद्रीमं ४ काल, त्रसोंमं ५ काल और आहारकशरीरमं पहलेके विना आगेके ४ काल हें ॥ ५८५ ॥

कम्मोरालियमिस्सं ओरालुरसासभास इति कमसो। काला हु समुग्घादे उत्रसंहरमाणगे पंच ॥ ५८६॥ कर्मीरालिकमिश्रमारालोच्छ्वामभापति क्रमणः। काला हि समुद्धाते उपसंहरमाणके पश्च॥ ५८६॥

अर्थ—समुद्धातकेवलीके कार्माण १ कोदारिकमिश्र २ काँदारिकगरीरपर्याप्ति ३ स्था-सिनश्वासपर्याप्ति ४ भाषापर्याप्ति काल ५ इस प्रकार पांच काल क्रमसे अपने प्रदेशोंका संकोच करने (समेटने) के समय ही होते हैं। किंतु विम्नार (फेलाने) के समय ३ ही काल हैं॥ ५८६॥

अब इन्ही तीन कालोंका खुलासा करते हैं;---

ओरारुं दंडदुगे कवाडजुगरे य तस्स मिस्सं तु । पदरे य लोगपूरे कम्मे व य होदि णायन्त्रो ॥ ५८७ ॥ औरारुं दण्डद्विके कपाटयुगरे च तस्य मिश्रं तु । प्रतरे च लोकपूरे कर्माण वा च भवति ज्ञानन्यः ॥ ५८७ ॥

अर्थ — दंडसमुद्धातके करने वा समंटनेरूप युगलमं अर्थान् दो समयोगं ओटारिक गरीर पर्याप्ति काल है, कपाट समुद्धातके करने और समेटनेरूप युगलमं ओदारिकमिश्र- गरीर काल है, प्रतरसमुद्धातमं और लोकपूरणसमुद्धानमं कार्माणकाल है। इसप्रकार प्रदेशिक विग्नार करनेपर २ ही काल होते हैं ऐसा जानना चाहिये। किंतु श्रामोच्छास और भाषापर्याप्ति समेटते समयही होती हैं। क्योंकि म्लगरीरमं प्रवेश करते समयसेही नंजी पंचेन्द्रियकी तरह क्रमसे पर्याप्ति पूर्ण करता है। अतएव वहां पाचो काल संभव हैं॥५८७॥

आगे नामकर्मके उदयसानंकि उत्पत्तिका कम ४ गाथाआंसे कहते हैं:—
णामधुवंदियवारस गइजाईणं च तसतिज्ञम्माणं ।
गुभगादेजजसाणं जुम्मेकं विग्गहे वाण् ॥ ५८८ ॥
नामधुवोदयहादम गतिजातीनां च त्रसत्रियुग्मानाम् ।
मुभगादेययगसां युग्मैकं विश्रहं वातुः ॥ ५८८ ॥

अर्थ—''तेजहुगं वण्णचऊ'' इस गाथामें कही हुई नामकर्मकी १२ ध्रुवमकृतियां, १ गित, ५ जाति, थार त्रसादि तीन युगळ—त्रसस्यावर, वादर सृक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्तमेंसं एक २, तथा सुमग—आदेय थार यशस्कीर्ति, इन तीनके जोड़ा—मेंसे एक एक प्रकृतिका थार १ आनुपूर्वी प्रकृतियांमंसे कोई एकका उदय होनेसे कुछ २१ प्रकृतिक्ष स्थानका उदय विमहगतिमंही होता है, क्योंकि इनमें आनुपूर्वी भी गिनी है । अत एव ऋजुगतिवारुकि २१ आदिका ही उदय माना है ॥ ५८८ ॥

मिरसम्मि तिअंगाणं संठाणाणं च एगद्रगं तु । पत्तेयदुगाणेको उत्रघादो होदि उद्यगदो ॥ ५८९ ॥ मिश्रे त्र्यङ्गानां संख्यानानां च एकतरकं तु । प्रतेकद्विकयोरेकः उपघातो भवति उद्यगतः ॥ ५८९ ॥

अर्थ- उक्त २१ प्रकृतिकृष उदयस्थानमंसे आनुपूर्वीके घटाने और श्रीदारिकादि तीन श्रीरोंमेसे एक, छह संस्थानोंमेंसे १, प्रत्येक-साधारण इन दोनोंमेसे एक, श्रार उपघात-ये चार उनमें मिछानेसे २४ का स्थान होता है । इस स्थानका मिश्रश्चरीरके कारूमें उदय होता है ॥ ५८९ ॥

तसिमस्से ताणि पुणो अंगोवंगाणमेगदरगं तु ।

छण्हं संह्डणाणं एगदरो उदयगो होदि ॥ ५९० ॥

परघादमंगपुण्णे आदाबहुगं विहायमविरुद्धे ।
सासवची तप्पुण्णे कमेण तित्थं च केविरुणि ॥५९१॥ जुम्मं ।

वमिश्रे तानि पुनः अद्गोपाद्गानामेकतरकं तु ।

पण्णां संहननानामेकतरमुद्यकं भवति ॥ ५९० ॥

परघातमङ्गपूर्णं आतापिं विहायोऽविरुद्धे ।

श्वासवचसी तत्पूर्णं क्रमेण तीर्थं च केविरुनि ॥ ५९१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ--पहले कही हुई ४ प्रकृतियां, तीन अंगोपांगोमंसे १, छह संहननेमिसे १, ये सन ६ प्रकृतियां मिश्रगरीरवाले त्रसनीवके उदययोग्य हें। बार शरीरपर्शितकालमें ही पर-घात प्रकृति त्रस स्थानरोंके उदय योग्य होती है। आताप-उद्योत ये दोनीं तथा दोनीं विहायोगित—ये अविरुद्ध योग्य त्रसंखावरके पर्याप्तिकालमें उदय योग्य होती हैं। उच्छासं और खरयुगल—इनका अपने २ पर्याप्तिकालमें उदय होता है। और तीर्थकर प्रकृतिका उदय केवलीकेही होता है। ५९०।५९१॥

आगे एक २ जीवकी अपेक्षा एक २ समयमें जो नामकर्मके उदय स्थान संभव हैं वे नाना जीवोंकी अपेक्षासे कहे हैं, अब यहां उन्हींको दिखलाते हैं;—

वीसं इगिचउवीसं तत्तो इगितीसओत्ति एयिषयं। उदयद्वाणा एवं णव अट्ट य होंति णामस्स ॥ ५९२ ॥ विश्रमेकचतुर्विशं तत एकत्रिशदिति एकाधिकम्। उदयस्थानान्येवं नवाष्ट च भवन्ति नाम्नः ॥ ५९२ ॥

अर्थ —नामकर्मके उदयस्थान, २०, २१, २४ के ३ ओर इससे ऊपर एक एक अधिक ३१ के स्थान पर्यंत ७, तथा ९ और ८ का इस प्रकार १२ हैं॥ ८९२॥ अब उन स्थानोंके स्वामियोंको कहते हैं;—

चढुगिदया एइंदी विसेसमणुदेवणिरयएइंदी । इगिवितिचपसामण्णा विसेससुरणारगेइंदी ॥ ५९३ ॥ सामण्णसयलवियलविसेसमणुस्ससुरणारया दोण्हं । सयलवियलसामण्णा सजोगपंचक्खवियलया सामी॥५९४॥जुम्मं ।

चतुर्गतिका एकेन्द्रिया विशेषमनुदेवनिरयैकेन्द्रियाः । एकद्वित्रिचपसामान्या विशेषसुरनारकैकेन्द्रियाः ॥ ५९३ ॥ सामान्यसकलविकलविशेषमनुष्यसुरनारका द्वयोः । सकलविकलसामान्याः सयोगपश्चाक्षविकलकाः स्वामिनः॥५९४॥ युग्मम्।

अर्थ—२१ के स्थानके चारोंगतिके जीव स्वामी हैं, २४ के एकेंद्री, २५ के विशेष-मनुष्य-देव—नारकी-एकेंद्री स्वामी हैं, २६ के एकेंद्री-दोइंद्रिय-तेइंद्री—चोइंद्री—पंचेंद्री-सामा-न्यजीव स्वामी हैं, २० के विशेषपुरुष-देव नारकी-एकेद्री स्वामी हैं, २८ सोर २९ के स्थानके सामान्यपुरुष-पंचेंद्री-विकलेंद्री-विशेषपुरुष-देव-नारकी स्वामी हैं, ३० के पंचेंद्री-विकलेंद्री—सामान्यपुरुष स्वामी हैं, ३१ के सयोगकेवली-पंचद्री-दोइंद्री-आदि-विकलेंद्री जीव स्वामी हैं. ९ सोर ८ के स्थानके अयोगकेवली स्वामी हैं। ॥ ५९३।५९४ ॥

> एगे इगिवीसपणं इगिछन्वीसद्ववीसितिण्णि णरे । सयले वियलेवि तहा इगितीसं चावि वचिठाणे ॥ ५९५ ॥ सुरिणस्यविसेसणरे इगिपणसगवीसितिण्णि समुघादे । मणुसं वा इगिवीसे वीसं रूवाहियं तित्यं ॥ ५९६ ॥

संस्थाने संहनने विहायोयुग्मे च चरमचतुर्युग्मे । अविरुद्धेकतरसात् एदयस्थानेषु भद्गा हि ॥ ५९९ ॥

अर्थ—६ संस्थानों मेंसे; ६ संहननों मेंसे, विहायोगतियुगल मेंसे, ब्रोर अंतके सुमग बादि ४ युगलों मेंसे अविरोधी एक एक प्रकृतिका ब्रहण करने पर नामकर्म के भंग होते हैं। इन सबको आपसमें गुणाकरनेसे ११५२ भंग हो जाते हैं। भावार्थ—६–६–२–२–२–२ इस प्रकार अंकों को रखकर परस्परमें गुणा करनेसे ११५२ होते हैं॥ ५९९॥

आगे उन भंगोंमेंसे नारक आदि ४१ जीव पर्दोंमें संभव होनेवाले भंगोंको ३ गाया-ओंसे कहते हैं;—

> तत्थासत्था णारयसाहारणसुहुमगे अपुण्णे य । सेसेगविगलऽसण्णीजुदठाणे जसजुगे भंगा ॥ ६०० ॥

तत्रागस्ता नारकसाधरणसृक्ष्मके अपूर्णे च । शेपैकविकलासंज्ञियुतस्थाने यशोयुग्मे भद्गाः ॥ ६०० ॥

अर्थ — उन उदय प्रकृतियों में नारकी-साधारणवनस्पती सन सृक्ष और लब्ध्यपर्याप्तक इन सनमें अप्रशस्त प्रकृतियों काही उदय है; इस कारण उनके पंचकालसंग्नधी सभी उदय स्थानों में एक एक भंग है। शेप एकेन्द्री-विकलेन्द्री-असन्नीपंचेद्री इनमें पूर्वकथित अप्रशस्तका उदय तो है ही परंतु यशस्कीर्ति-अयशस्कीर्ति इन दोनों मेसे किसी एकका उदय होने से उदयस्थानों में दो दो भंग हो जाते है अर्थात् एक यशस्कीर्ति सहित उदयस्थान, द्सरा अयशस्कीर्ति सहित उदयस्थान, इस तरह दो मेद होते हैं।। ६००।।

सणिणिस्म मणुस्सिस्म य ओघेकदरं तु केवले वर्जं।
सुभगादेजजसाणि य तित्थजुदे सत्यमेदीदि ॥ ६०१॥
संज्ञिनि मनुष्ये च ओघेकतरं तु केवले वज्रम्।
सुभगादेययगांसि च तीर्थयुते गसमेतीति ॥ ६०१॥

अर्थ—सजी पंचेन्द्रीके और मनुष्यके सामान्यकथनवत् एक एकका उदय होनेसे ११५२ मंग होते हैं। केवलज्ञान अवस्थामें वज्जर्यभनाराच संहनन १ सुमग २ आदेय ३ यशस्कीर्ति ४ इनका ही उदय होता है। अतएव केवलज्ञान सम्बन्धी स्थानों में छह मंस्यान और दो सुगलों मेंसे एक २ के उदयकी अपेक्षा चौबीस २ ही गंग समझने चाहिये। तथा तीर्थ करप्रकृति सहित केवलीके अर्थात् तीर्थ कर केवलीके अंतके पांच मंस्यान अप-शस्त विहायोगित और दुः खरका भी उदय न रहने तथा सब प्रशम्न प्रकृतियों का ही उदय होनेसे उनके उदयस्थानों में एक एक ही भंग होता है॥ ६०१॥

देवाहारे सत्यं कालवियप्पेस भंगमाणेजी । वोन्छण्णं जाणित्ता गुणपडियण्णेसु सन्वेसु ॥ ६०२ ॥ देवाहारे शस्तं कालविकल्पेषु भङ्ग आनेयः । ज्युच्छिन्नं ज्ञात्वा गुणप्रतिपन्नेषु सर्वेषु ॥ ६०२ ॥

अर्थ — चारपकारके देवों में और आहारकशरीरसहित प्रमत्तमें प्रशस्तपकृतियोंका ही उदय है, इसकारण उनके सवकालके उदयखानों में एक एक ही भंग है। और सासादना-दिगुणखानोंको प्राप्त हुए जीवों में अथवा विग्रहगतिकामीणादिकके कालमें व्युच्छिन प्रकृतियोंको जानकर शेष प्रकृतियोंके भंग यथासंभव समझलेना ॥ ६०२॥

वीसादीणं भंगा इगिदालपदेसु संभवा कमसो ।
एकं सद्दी चेव य सत्तावीसं च उगुवीसं ॥ ६०३ ॥
वीसुत्तरल्ञचसया वारस पण्णत्तरीहि संजुत्ता ।
एकारससयसंखा सत्तरससयाहिया सद्दी ॥ ६०४ ॥
ऊणत्तीससयाहियएकावीसा तदोवि एकद्वी ।
एकारससयसहिया एकेक विसरिसगा भंगा ॥६०५॥ विसेसयं ।
विशादीनां भड़ा एकचत्वारिशत्पदेषु संभवाः क्रमशः ।
एकः पष्टिः चैव च सप्तविशं च एकोनविशम् ॥ ६०३ ॥
विशोत्तरपट् च शतानि द्वादश पश्चसप्ततिभिः संयुक्ताः ।
एकादशशतसंख्या सप्तदशशताधिकाः षष्टिः ॥ ६०४॥ ॥
एकोनत्रिशच्छताधिकैकविशं ततोपि एकषष्टिः ।
एकादशशतसहिता एकैकं विसदशका भड़ाः ॥ ६०५ ॥ विशेषकम् ।

अर्थ—२० के स्थान को आदिलेकर स्थानोंके भंग ४१ जीवपदोंकी अपेक्षा यथासंभव कमसे १,६०,२७,१९,६२०,१२,११७५,१७६०,२९२१,११६१,होते हैं। तीर्थसमुद्धातकेवलीका १ भंग है किंतु वह पुनरुक्तमंग है अत एव अयोगकेवलीके तीर्थकर प्रकृति सहित ९ का १ और तीर्थकर रहित ८ का १ मंग—इसप्रकार कुल ७७५८ भंग होते हैं॥६०३।६०४।६०५॥

आगे उन पुनरुक्तमंगोंको कहते हैं;---

सामण्णकेविलस्स समुग्धादगदस्स तस्स विच भंगा । तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तत्थेकमवणिज्ञो ॥ ६०६ ॥ सामान्यकेविलनः समुद्रातगतस्य तस्य वचिस भङ्गाः । तीर्थस्यापि स्वकभङ्गाः समा इति तत्रैकोपनेयः ॥ ६०६ ॥

अर्थ — भाषापर्याप्तिकालमं सामान्यकेवलीके तथा समुद्धातसहितसामान्यकेवलीके ३० के स्थानमं चौवीस चौवीस भंग समान हैं। और तीर्थकर केवली व तीर्थकर समुद्धात-

केवलीकें ३१ के स्थानमें एक एक मंग है सो वह मी समान है। इसकारण ये २५ मंग पुनरुक्त होनेसे प्रहण नहीं करने चाहिये॥ ६०६॥

**आगे** गुणस्थानीमें उन भंगीको कहते हैं;—

णारयसण्णिमणुस्ससुराणं उवरिमगुणाण भंगा जे। पुणरुत्ता इदि अवणिय भणिया मिच्छस्स भंगेसु॥ ६०७॥ नारकसंज्ञिमनुष्यसुराणासुपरितनगुणानां भद्गा थे। पुनरुक्ता इति अपनीय भणिता मिध्यस्य भद्गेषु॥ ६०७॥

अर्थे—नारकी-संज्ञीतिर्यंच-मनुष्य-देव इनके ऊपरके अर्थात् सासादनादिगुणस्थानं मिं जो भंग हैं वे मिथ्यादृष्टिके भंगोंके समान होनेसे पुनरुक्त हैं, इसिलये उन पुनरुक्त भंगोंको घटाकर केवल मिथ्यादृष्टिके भंगोंमेंही उनको भी कहा गया है ॥ ६०७ ॥

अब उन मंगींका सब जोड़ कहते हैं;—

अडवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होति पिंडेण । उदयष्टाणे भंगा असहायपरक्रमुद्दिष्टा ॥ ६०८ ॥ अष्टपञ्चाशत् सप्तशतानि सप्तसहस्राणि च भवन्ति पिण्डेन । उदयस्थाने भङ्गा असहायपराक्रमोहिष्टाः ॥ ६०८ ॥

अर्थ-सहायतारहित पराक्रमवाले श्री महावीर खामीने नामकर्म सम्बन्धी वीस आदिके पूर्वोक्त १२ उदयस्थानोंमें अपुनरुक्त भंग सब मिलाकर ७७५८ कहे हैं ॥ ६०८ ॥

आगे नामकर्मके सत्त्वस्थानका प्रकरण १९ गाथाओंसे कहते हैं;—

तितुइगिणउदी णउदी अडचउदोअहियसीदि सीदी य । जणासीदद्वत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥ ६०९ ॥ त्रिद्वेषकनवतिः नवतिः अष्टचतुद्वर्थिषकाशीतिरशीतिश्च । एकोनाशीत्प्रश्वसप्तती सप्त सप्ततिः दश च नव सत्त्वानि ॥ ६०९ ॥

अर्थ—९३, ९२, ९१, ९०, ८८, ८४, ८२, ८०, ७९, ७८, ७७, १० मीर ९ मकृतिरूप—नामकर्मके १३ सत्त्व स्थान हैं॥ ६०९॥

अब उनकी विधि बतलाते हैं:—

सन्वं तित्थाहारुभकणं मुरणिरयणरहुचारिदुगे । उन्त्रेलिदे हदे चउ तेरे जोगिस्स दसणवयं ॥ ६१० ॥ सर्व तीर्थाहारोभयोनं सुरनिरयनरिहचतुर्हिके । उद्देलिते हते चतुष्कं त्रयोद्य योगिनः द्यनवकम् ॥ ६१० ॥

अर्थ नामकर्मकी सब प्रकृतिरूप ९३ का स्थान है, उनगंसे तीर्थंकर पटानेसे ९२

२६

का स्थान, आहारक्ष्युगढ घटानेसे ९१ का, तीनों घटानेसे ९० का स्थान होता है। उस ९० के स्थानमें देवगति १ और देवगत्यानुपूर्वी इन दोनोंकी उद्वेखना होनेसे ८८ का स्थान होता है, इसमें मां नरकगित आदि १ महत्वियोंकी उद्वेखना होनेप ८१ का स्थान होता है, इसमें मां मनुप्यगित-मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन दोनोंकी उद्वेखना होनेसे ८२ का स्थान होता है, तथा ९३ आदि चार (९३-९२-९१-९०) स्थानोंने क्रमसे अनिष्टतिकरणमें क्षय होनेवाली १३ मकृतियोंकि वटानेसे ८०-७९-७८-७७ के चार स्थान होते हैं। स्थार अयोगकेवलीके १० का सार ९ का स्थान होता है॥ ६१०॥

आगे इन १० के तथा ९ के स्नानकी प्रकृतियोंको कहते हैं;—

गयजोगस्स दु तेरे तदियाउगगोदइदि विद्दीणेसु । दस णामस्स य सत्ता णय चेत्र य नित्यहीणेसु ॥ ६११ ॥ गनयोगस्य तु त्रयोदगसु तृतीयायुष्टगोत्रतिविद्दीनेषु । दश नाम्रत्र मना नय चैव च नीर्थहीनेषु ॥ ६११ ॥

अर्थ-अयोगकेवर्छके १३ प्रकृतियोंमेंसे वेदनीय-आयु-गोत्र, ये तीन प्रकृतियां कम करनेसे नामकर्मकी १० प्रकृतियोंका सत्त्व है। यदि तीर्थकर प्रकृति मी घटादी जावे तो ९ प्रकृतियोंका सत्त्वस्थान होता है॥ ६११॥

आगे उद्देखनासानीमें जो त्रिशेषना है उसकी कहते हैं;—

गुणसंजादणयर्डि मिच्छे वंशुद्यगंघद्दीणिम्म । ससुन्त्रेद्धणपर्यार्डे णियमेणुबेद्धदे जीवो ॥ ६१२ ॥ गुणसंजातप्रकृति निष्ये बन्धोदयगन्धर्दाने । शेषोद्धेखनप्रकृति नियमेनोद्धेस्थति जीवः ॥ ६१२ ॥

अर्थ-मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं जिनपङ्गतियेकि वंघकी अथवा उद्यकी वासनामी नहीं एसीं मन्यक्तआदिगुगते उत्यक्ष हुई सन्यक्त्यमोहनीय-मिश्रमोहनीय-आहारकष्ठुगल, इन चार पङ्गतियोंकी तथा रोष उद्देलनपङ्गतियोंकी उद्देलना यह जीव मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमं करता है।। ६१२॥

अव उन प्रकृतियोंके डहे, उनका क्रम कहते हैं;—

सत्थत्तादाहारं युव्यं उच्येखदे तदो सम्मं । सम्मामिच्छं तु तदो एगो विगछो य सगछो य ॥ ६१३ ॥ इस्ततादाहारं पृत्रंसुडेहवित तदः सम्बङ् । सम्यग्मिण्यं तु तत एको विकल्ख सक्लख्य ॥ ६१३ ॥

अर्थ—आहारकयुग्ड प्रशन्तपङ्गति है इसिलये चारों गतिके मिय्यादृष्टि जीव पहले इन दोनोंकी उद्गेलना करते हैं। पीछे सन्यक्त्यपङ्गतिकी, उसके बाद सम्यग्निथ्यात्व्मोहनी- यकी उद्रेलना करते हैं। उसके वाद एकेन्द्री-विकलेंद्री और सकलेन्द्रिय जीव शेप देव-द्विकादिकोंकी उद्रेलना करते हैं॥ ६१३॥

भागे उस उद्वेलनाके अवसरका काल कहते हैं;—

वेदगजोग्गे काले आहारं उवसमस्स सम्मत्तं। सम्मामिच्छं चेगे वियले वेगुव्वछक्कं तु ॥ ६१४ ॥ वेदकयोग्ये काले अहारमुपशमस्य सम्यक्त्वम्।

वदकयोग्यं कालं अहारमुपशमस्य सम्यक्त्वम् । सम्यग्मिथ्यं चेकस्मिन् विकले वैगूर्वपटूं तु ॥ ६१४ ॥

अर्थ—वेदकसम्यक्त्वयोग्यकालमं आहारककी उद्वेलना, उपगमकालमं सम्यक्त्वपकृति वा सम्यग्निध्यात्वपकृतिकी उद्वेलना करता है। ओर एकेन्द्रिय तथा विकलेन्द्रिय पर्यायमं विकि-यिकपद्वकी उद्वेलना करता है। ६१४॥

आगे इन दोनों कालोंका लक्षण कहते हैं;—

उद्धिपुधत्तं तु तसे प्रहासंख्णमेगमेयक्खे। जाव य सम्मं मिरसं वेदगजोग्गो य उवसमरसतदो ॥ ६१५॥ उद्धिपृथक्त्वं तु त्रसे पर्यासंख्योनमेकमेकाक्षे। यावच सम्यं मिश्रं वेदकयोग्यश्च उपगमस्य ततः॥ ६१५॥

अर्थ — सम्यक्त्वमोहनीयकी और मिश्रमोहनीयकी स्थिति पृथवत्वसागर प्रमाण त्रसंके रोप रहे और पल्यके असंख्यातवें भाग कम एक सागर प्रमाण एकेन्द्रीके रोप रह जावे वह "वेदकयोग्य काल" है। और उससे भी सत्ताख्य स्थिति कम हो जाय तो वह उपरामकाल कहा जातां है।। ६१५॥

आगे तेजकाय और वायुकायकी उद्वेलन प्रकृतियोंको दिखाते हैं;— तेउदुगे मणुवदुगं उचं उन्त्रेलदे जहण्णिदरं । पलासंखेजिदिमं उन्त्रेलणकालपरिमाणं ॥ ६१६ ॥ तेजोद्विके मनुष्यद्विकमुचमुद्वेल्यते जघन्येतरत् । पल्यासंख्येयिममुद्वेलनकालपरिमाणम् ॥ ६१६ ॥

अर्थ—तेजकाय और वायुकायके मनुप्यगतियुगल और उचगोत्र—इन तीनकी उद्देलना होती है। और उस उद्देलनाके कालका प्रमाण जघन्य अथवा उत्कृष्ट पल्पके असंस्थातवें भाग प्रमाण है॥ ६१६॥

अब उसीको कहते हैं;--

पहासंखेजदिमं ठिदिमुन्वेहिद मुहत्तअंतेण । संखेजसायरिठिदिं पहासंखेजकालेण ॥ ६१७ ॥ २०४:

पत्यासंख्येयिमां स्थितिमुद्देलयति मुहूर्तान्तरेण । संख्येयसागरस्थिति पत्यासंख्येयकालेन ॥ ६१७ ॥

अर्थ—परुपके असंख्यातवें भाग प्रमाण खितिकी अंतर्ग्रह्तीकालमें उद्वेलना करता है। अत एव संख्यातसागर प्रमाण मनुष्यद्विकादिकी सत्तारूपिखितिकी उद्वेलना त्रैराशिकविधिसे परुपके असंख्यातवें भाग प्रमाण कालमें ही करसकता है ऐसा सिद्ध होता है॥ ६१७॥ आगे सम्यक्त्वादिककी विराधना (छोड़देना) कितनी वार होती है यह कहते हैं—

सम्मत्तं देसजमं अणसंजोजणविहिं च उक्तरसं । प्रह्यासंखेजदिमं वारं पडिवज्जदे जीवो ॥ ६१८ ॥ सम्बन्धतं देशयमगनसंयोजनविधि च उत्कृष्टम् ।

पल्यासंख्येयं वारं प्रतिपद्यते जीवः ॥ ६१८ ॥

अर्थ-प्रथमोपश्चमसम्बन्त, वेदक (क्षायोपश्चिक) सम्यक्त, देशसंयम और अनंतानुवंबीकपायके विसंयोजनकी विधि-इन चारोंको यह जीव उत्कृष्टपने अर्थात् अधिकसे
अधिक पश्यके असंख्यातवें भाग समयोंका जितना प्रमाण है उतनी वार छोड़ २ के पुनः
पुनः ग्रहण करता है। पीछे नियमसे सिद्धपदको ही पाता है।। ६१८।।

चत्तारि वारमुवसमसेढिं समरुहदि खविदकम्मंसो । वत्तीसं वाराइं संजममुवलिदय णिन्वादि ॥ ६१९ ॥

- चतुरो वारानुपरामश्रेणि समारोह्ति क्षपितकर्मीराः । द्वात्रिराद्वारान् संयमग्रुपलभ्य निर्वाति ॥ ६१९॥

अर्थे—उपज्ञमश्रेणीपर अविकसे अविक चार दफे ही चढता है, पीछे कर्मीके अंशोंको क्षय करता हुआ क्षपकश्रेणी चढ मोक्षको ही जाता है। और सकलसंयमको उत्क्रप्टपनेसे ३२ वार ही धारणकरता है पीछे मोक्षको प्राप्त होता है॥ ६१९॥

तित्थाहाराणुभयं सन्त्रं तित्थं ण मिन्छगादितिये । तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुणठाणं ण संभवई ॥ वीर्थोहारोभयं सर्वं तीर्थं न मिध्यकादित्रये । तत्सत्वकर्मकाणां तहुणस्मानं न संभवति ॥

आगे चारांगतियोंकी अपक्षासे गुणसानोमं नामकर्मके सत्त्वसानोंकी योजना करते हैं;—

१ यह गाया सत्त्वप्रकरणमें आगई है अत एव यहां नम्बर नहीं दिया है। इसका अर्थ भी वहीं लिखा है कि मिथ्यादृष्टिमें एक जीवकी अपेक्षा तीर्थकर और आहारकद्वय इन दोनों सहित स्थान नहीं है. या तीर्थसिहत या आहारक सहितही सत्त होता है. परन्तु नाना जीवकी अपेक्षा दोनोंका वहां सत्त्व पाया जाता है. सासादनमें नाना जीवकी अपेक्षा भी तीर्थ और आहारसिहत सलस्थान नहीं है. मिश्रमें तीर्थसिहत नहीं है, आहारसिहत है। क्योंकि जिनके इन कर्मोकी सत्ता रहती है उनके ये गुणस्थान नहीं होते.

सुरणरसम्मे पढमो सासणहीणेसु होदि वाणउदी । सुरसम्मे णरणारयसम्मे मिन्छे य इगिणउदी ॥ ६२० ॥ सुरनरसम्ये प्रथमं सासनहीनेषु भवति द्वानवतिः। सुरसम्ये नरनारकसम्ये मिथ्ये च एकनवतिः॥ ६२०॥

अर्थ—पहला ९३ का सत्त्वस्थान असंयतसम्यग्दृष्टि देवके तथा असंयत सम्यग्दृष्टि आदि मनुष्यके होता है। सासादन रहित चारोंगतिके जीवोंके ९२ का स्थान होता है, और ९१ का स्थान देव सम्यग्दृष्टीके तथा मनुष्य और नारकी सम्यग्दृष्टी अथवा मिथ्यादृष्टिके होता है। ६२०॥

णउदी चढुगगदिम्मि य तेरसखनगोत्ति तिरियणरिमच्छे । अडचउसीदी सत्ता तिरिक्खिमच्छिम्म नासीदी ॥ ६२१ ॥ नवतिः चतुर्गतौ च त्रयोदशक्षपक इति तिर्थग्ररिमध्ये । अष्टचतुरशीतिः सत्ता तिर्थङ्मिध्ये व्यशीतिः ॥ ६२१ ॥

अर्थ— ९० का सत्त्वस्थान १३ प्रकृतियों के क्षयवाले अनिष्टत्तिकरण गुणस्थान के भाग पर्यंत चारोंगतियों के जीवों के होता है। ८८—८४ के दोनों स्थानों की सत्ता मिध्यादृष्टि तिर्यंच और मनुष्यकेही है, और ८२ का सत्त्वस्थान तिर्यंच मिध्यादृष्टिके ही होता है, ऐसा जानना चाहिये॥ ६२१॥

सीदादिचउट्टाणा तेरसखवगादु अणुवसमगेसु । गयजोगस्स दुचरिमं जाव य चरिमिन्ह दसणवर्य ॥ ६२२ ॥ अशीत्यादिचतुःस्थानानि त्रयोदशक्षपकादनुपशामकेषु । गतयोगस्य द्विचरमं यावच चरमे दशनवकम् ॥ ६२२ ॥

अर्थ—८० को आदिलेकर चार खान अर्थात् ८०-७९-७८-७७-के स्थान तेरह-प्रकृतिके क्षय करनेवाले क्षपक अनिवृत्ति करण गुणस्थानसे लेकर अयोगीके द्विचरमसमय तक पाये जाते हैं। और १० का तथा ९ का सत्त्वस्थान अयोगकेवलीके अंतसमयमें होता है॥ ६२२॥

आगे ४१ जीवपदोमं उन सत्त्वस्थानोंको कहते हैं;—

णिरये वा इगिणउदी णउदी भूआदिसवितिरियेस । वाणउदी णउदी अडचउवासीदी य होति सत्ताणि ॥ ६२३॥ निरये म्येकनवितः नवितः भ्वादिसर्वितियेस । द्वानवितः नवितः अष्टचतुर्मातिस्र भवन्ति सत्त्वानि ॥ ६२३॥

अर्थ नामकर्मके सत्त्वसान नारकी जीवोंमें ९२-९१-९० के इसतरह ३ हैं। जीर

पृथिवीकायादि सव तिर्यवर्गि ९२-९०-८८-८४-८२ के इसतरह पांच पांच हैं॥ ६२३॥

वासीदिं विज्ञत्ता वारसटाणाणि होति मणुवेसु । सीदादिचउद्वाणा छद्वाणा केवित्रिदुगेसु ॥ ६२४ ॥ ब्यशीति वर्जयित्वा द्वादशस्थानानि भवन्ति मानवेषु । अशीतादिचतुःस्थानानि पदस्थानानि केविटिक्रयोः ॥ ६२४ ॥

अर्थ—मनुप्योमें ८२ के खानको छोड़कर शेप १२ खान होते हैं; परंतु सयोगकेव-छीके ८० को आदिलेकर चार सत्त्वखान हैं, और अयोगकेवलीके ८० को आदिलेकर ६ सत्त्वखान हैं॥ ६२४॥

समिवसमद्वाणाणि य कमेण तित्थिदरकेवलीस हवे। तिदुणवदी आहारे देवे आदिमचलकं तु॥ ६२५॥ समिवपमस्थानानि च क्रमेण तीर्थेतरकेवितनोः भवेयुः। त्रिद्धिनवतिः आहारे देवे आदिमचतुष्कं तु॥ ६२५॥

अर्थ-केवलीके जो ४ और ६ स्थान कहे हैं उनमेंसे समसंख्यावाले तीर्थंकर केवलीके और विषमसंख्यावाले स्थान तीर्थंकरप्रकृति रहित सामान्यकेवलीके होते हैं । आहारकमें ९३-९२ के दो स्थान हैं और विमानवासी देवोंमें आदिके ४ सत्त्वस्थान होते हैं ॥६२५॥

वाणउदिणउदिसत्ता भवणितयाणं च भोगभूमीणं। हेट्टिमपुढिविचउक्कभवाणं च य सासणे णउदी ॥ ६२६॥ द्वानवितवितसत्ता भवनित्रकाणां च भोगभूमीनाम्। अधस्तनपृथिवीचतुष्कभवानां च च सासने नवितः॥ ६२६॥

अर्थ—भवनित्रक देवेंकि, भोगम्मियामनुष्यतिर्थवेंकि छोर नीचेकी अंजनादि चार नरकप्रियिवियेकि नारिक्रयोंके ९२-९० इन दो स्थानोंकी सत्ता है। तथा सासादन गुणस्थानमें सत्र जीवोंके एक ९० का ही सत्त्वस्थान है। इस प्रकारसे वंघोदयसत्त्वकी अपेक्षा भंग कहे हैं॥ ६२६॥

आगे प्रकृतियोंके वंघोदयसत्त्वके त्रिसंयोगी भंग कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;मृद्धत्तरपयडीणं वंघोदयसत्तठाणभंगा हु ।
भणिदा हु तिसंजोगे एत्तो भंगे परूवेमो ॥ ६२७ ॥
मृद्धोत्तरप्रकृतीनां वन्घोदयसत्त्वस्थानभङ्गा हि ।
भणिता हि त्रिसंयोगे इतो भङ्गान् प्रकृतयामः ॥ ६२७ ॥

अर्थ-इसमकार मूलपकृतियोंके और उत्तरप्रकृतियोंके वंत्रोदयसत्त्वरूप स्थान तथा भंग कहें। इसके बाद अब हम वंध-उदय-सत्ता इनके त्रिसंयोगी मंग्रोंका निरूपण करते हैं॥ई२७॥ , यही कहते हैं;—

अद्विहसत्तछन्वं धरेषु अद्वेष उद्यक्तममंसा । एयविहे तिवियण्पो एयवियण्पो अवंधिन्म ॥ ६२८ ॥ अप्टविधसप्तपद्वन्धकेषु अप्टेब उद्यक्तमांशाः । एकविषे जिविकस्य एकविकन्य अवन्षे ॥ ६२८ ॥

अर्थ — म्लपकृतियों में जानावरणादि ८ प्रकारके वंघवाले अथवा सात प्रकार वंघवाले या छह प्रकारके वंधवाले जीवोंके उदय और सत्त्व आठ आठ प्रकारका ही जानना । जिसके एक प्रकार मूल प्रकृतिका वंघ है उसके उदय ७ प्रकार सत्त्व ८ प्रकार, अथवा उदय—सत्त्व दोनों सात सात प्रकार, अथवा चार चार प्रकारके होनेने तीन मेड होने हैं । जिसके एक प्रकृतिका मी वंघ नहीं है उसके उदय और सत्त्व चार २ प्रकारके होनेसे एक ही विकल्प होता है ॥ ६२८॥

आगे इन त्रिनंयोगी भंगोंको गुणस्थानीमं घटित करते हैं;—

मिरुमे अपुन्यज्ञुगले चिदियं अपमत्तओति पहमहुगं।
मुहुमादिसु तदियादी चंघोदयसत्तमंगेसु॥ ६२९॥
मिल्र अपूर्वयुगले हिनीयमप्रमन इति प्रथमहिकम।
मृह्मादिसु तृनीयादिः चन्योदयसन्त्रमंत्रु॥ ६२९॥

अर्थ — उक्त बंध उद्य सत्त्रके भंगोंमंने गुणस्त्रानोंकी अपेक्षा मिश्रगुणस्त्रान वार अपृत्रेकरण तथा अनिवृत्तिकरण, इन तीन गुणस्त्रानोंमं दूसरा भंग है। अर्थान् सात मृत-प्रकृतिका बंध खार उद्य तथा सत्त्र आठ आठका पाया जाना है। मिश्रके विना अप्रमच-गुणस्त्रानपर्यंत ६ गुणस्त्रानोंमं आठ २ के बंध उद्य मत्त्रकृत पहला खार सातके बंध तथा आठ २ के उद्य सत्त्रकृत दूसरा भंग है। बार मृद्मसांगराय आदि अयोगीपर्यंत क्रमसे तीसरा मंग आदि जानना। अर्थान् छहका बंध आठ २ का उदय सत्त्व, एकका बंध सातका उदय आठका सत्त्व, एकका बंध सात २ का उदय मत्त्व, एकका बंध चार २ का उदय सत्त्व, खार बंधका अभाव उदय सत्त्व चार २ का । इस तरह यथामभव समजना चाहिये॥ ६२९॥

आगे उत्तरमक्तियोंमें त्रिसंयोगी भंगोंको कहते हैं:—
वंधोदयकम्मंसा णाणावरणंतरायिए पंच ।
वंधोपरमेवि तहा उदयंसा होति पंचेय ॥ ६२०॥
वन्योदयकमींशा ज्ञानावरणान्तराययोः पत्र ।
वन्धोपरमेषि तथा उदयंशों भवन्ति पर्धेय ॥ ६२०॥

९ यहा पर अश नाम सत्त्वना है।

अर्थ — ज्ञानावरण और अंतरायकर्मका पांच पांच प्रकृतिरूप वंघ उदय और सत्त्व सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपर्यंत है। और वंघका अभाव होनेपर भी इन दोनोंकी उपशांतमोह और क्षीणमोहमें उदय तथा सत्त्वरूप प्रकृतियां पांच पांच ही हैं॥ ६३०॥

विदियावरणे णववंधगेसु चढुपंचउदय णवसत्ता । छव्वंधगेसु एवं तह चढुवंधे छडंसा थ ॥ ६३१ ॥ उपरद्वंधे चढुपंचउदय णय छच सत्त चढु जुगलं । तिदयं गोदं आउं विभज्ज मोहं परं घोच्छं ॥ ६३२ ॥ जुम्मं । दितीयावरणे नवबन्धकेषु चढुःपश्चोदयः नवसत्ता । पट्वन्धकेषु एवं तथा चढुवेन्धे पढंशाश्च ॥ ६३१ ॥ उपरत्वन्धे चढुःपश्चोदयः णव षट् च सत्त्वं चढुकं युगलम् । रुतीयं गोत्रमायुर्विभज्य मोहं परं वक्ष्ये ॥ ६३२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—दूसरे दर्शनावरणकी ९ प्रकृतियों के वंध करनेवाले मिध्यादृष्टि और सासादनके उदय ५ का अथवा ४ का और सत्ता ९ की ही होती है। इसीप्रकार ६ प्रकृतियों के वंधकके भी उदय और सत्ता जानना। और ४ प्रकृतियों के वंध करनेवाले के पूर्वोक्तप्रकार—उदय चार पांचका सत्त्व नवका तथा ६ का भी सत्त्व पाया जाता है। जिसके वंधका अभाव है उसके उदय तो ४ वा ५ का है और सत्त्व ९ का वा ६ का है, तथा उदय—सत्त्व दोनों ही चार चारका भी है। अब वेदनीय गोत्र आयु, इन तीनों के भंगों का विभागकरके उसके बाद कमसे मोहनीयके भी भंगों को कहंगा॥ ६३१।६३२॥

अव पहले वेदनीयके संगोंको कहते हैं;—

सादासादेकदरं वंधुदया होंति संभवद्वाणे । दोसत्तं जोगित्ति य चिरमे उदयागदं सत्तं ॥ ६३३ ॥ छट्ठोत्ति चारि भंगा दो भंगा होंति जाव जोगिजिणे । चडभंगाऽजोगिजिणे ठाणं पिंड वेयणीयस्स ॥६३४॥ जुम्मं । सातासातैकतरं वन्धोदयौ भवतः संभवस्थाने । द्विसत्त्वं योगीति च चरमे उदयागतं सत्त्वम् ॥ ६३३ ॥ षष्ठ इति चत्वारो भद्गा द्वौ भद्गौ भवतो यावत् योगिजिनम् । चतुर्भेद्गा अयोगिजिने स्थानं प्रति वेदनीयस्य ॥ ६३४ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—साता और असाता इन दोनोंमेसे एक ही का वंघ अथवा उदय योग्यस्थानमें होता है। और सत्त्व दो दो का ही सयोगीपर्यत है। अयोगीके अंत समयमें जिसका उदय उसीका सत्त्व होता है। इसिलये वेदनीयकर्मके गुणस्थानोंकी अपेक्षासे भंग इस प्रकार कहे हैं कि—प्रमत्तगुणस्थानपर्यत चार मंग हैं, सयोगीजिनपर्यत दी मंग होते हैं, और अयोगी गुणस्थानमें ४ मंग हैं ॥ ६३३।६३४॥

आगे गोत्रकर्मके भंग कहते हैं;---

णीचुचाणेगदरं वंधुदया होंति संभवद्वाणे । दोसत्ताजोगित्ति य चरिमे उर्च हवे सत्तं ॥ ६३५ ॥

्नीचोचयोरेकतरं वंधोदयो भवतः संभवस्थाने । द्विसत्त्वमयोगीति च चरमे उर्च भवेत् सत्त्वम् ॥ ६३५ ॥

अर्थ-नीचगोत्र और ऊंचगोत्र इन टोनोंमंसे एक ही का वंध तथा उदय यथायोग्य स्थानोंमं होता है, और सत्त्व अयोगीके द्विचरम समयपर्यंत दोनोंका ही पाया जाता है।

स्थानाम हाता है, आर सत्त्व अयागांक द्विचरम समयपयत दानांका ही पाया जाता और उसके उपरितन समयमें जाकर उचगोत्रका ही सत्त्व पाया जाता है ॥ ६३५ ॥

उचुव्येलिदतेज वाउम्मि य णीचमेव सत्तं तु ॥ । सेसिगिवियले सयले णीचं च दुगं च सत्तं तु ॥ ६३६ ॥ उच्चोद्वेलिततेजिस वायो च नीचमेव सत्त्वं तु ॥ शेवैकविकले सकले नीचं च द्विकं च सत्त्वं तु ॥ ६३६ ॥

अर्थ—जिनके ऊंचगोत्रकी उद्वेलना होगई हे ऐसे तेजकायिक और वायुकायिक जीवेंकि नीचगोत्रका ही सत्त्व है, और रोप एकेन्द्री—विकलेन्द्री तथा पंचंद्री, इनके नीचगोत्रका अथवा दोनोंका ही सत्त्व है ॥ ६३६॥

यही दिखलाते हैं:---

उचुन्वेलिदतेऊ वाऊ सेसे य वियलसयलेस । उप्पण्णपढमकाले णीचं एयं हवे सत्तं ॥ ६३७ ॥ उच्चोह्रेलिततेजसि वायो शेपे च विकलसकलेषु । उत्पन्नप्रथमकाले नीचमेकं भवेत् मत्त्वम् ॥ ६३७ ॥

अर्थ—उच्चगोत्रकी उद्वेलना सिंहत तेजकायिक और वायुकायिक जीवोंके एक नीचगो-त्रका ही सत्त्व है। और ये दोनों मरण कर जिनमें उत्पन्न हों ऐसे एकेन्द्री-विकलेंद्री और पंचेन्द्री तिर्थचोंमें उत्पन्न होनेके अंतर्धहर्तकाल पहले एक नीचगोत्रका ही सत्त्व हैं; पीछे उच्चगोत्रको वांधनेपर दोनोंका सत्त्व होता है ॥ ६३० ॥

मिच्छादिगोदभंगा पण चहु तिसु दोण्णि अट्टडाणेसु। एकेका जोगिजिणे दो भंगा होति णियमेण ॥ ६३८॥ गिज्यादी गोयभद्गाः पद्म चत्वारः त्रिष्ठ ही अष्टस्मानेष्ठ । एकेकः अधोगिजिने ही भद्गी भवन्ति नियमेन ॥ ६३८॥ .

िं अर्थ — गुणसार्नीकी अपेक्षासे गीत्रकर्मके भंग नियमसे मिथ्यादृष्टि और सासादन गुण-स्थानमें कमसे ५ और ४ होते हैं। मिश्रादि तीन गुणस्थानोंमें दो दो मंग हैं। प्रमत्तादि आठ गुणस्थानोंमें गोत्रकर्मका एक एक ही मंग है। और अयोगकेवलीके दो मंग होते हैं॥ ६३८॥

आगे आयुकर्मके मंग १३ गाथाओंसे कहते हैं;—

सुरणिरया णरितिरियं छम्मासविसिट्टगे सगाउस्स । णरितिरिया सवाउं तिभागसेसिम्म उक्कस्सं ॥ ६३९ ॥ भोगभुमा देवाउं छम्मासविसिट्टगे य वंधंति । इगिविगला णरितिरियं तेउदुगा सत्तगा तिरियं ॥६४०॥ जुम्मं । सुरिनरया नरितर्थव्वं षण्मासाविष्ठिष्टके स्वकायुषः । नरितर्थव्वं षण्मासाविष्ठिष्टके स्वकायुषः । नरितर्थव्वं पण्मासाविष्ठिष्टके स्वकायुषः । भोगभूमा देवायुः षण्मासाविष्ठिष्टके च वक्षन्ति । एकविकला नरितर्थव्वं तेजोद्विकी सप्तकाः तिर्थव्वम् ॥ ६४० ॥ युग्मम् ।

अर्थ-अपनी मुख्यमान आयुके अधिकसे अधिक ६ महीने शेप रहनेपर देव और नारकी मनुष्याय अथवा तिर्थचायुका ही बंध करते हैं । तथा मनुष्य और तिर्थच-अपनी आयुके तीसरे मागके शेष रहनेपर चारों आयुओं मेंसे योग्यतानुसार किसी भी एकको बांधते हैं । मोगभूमिया जीव अपनी आयुके ६ महीने बाकी रहनेपर देवायुका ही बंध करते हैं । एकेन्द्री और विकल्प्रय जीव, मनुष्यायु वा तिर्थचायु दोंनों मेंसे किसी एकको बांधते हैं; परंतु तेजकायिक-वायुकायिक जीव और सातवी पृथिवीक नारकी तिर्यचआयुका ही बंध करते हैं ॥ ६३९।६४०॥

इसप्रकार आयुके वंधसरूपको कहकर अब आयुके उदय-सत्त्वको कहते हैं;— सगसगगदीणमाउं उदेदि वंधे उदिएणगेण समं । दो सत्ता हु अवंधे एकं उदयागदं सत्तं ॥ ६४१ ॥ सकस्तकगतीनामायुक्देति वन्धे उदीर्णकेन समम् । द्रे सत्त्वे हि अबन्धे एकमुदयागतं सत्त्वम् ॥ ६४१ ॥

अर्थ नारकी आदि जीवोंके अपनी अपनी गतिकी एक आयुका तो उद्य ही होता है। अर परमवकी आयुका भी वंध हो जावे तो उनके उदयहर आयुसहित दो आयुकी सत्ता होती है। और जो परमवकी आयुका वंध न हो तो एक ही उदयागत आयुकी सत्ता रहती है; ऐसा नियमसे जानना ॥ ६४१ ॥

एके एकं आऊ एकभवे वंधमेदि जोग्गपर्दे । · 'अडवारं वा तत्थिवि तिभागसेसे व सर्व्वत्थ ॥ ६४२ ॥ एकस्मिन्नेकमायुरेकभवे चन्धमेति योग्यपदे । अष्टवारं चा तत्रापि त्रिमानञेषे एव मर्वत्र ॥ ६४२ ॥

अर्थ-एक जीवके एक भवमें एक ही आयु वंधरूप होती है। सो भी वह योग्यकालमें आठवार ही वंधती है, तथा वहांपर भी वह सब जगह आयुका तीसरा २ भाग दोप रहनेपर ही वंधती है।। ६४२॥

इगिवारं विज्ञत्ता वही हाणी अवद्विदी होदि। ओवद्वणघादो पुण परिणामवसेण जीवाणं ॥ ६४३॥ एकवारं वर्जियत्वा वृद्धिः हानिः अविश्वितः भवति। अपवर्तनघातः पुनः परिणामवशेन जीवानाम्॥ ६४३॥

अर्थ—पृत्रेकथित आठ अपकर्पणों (त्रिमागों) में पहलीवारके विना द्वितीयादिवारमें जो पहले वारमें आयु वांची थी उसीकी स्थितिकी वृद्धि वा हानि अथवा अवस्थिति होती है। और आयुक्ते वंघ करनेपर जीवेंकि परिणामेंकि निमित्तने उदयप्राप्त आयुका अपवर्तन्यात (कदलीघात—घटजाना) भी होता है. भावार्थ—आठ अपकर्पणोंगें समीके अन्दर आयुका वंघ हो ही ऐसा नियम नहीं है. जहांपर आयुवंघके निमित्त मिलते हैं वहीं वंघ होता है. तथा जिस अपकर्पणमें जिस आयुका वंघ हो जाता है उसके अनंतर उसी आयुका वंघ होता है, परन्तु परिणामोंके अनुसार उसकी स्थिति कम जादे या अवस्थित हो सकती है. तथा उसका उदय आनेपर कदलीघात भी हो सकता है। ६४३॥

एवमवंधे वंधे उवरदवंधेवि होति भंगा हु।
एकरसेकिम्मि भवे एकाउं पिंड तये णियमा ॥ ६४४॥
एवमवन्वे वन्वे उपरतवन्वेषि भवन्ति भन्ना हि।
एकस्थैकिस्मिन् भवे एकायुः प्रति वयो नियमात्॥ ६४४॥

अर्थ—इसप्रकार वंध होनेपर अथवा वन्ध नहीं होनेपर व उपरत वंध अवस्थामें एक जीवके एक पर्यायमें एक एक आयुके प्रति तीन तीन भंग नियमसे होते हैं. भावार्थ—किसी भी जीवके आगामी आयुके वंधकी अपेक्षामें तीन भंग हो सकते हैं. आगामी आयुका मृत कालमें वंध न हुआ हो कितु वर्तमानमें वंध हो रहा हो वहां पहला वंधन्तप भंग, और जहां मृतमें भी वंध न हुआ हो और वर्तमानमें भी न हो रहा हो वहां वृसरा अवंध रूप भंग, और जहां मृतकालमें वंध हुआ हो वर्तमानमें न हो रहा हो वहां उपरावंध तीसरा भंग होता है ॥ ६४४॥

एकाउम्स तिभंगा संभवशाक्तहिं ताडिदे णाणा। जीवे इगिभवभंगा रूकणगुणुणमसरित्वे ॥ ६४५ ॥ एकायुपः त्रिमङ्गा संभवायुभिस्ताडिते नाना । जीवेषु एकभवभङ्गा रूपोनगुणोनमसदृशे ॥ ६४५ ॥

अर्थ—उक्त एक एक आयुके तीन तीन भंगोंको विवक्षित गतिमें संभव होनेवाली आयुकी संख्यासे गुणा करनेपर नाना जीवोंकी अपेक्षा एक एक भवके मंग निष्पन्न होते हैं। सो देव नारकमें दो २ आयुका ही वंध संभव है, अतः वहां छह २ मंग होते हें। और मनुष्य तिर्थेचोंके चारोंका वंध संभव है, अतः ३ को ४ से गुणनेपर वारह मंग होते हें। और अपुनुकक्त भंगोंकी अपेक्षा वध्यमान आयुकी संख्यारूप गुणाकारमें एक घटाके जो प्रमाण हो उसे पूर्वकथित मंगोंमें घटानेसे अपुनुकक्त मंग होते हैं। अतएव देव नारकमें पांच २ और मनुष्य तिर्थेचमें नौ नौ मंग अपुनुकक्त समझने चाहिये॥ ६४५॥

्र अव गुणसानोंमें आयुके अपुनरुक्त भंगोंको दिखाते हैं;—

पण णव णव पण भंगा आउचउकेसु होति मिच्छिमि । णिरयाउनेघभंगेणूणा ते चेव विदियगुणे ॥ ६४६ ॥ पञ्च नव नव पञ्च मङ्गा आयुश्चतुष्केषु भवन्ति मिथ्ये । निरयायुर्वन्घभङ्गेनोनास्ते चैव द्वितीयगुणे ॥ ६४६ ॥

् अर्थु—वे अपुनरुक्त मंग मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं नरकादिगतिमें चार आयुओंके क्रमसे ५, ९, ९, ५ जानना चाहिये। और दूसरे गुणस्थानमें नरकायुके विना वंघरूप मंग होते हैं, अतएव वहांपर ५, ८, ८, ५ मंग जानना॥ ६४६॥

सवाउनंधभंगेणूणा मिस्सम्मि अयदसुरणिरये । णरतिरिये तिरियाऊ तिण्णाउगनंधभंगूणा ॥ ६४७ ॥

ं सर्वायुर्वेन्घभद्गेनोना मिश्रे अयतसुरनिरये । नरतिरश्चि तिर्थेगायुः त्रिकायुष्कवन्घभद्गोनाः ॥ ६४७ ॥

अर्थ-जो कि पहले आयुवंघकी अपेक्षा भंग कहे गये थे वे सब कमकरनेसे मिश्रगुण-स्थानमें नरकादि गतियों में कमसे ३, ५, ५, ३ मंग होते हैं, और असंयत गुणस्थानमें देव-नरकगतिमें तो तिर्थचआयुका वंघरूप भंग न होनेसे चार चार मंग हैं तथा मनुष्य तिर्थचगतिमें आयुवंघकी अपेक्षा नरकितर्थचमनुष्यायुवंधरूप तीन भंग न होनेसे छह छह मंग हैं, क्योंकि इनके वंधका सासादनगुणस्थानमें ही व्युच्छेद (वंघका अभाव) हो जाता है ॥ ६४७॥

देस णरे तिरिये तियतियभंगा होति छट्टसत्तमगे । तियभंगा उवसमगे दोहो खवगेस्र एकेको ॥ ६४८ ॥

- रेशे नरे तिरश्चि त्रिकत्रिकमङ्गा भवन्ति पष्टसप्तमके ।
- े त्रिकमङ्गा उपशमके हो हो क्षपकेषु एकैकः ॥ ६४८ ॥

अर्थ-देशसंयत गुणस्थानमें तिर्यच जीर मनुष्योमें वंध-अर्वध-उपरतवंधकी अपेक्षा तीन तीन भंग होते हैं। छठे सातवें गुणस्थानमें मनुप्यके ही और देवायुके वंघकी ही अपेक्षा तीन तीन भंग होते हैं। उपशमश्रेणीमें देवायुका भी वंघ न होनेसे देवायुके अवंध-उप-रतवंघकी अपेक्षा दो दो भंग हैं। और क्षपकश्रेणीमं उपरतवंघके मी न होनेसे अवंघकी अपेक्षा एक एक ही मंग है ऐसा जानना चाहिये ॥ ६४८ ॥

आगे गुणसानोंमें जो सब गतियों संबंधी आयुके भंग कहे गये हैं उन सबका जोड़ कहते हैं:-

> अडछवीसं सोलस वीसं छत्तिगतिगं च चदुसु दुगं। असरिसभंगा तत्तो अजोगिअंतेस एकेको ॥ ६४९ ॥ अप्टपिंड्सितिः पोडम विंशतिः पड् त्रिकत्रिकं च चतुर्पु हिकम् । असहगर्भगाः तत अयोग्यन्तेषु एकैकः ॥ ६४९ ॥

अर्थ-सव मिलकर अपुनरुक्तमंग मिध्यादृष्टि आदि ७ गुणस्यानों में ममसे २८, २६, १६, २०, ६, ३, ३, हैं। उपशमश्रेणीवाले चार गुणस्थानों में दो दो भंग जानना। उसके वाद क्षपकश्रेणीमें अपूर्वकरणसे लेकर अयोगिगुणस्थानतक एक एक भंग कहा गया है ॥ ६४९ ॥

आगे वेदनीय-गोत्र-आयु इन तीनोंके मिध्यादृष्टिआदि सब गुणस्वानोंमें भंगोंकी संख्या कहते हैं:--

> वादारुं पणुवीसं सोलसअहियं सयं च वेयणिये। गोदे आउम्मि हवे मिच्छादिअजोगिणो भंगा ॥ ६५० ॥ द्वाचत्वारिंशत पश्वविंशतिः पोडशाधिकं शतं च येदनीये । गोत्रे आयुपि भवेयुः मिथ्याद्ययोगिनो भङ्गाः ॥ ६५० ॥

अर्थ-पहले जो मिध्यादृष्टि आदि अयोगीपर्यंत गुणस्थानों मेंग कहे हैं वे सब मिलकर वेदनीयके ४२, गोत्रके २५ और आयुके ११६ होते हैं ॥ ६५० ॥

आगे वेदनीय-गोत्र-आयु इनके सामान्यरीतिसे पूर्वोक्त मूल भंगोंकी संख्या कहते हैं;--

वेयणिये अडभंगा गोदे सत्तेव होंति भंगा हु। पण णव णव पण भंगा आउचउकेस विसरित्या ॥ ६५१ ॥ वेदनीये अष्ट भङ्गा गोत्रे सप्तेव भवन्ति भङ्गा हि । पश्च नव नव पश्च भङ्गा आयुभ्यतुष्केषु विसद्दशाः ॥ ६५१ ॥

अर्ध-पूर्वोक्त भंगोंमें अपुनरुक्त मूल भंग वेदनीयके ८, जीर गोत्रके ७ होते हैं। तथा चारी आयुओंके कमसे ५, ९, ९, ५ भंग होते हैं ॥ ६५१ ॥ जागे मोहनीयके त्रिसंयोगी भंगोंको कहते हैं:-

मोहस्स-य वंधोदयसत्तद्वाणाण सन्त्रभंगा हु । पत्तेउत्तं य हवे तियसंजोगेवि सन्त्रत्य ॥ ६५२ ॥ मोहस्य च वन्धोदयसत्त्वस्थानानां सर्वभङ्गा हि । - प्रत्येकोक्तं च भवन्ति त्रिकसयोगेषि सर्वत्र ।। ६५२ ॥

अर्थ-मोहनीयकर्मके वंघ उदय सत्त्वस्थानों के सब भंग जिसतरह पहले जुदे २ कहे थे उसीतरह वंघादिके संयोगरूप त्रिसंयोगमें मी सब जगह भंग होते हैं ॥ ६५२ ॥ आगे गुणस्थानों में मोहके स्थानोंकी संख्या कहते हैं;—

अद्यस एको वंधो उदया चढु ति दुसु चउसु चत्तारि ।
तिणिण य कमसो सत्तं तिण्णेगढु चउसु पणग तियं ॥६५३॥
अणियद्वीवंधितयं पणदुगएकारसुहुमउदयंसा ।
इगि चत्तारि य संते सत्तं तिण्णेय मोहस्स ॥ ६५४॥ जुम्मं ।
अष्टसु एको वन्ध उदयाः चत्वारः त्रयः द्वयोः चतुर्षु चत्वारः ।
त्रीणि च क्रमञः सत्त्वं त्र्येकद्विकं चतुर्षु पश्चकं त्रिकम् ॥ ६५३॥
अनिवृत्तियन्धित्रकं पश्चद्विकैकाद्श सूक्ष्मोद्यांशाः ।
एकः चत्वारश्च शान्ते सत्त्वं त्रीण्येव मोहस्य ॥ ६५४॥ ग्रुग्मम् ।

अर्थ—मोहनीयके पूर्वोक्त वंघ उदय सत्त्वस्थानों यथासंभव वंघस्थान मिथ्यादृष्टि आदि ८ गुणस्थानों तो एक एक ही है । उदयस्थान पहले गुणस्थानों ४, इससे आगे दो गुणस्थानों तीन तीन और इसके वाद चार गुणस्थानों चार चार तथा एक में तीन—इसतरह कमसे जानना । और सत्त्वस्थान हें वे कमसे मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानमें तो ३, १, २ जानना, इसके वाद चार गुणस्थानों पांच पाच, इससे आगे के एक गुणस्थानमें ३ ही हैं। और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें वंघ उदय सत्त्वस्थान कमसे ५, २, ११ जानने चाहिये। सङ्ग्मसांपरायमें वंघस्थानका अभाव हे, उदयस्थान और सत्त्वस्थान कमसे १ और १ हें। और उपगांतकपाय नामा ग्यारह्वें गुणस्थानमें वंघ तथा उदयका भी अभाव होनेसे केवल सत्त्वस्थान ही ३ पाये जाते हैं॥ ६५३।६५४॥

आगे वे कौन २ से स्थान हैं उनको दिखाते हैं;---

वावीसं दसयचऊ अडवीसतियं च मिन्छवंधादी । इगिवीसं णवयतियं अड्डावीसे च विदियगुणे ॥ ६५५ ॥

्-द्वाविंगतिः दशकचतुष्कमष्टाविंगतित्रिकं च मिथ्ये वन्धादिः।

एकविंशतिः नवकत्रिकमष्टाविंशतिख्य द्वितीयगुणे ॥ ६५५ ॥ --

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणसानमें वंघ उदय सत्त्वसान कमसे २२ का एक, १० वें को लेकर, वार, और २८ के को लेकर तीन हैं। और सासादनगुणसानमें वंघसान २१ का एक,

उदयस्थान ९ के से लेकर तीन-अर्थात् ९ का ८ का ७ का. तथा सत्त्वस्थान एक २८ का ही जानना चाहिये॥ ६५५॥

> सत्तरसं णवयतियं अडचउवीसं पुणोवि सत्तरसं । णवचड अडचउवीस य तिवीसतियमंसयं चडसु ॥ ६५६ ॥ सप्तद्य नवकत्रयमष्टचतुर्विशं पुनरिष सप्तद्श । नवचतुष्कमष्टचतुर्विशं च त्रयोविशत्रयमंशकं चतुर्पु ॥ ६५६ ॥

अर्थ—मिश्रगुणस्थानमें वंध उदय सत्त्वस्थान ये तीनों क्रमसे १७ का. ९ को आदिलेकर तीन, तथा २८–२४ के दो स्थान हैं। उसके वाद सत्यतगुणस्थानमें वंघादि तीन
क्रमसे १७ का, ९ को आदिलेकर चार स्थान, २८–२४ के दो स्थार २३ को आदिलेकर
तीन इसतरह कुल पांच, हैं। इसीतरह ये ही ५ सत्त्वस्थान सत्त्यतादि सप्रमत्तगुणस्थानतक
चार गुणस्थानोंमें भी जानने चाहिये॥ ६५६॥

तेरद्वज देसे पमदिदरे णव सगादिचत्तारि । तो णवगं छादितियं अडचउरिगिवीसयं च वंधतियं ॥ ६५७ ॥ त्रयोदश अष्टचतुष्कं देशे प्रमत्तेतरयोः नव सप्तकादिचत्वारि । अतो नवकं पडादित्रयमष्टचतुरेकविंशकं च वंधत्रयम् ॥ ६५७ ॥

अर्थ—देशसंयतगुणस्थानमें वंघ उदय सत्त्व ये तीनों स्थान क्रमसे १३ का, ८ को आदिलेकर चार स्थान, तथा पूर्ववत ५ हैं। प्रमचगुणस्थान और अप्रमचगुणस्थान इन दोनों में वंघादिस्थान क्रमसे ९ का, ७ को लेकर चार, तथा पहलेकी तरह ५ हैं। इसके याद अपूर्वकरण गुणस्थानमें तीनों स्थान क्रमसे ९ का, ६ को आदिलेकर तीन, जीर २८-२१-२१ का इसप्रकार तीन हैं, और क्षपकके एक २१ का ही स्थान है॥६५०॥

पंचादिपंचवंधो णवमगुणे दोण्णि एकसुदयो हु। अद्वचहुरेकवीसं तेरादीअद्वयं सत्तं ॥ ६५८ ॥ पश्चादिपश्चवन्धो नवमगुणे ही एक उदयस्तु। अष्टचतुरेकविंशं त्रयोदशादाष्टकं सत्त्वम् ॥ ६५८ ॥

अर्थ—नवमे गुणस्थानमें ५ को आदिलेकर पांच वधस्थान हैं। २ का १ का इसप्रकार दो उदयस्थान हैं। और २८-२४-२१ का इसतरह तीन सत्त्वस्थान हैं। तथा सपक ने- णीवालेके १२ के को आदिलेकर ८ सत्त्वस्थान हैं। इसके जपर मोहक दंभका समाव हैं अत एव वहांपर उदय और सत्व दोकेही स्थान समजने चाहिने ॥ ६५८॥

लोहेकुदओ सुहुमे अडचउरिगिवीसमकयं सत्तं । अडचउरिगिवीसंसा संते मोहस्स गुणठाणे ॥ ६५९ ॥ होभैकोद्यः सृष्टमे अष्टचतुरेकविंगमेकं सत्त्वम् । अष्टचतुरेकविंगांगाः गान्ते मोहस्य गुणस्थाने ॥ ६५९ ॥

अर्थ-स्क्ष्मसांपरायगुणस्थानमें उदयस्थान एक स्क्ष्मलोमस्य ही है। और सत्त्वस्थान २८-२४-२१ के तीन किंतु क्षपकश्रेणीवालेके १ प्रकृतिस्य एक ही है। इसके जपर मोहके उदयका भी अभाव है। अतएव उपजातकपाय गुणस्थानमें सत्त्वस्थान ही हैं और वे २८-२४-२१ के तीन हैं। यहां पर इतना और विशेष समझना कि जिस प्रकार दगवें गुणस्थानमें वंघस्थानका अभाव होनेसे उदयसत्त्वके ही दो स्थान कहे हैं और ग्यारहवेंमें उदयका भी अभाव होनेसे एक सत्त्वका ही स्थान कहा है, उसी प्रकार उपजांत मोहसे आगे मोहका सत्त्व भी नहीं रहता अतएव उसका भी वर्णन नहीं किया है। इसपकार मोहनीयके वंघादि स्थान गुणस्थानोंमें जानने चाहिये॥ ६५९॥

आगे मोहनीयके वध उदय और सत्त्वस्थानोंके त्रिसंयोगमें जो विशेषता है उसको दिखाते हैं:—

वंधपदे उदयंसा उदयद्वाणेवि वंध सत्तं च । सत्ते वंधुदयपदं इगिअधिकरणे दुगाधेज्ञं ॥ ६६० ॥ वन्धपदे उदयांशा उदयस्थानेपि वन्धः सत्त्वं च । सत्त्वे वन्धोदयपदमेकाधिकरणे द्विकाधेयम् ॥ ६६० ॥

अर्थ--वन्धसानमें 'उडयसान और सत्त्वसान ये दो सान, उदयसानमें वंधसान और सत्त्वसान, तथा सत्त्वसानमें भी वंधसान और उदयसान होते हैं। इसप्रकार एक अधिकरणमें दो आधेय रहते हैं ऐसा समझना चाहिये॥ ६६०॥

उनमेंसे पहले वंघस्थानमें उदय-सत्त्वस्थानोंको कहते हैं;---

वावीसयादिवंधेसुदयंसा चहुतितिगिचलपंच। तिसु इगि छद्दो अठ य एकं पंचेव तिद्वाणे ॥ ६६१॥ द्वावशकादियन्वेपूद्यांगाः चतुस्तित्रिकेकचतुःपञ्च। त्रिप्नेकः पट् द्वौ अष्ट च एकः पञ्चेष त्रिस्थाने॥ ६६१॥

अर्थ — धाईसके खानको आदिलेकर वंधखानों में कमसे उद्यक्षान और सस्वस्थान इस प्रकार हैं; — २२ के में १ उद्यक्षान और २ सत्वस्थान हैं, दूसरे वंधखानमें ३ उद्यक्षान १ सस्वस्थान है, इससे आगेके तीन खानोंमें उद्यक्षान चार चार और सत्वस्थान पांच पांच हें, इसके वाद एक वंधखानमें उद्यक्षान १ सस्वस्थान ६ हैं, उससे आगेके एक वंधखानमें उद्यक्षान २ सत्त्वस्थान २ और सत्त्वस्थान २ सत्त्वस्थान २ और सत्त्वस्थान पांच पांच हैं ॥ ६६१ ॥

**आगे उन्हीं उदयादिस्थानोंको दिखाते हैं**;

दसयचक पर्ढमितयं णवतियमख्वीसयं णवादिचक । अडचदुतिदुइगिवीसं अडचदु पुर्व व सत्तं तु ॥ ६६२ ॥ द्शकचतुष्कं प्रथमत्रिकं नवत्रिकमष्टाविंशकं नवादिचतुष्कम् । अष्टचतुस्त्रिद्धपेकविंशमष्टचतुष्कं पूर्व व सत्त्वं तु ॥ ६६२ ॥

अर्थ—उन उदयादिस्थानों में से वाईसके वंघस्थानमें १० के स्थानको आदिलेकर नार उदयस्थान हैं और २८ को आदिलेकर तीन सत्त्वस्थान हैं। २१ के वंधस्थानमें ९ के स्थानसे लेकर तीन उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान एक अट्टाईसका ही है। १७ के वंध-स्थानमें ९ के स्थानसे लेकर ४ उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान २८—२४—२३—२२—२१ के पांच हैं। १३ के वधस्थानमें ८ के स्थानसे लेकर ४ उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान पूर्व कहे हुए ५ हैं॥ ६६२॥

सगचउ पुर्व वंसा दुगमडचउरेकवीस तेरतियं। दुगमेकं च य सत्तं पुर्व वा अत्थि पणगदुगं ॥ ६६३ ॥ सप्तचतुष्कं पूर्व वांशा द्विकगप्रचतुरेकविंगं त्रयोद्गत्रयम्। द्विकमेकं च च सत्त्वं पूर्व वा अस्ति पश्चकद्विकम् ॥ ६६३ ॥

अर्थ—९ के वंधस्थानमें ७ को आदिलेकर ४ उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान पूर्वक-थित ५ हैं। ५ के वंधस्थानमें २ का ही एक उदयस्थान है और सत्त्वस्थान उपशमक के २८-२४-२१ के तीन तथा क्षपक के १३ से लेकर तीन, इसमकार ६ हैं। ४ के वंधस्थानमें २ और १ प्रकृतिरूप दो उदयस्थान हैं और सत्त्वस्थान पूर्वीक्त कहे हुए ६ तथा पांच को आदिलेकर २ इसतरह ८ हैं॥ ६६३॥

तिसु एकेकं उदओ अडचउरिगिवीससत्तसंजुतं । चढुतिदयं तिदयदुगं दो एकं मोहणीयस्स ॥ ६६४ ॥

त्रिषु एकैक उदय अष्टचतुरेकविंगसत्वसंयुक्तम् । चतुस्त्रितयं त्रितयद्विकं द्वे एक मोहनीयस्य ॥ ६६४ ॥

अर्थ—२-२-१ प्रकृतिरूप तीन वंधसानों उदयसान एक एक प्रकृतिरूप ही हैं और सत्त्वसान २८-२४-२१ के तीन और तीनके वंध सानके ४-३ के दो खानोंको मिलानेसे कुल ५ होते हैं। २ के वंधसानमें २-३ के सानोंको पृवेंक्त तीन सानोंने मिलानेसे ५ होते हैं। तथा १ के वधसानमें सत्त्वसान पृवेंक्त तीन सानोंने २-१ के सानको मिलानेसे ५ हो जाते हैं। भावार्थ-जिस जीवक जिम समयमें २२ का वंभ है उसके उदय १० का अथवा ९ का वा ८ का अथवा ७ का भी पाया जाता है दौर सत्त्व २८ का २७ का अथवा २६ का भी पाया जाता है। इन्निरह आगेका कथन भी समरालेना ॥ इसप्रकार मोहनीयके वंधस्थानोंको अधिकरण मानके उदय सत्त्व इन दोनेकि आधियरूप भंग गुणस्थानोंकी विवक्षासे यहां कहे गये हैं; किन्तु तत्त्व प्रकृतियोंनी वभ

उदयकी व्युच्छित्ति और क्षपणा उद्वेलना करि सत्त्वव्युच्छित्तिको भी ध्यानमें लेकर इन भंगोंको समझलेना चाहिये ॥ ६६४ ॥

ं आगे उदयस्थानको अधिकरण वनाके वंघस्थान और सत्त्वस्थानके आघेयरूप भंगोंको कहते हैं:—

दसञादिसु वंधंसा इगितिय तियछक चारिसत्तं च ।
पणपण तियपण दुगपण इगितिग दुगछचऊणवयं ॥ ६६५ ॥
दशकादिपु वन्धांना एकत्रिकं त्रिकपटूं चतुःसप्त च ।
पञ्चपञ्च त्रिकपञ्च द्विकपञ्च एकत्रिकं द्विकपट् चतुर्नवकम् ॥ ६६५ ॥

अर्थ—१० के स्थानको आदि लेकर उदयसानोंमें वंधस्थान और सत्त्वस्थान क्रमसे १–३, ३–६, ४–७, ५–५, ३–५, २–५, १–३, २–६, और ४–९ जानने चाहिये॥ ६६५॥

अव वे कौनसे हें सो दिखाते हैं;—

पढमं पढमतिचलपणसत्तरितग चढुसु वंधयं कमसो । पढमतिल्सगमलचलितुइगिवीसंसयं दोसु ॥ ६६६ ॥ प्रथमं प्रथमत्रिचतुःपञ्चसप्तदशत्रिकं चतुर्षु वन्धकं क्रमशः । प्रथमत्रिपट्सप्त अष्टचतुस्तिहिकैकविंशांशकं ह्योः ॥ ६६६ ॥

अर्थ—पहले १० के उदयक्षानमें वंघत्यान पहला (२२ का) है, उसके बाद चार स्थानों में ममसे २२ के को आदि लेकर ३, और २२ के को आदि लेकर ४, तथा २२ के को आदि लेकर ५, एवं १७ के स्थानको आदि लेकर तीन वंघत्यान हैं । और सत्त्वस्थान पहले वंघत्यानमें २८ आदिके तीन हैं, दूसरेमें पहले २८ के को आदिलेकर ६ हैं, तीसरेमें २८ के को आदि लेकर ७ हैं, और चौथा तथा पांचवां इन दो उदयस्थान नोंमें २८-२४-२३-२२-२१ के इसतरह पांच सत्त्वस्थान हैं॥ ६६६॥

तेरदु पुद्यं वंसा णवमडचउरेक्कवीससत्तमदो । पणदुगमडचउरेकावीसं तेरसतियं सत्तं ॥ ६६७ ॥ त्रयोदशद्विकं पूर्वं बांगा नवममष्टचतुरेकविशसत्त्वमतः । पञ्चद्विकमष्टचतुरेकविशं त्रयोदशत्रिकं सत्त्वम् ॥ ६६७ ॥

अर्थ—पांचप्रकृतिके उद्यक्षानमें १३ के खानको लेकर दो वंघखान हैं और सत्त्व-खान पहलेकी तुर्ह ५ हैं, चाने उदयखानमें ९ का ही वंघखान है और २८-२१-२१ के तीन सत्त्वखान हैं, उसके बाद २ के उदयखानमें ५ के खानको लेकर दो ही बंघखान हैं और २८-२१-२१ के तीन और १३ के को आदि लेकर तीन, इसतरह ६ सत्त्व-खान हैं ॥ ६६७॥ चिरमे चहितिदुगेकं अष्टयचहुरेकसंजुदं वीसं।
एकारादीसन्दं कमेण ते मोहणीयस्स ॥ ६६८॥
चरमे चतुिक्षिद्विकेकमष्टकचतुरेकसंयुतं विशम्।
एकाद्गादिसर्वं कमेण तानि मोहनीयस्य ॥ ६६८॥

अर्थ-अंतके १ प्रकृतिवाले उदयस्थानमें १-३-२-१ के चार वंधस्थान हैं जीर २८-२४-२१ के तीन स्थान और ११ के स्थानसे लेकर ६ स्थान. इसप्रकार सब ९ सत्त्वस्थान हैं। इसरीतिसे ये सब मोहनीयके स्थान क्रमसे जानने चाहिये॥ ६६८॥

आगे सत्त्वको अधिकरण मानके और वंधउदयको आधेयरूप समजकर भंगोंको कहते हैं;—

सत्तपदे वंधुदया दसणव इगिति हुमु अडड तिवण हुमु । अडसग हुगि हुसु विविगिगि हुगि तिसु इगिसुण्णमेकं च॥६६९॥ सत्त्वपदे वन्धोदया दशनव एकत्रिकं हयोः अष्टाष्ट त्रिपद्म ह्योः । अष्टसप्त ट्यंकं हृयोः हिहिकमेकंकं ट्यंकं त्रिषु एकश्न्यमेकं च ॥ ६६९॥

अर्थ—२८ के स्थानको आदिलेकर सत्त्वस्थानों ने कमसे वंध कार उदयसान करें हैं वे इस प्रकार हैं कि पहले स्थानमें १०—२, उसके बाद दो स्थानों १—३, उनके आगेके स्थानमें ८—८, उसके बाद दो स्थानों ३—५, उससे आगेके स्थानमें ८—७, उसके बाद दो स्थानों २—१, उसके बाद दो स्थानों २—१, उसके बाद दो स्थानों २—१, उसके बाद १—१, उसके बाद तीन स्थानों २—१ स्थार एक सत्त्वस्थानमें १ अथवा सून्य और १ स्थान हैं ॥ ६६९ ॥

अन उन्हीं स्थानोंको दिखाते हैं;—

सन्वं सयलं पढमं दसतिय दुसु सत्तरादियं सन्वं ।
णवयप्पहुदीसयलं सत्तरित णवादिपण दुपदे ॥ ६७० ॥
सत्तरसादि अडादीसन्वं पण चारि दोण्णि दुसु तत्तो ।
पंचचडक दुगेकं चदुरिगि चदुतिण्णि एकं च ॥ ६७१ ॥
तत्तो तियदुगमेकं दुप्पयडीण्क्रमेक्टाणं च ।
इगिणमवंधो चिरमे एउदओं मोहणीयरस ॥६७२॥ विसेमयं ।
सर्व सकलं प्रथमं द्यात्रकं द्वयोः सपद्यादिकं मर्वम् ।
नवकप्रभृति सकलं सपद्यात्रकं नवादिपद्य द्विपदे ॥ ६७० ॥
सप्तद्यादि अष्टादि सर्व पद्म चरमारि दे हयोः तनः ।
पद्मचतुष्कं दिक्कं चतुरेकं चतुर्काणि एवं च ॥ ६७१ ॥
ततः त्रिकद्विकमेकं दिप्रकृत्येकमेकस्थानं च ।
एक्रनभोवन्यो चरमे एकोदयो मोहनीयन्य ॥ ६७२ ॥ विशेष्यम् ।

अर्थ—मोहनीयके सत्त्वस्थानों में पहले २८ के सत्त्वस्थानमें वंधस्थान २२ को लेकर सव (१०) बीर उदयस्थान १० को आदि लेकर सव (९), उसके वाद २७ छीर २६ के दो स्थानों वंधस्थान एक २२ ही का और उदयस्थान १० को लेकर तीन, २४ के सत्त्वस्थानमें वंधस्थान १० को लेकर सव (८) और ९ को लेकर उदयस्थान सव (८), उसके वाद २३ और २२ के दो सत्त्वस्थानों १० को लेकर तीन वंधस्थान और ९ को लेकर पांच उदयस्थान हैं । २१ के सत्त्वस्थानमें वंधस्थान १० को लेकर सव (८) हैं और उदयस्थान ८ को आदि लेकर सव (७) हैं। उसके वाद १३ और १२ के दो सत्त्वस्थानों वंधस्थान पांच और चारके दो हैं, तथा उदयस्थान दोका ही है। उसके वाद-११ के स्थानमें ५ छीर चारके वंधस्थान दो छीर उदयस्थान २ और १ के दो, तथा ५ के सत्त्वस्थानमें वंधस्थान १ हीका और उदयस्थान १ हीका है। और १ के सत्त्वस्थानमें १ छीर ३ के दो वंधस्थान और उदयस्थान १ हीका है। उसके वाद ३ के सत्त्वस्थानमें १ छीर ३ के दो वंधस्थान और १ हीका एक है, २ के सत्त्वस्थानमें २ और १ के दो और १ हीका एक है। और १ के दो और १ हीका एक है। और १ के सत्त्वस्थानमें वंधस्थान १ का स्था हि। इ००। ६०१। ६०२॥

जागे मोहनीयके वध उदय और सत्त्वमें दो को आधार एक को आध्य बनाकर भंग कहते हैं;—

वंधुद्ये सत्तपदं वंधंसे णेयमुद्यठाणं च ।
उदयंसे वंधपदं दुट्टाणाधारमेक्कमाधेजं ॥ ६७३ ॥
वन्धोद्ये सत्त्वपदं वन्धांशे ज्ञेयमुद्यस्थानं च ।
उदयांशे वन्धपदं द्विस्थानाधारमेकमाधेयम् ॥ ६७३ ॥

अर्थ—वंघ उदयके खानोंमें सत्त्वखान, वंघसत्त्वखानोंमें उदयखान और उदय सत्त्वखानोंमें वंधखान, इस प्रकार दो खानोंको आधार तथा एक खानको आध्य बनाकर तीनप्रकारसे भंग जानने चाहिये॥ ६७३॥

अब उनमेंसे पहले प्रकारको ६ गाथाओंसे कहते हैं;—

वावीसेण णिरुद्धे दसचउरुद्ये दसादिठाणतिये। अट्ठावीसित सत्तं सत्तुद्ये अट्ठवीसेव।। ६७४॥ द्वाविशेन निरुद्धे दशचतुष्कोदये दशादिस्थानत्रये। अप्टविंशिनके सत्त्वं सप्तोद्ये अप्टविंशमेव।। ६७४॥

अर्थ—२२ के वंधसहित जीवके १० के खानको आदि ले चार उदयखानोंमेंसे दशसे लेकर तीन खानोंमें तो २८ के को आदिलेकर तीन सत्त्वखान हैं, और ७ के उदयखानमें २८ के खानका ही एक सत्त्व है। १७४॥

इगिवीसेण णिरुद्धे णवयतिये सत्तमष्ट्रवीसेव । सत्तरसं णवचदुरे अडचउतिदुगेक्कवीसंसा ॥ ६७५ ॥ एकविशेन निरुद्धे नवकत्रये सत्त्वमष्टविश्वमेव । सप्तदशे नवचतुष्के अष्टचतुन्तिद्धिकेकविशांशाः ॥ ६७५ ॥

यहांपर कुछ त्रिशेपता हे उसको वताते हैं;---

इगिवीसं ण हि पढमे चरिमे तिदुवीसयं ण तेरणवे । अडचडसगचडरुदये सत्तं सत्तरसयं व हवे ॥ ६७६ ॥ एकविशं नहि प्रथमे चरमे त्रिद्धिविंशकं न त्रयोदशनवके । अष्टचतुःसप्तचतुरुदये सत्त्वं सप्तद्शकं व भवेत् ॥ ६७६ ॥

अर्थ—पहले (९ के) का उदय होनेपर २१ का सत्त्व नहीं होता है और ६ के उदय होनेपर २३ तथा २२ का सत्त्व नहीं होता, और १३ के वंधमहित ८ के स्नानको आदि लेकर चार उदयस्नानोंके होनेपर तथा ९ के वंधसहित ७ को आदि लेकर चार उदयस्नानोंके होनेपर सत्त्वस्थान १७ के वंधसहित स्नानमें जैसे कहे हैं उनीतरह के जानने चाहिये॥ ६७६॥

इसके सिवाय और भी विशेषता हे उसकी कहते हैं;—

णवरि य अपुन्वणवर्गे छादितियुदयेवि णत्यि तिद्वीसा । पणवंधे दोउदये अडचउरिगिवीसतेरसादितियं ॥ ६७७ ॥ नवरि च अपूर्वनवके पडादित्रिकोदयेषि नाम्नि त्रिद्धिविद्यम् । पश्चवन्धे द्विकोदये अष्टचतुरेकविंशत्रयोदशादित्रयम् ॥ ६७७ ॥

अर्थ—इतनी और भी विदोषता है कि अपूर्वकरण गुणसानमें ९ के बंधसिहत ६ के स्थानको आदिलेकर ३ के उदय होनेपर मी २३ और २२ का सत्त्व नहीं होता है, पार पांचके बंधसिहत दोके उदय होते समय २८—२४—२१—और १३ को सादि लेकर तीन सत्त्वस्थान हैं ॥ ६७७ ॥

चदुवंधे दोउद्ये सत्तं पुन्तं त्र तेण एकुद्ये । अडचउरेकावीसा एयारतिगं च सत्ताणि ॥ ६७८ ॥ चतुर्वन्धे द्विकोदये सत्त्वं पूर्व व तेन एरोड्ये । अष्टचतुरेकविद्यानि एकाड्यविकं च नत्त्वानि ॥ ६७८ ॥ अर्थ—१ के वंघसहित दोके उदय होनेपर सत्व पहलेकी तरह है अर्थात् जैसा कि ५ के वंघसहितमें कहा है उसीप्रकार जानना चाहिये। तथा उसी १ के वंघसहित १ के उदय होनेपर २८–२१ सौर ११ के को आदिलेकर ३ सत्त्वस्थान जानने योग्य हैं॥ ६७८॥

तिदुइगिवंधेकुद्ये चदुतियठाणेण तिदुगठाणेण ।
दुगिठाणेण य सिहदा अडचउरिगिवीसया सत्ता ॥ ६७९ ॥ विद्विकेकवन्धे एकोद्ये चतुत्विकस्यानेन त्रिद्विकस्यानेन ।
द्विकेकस्यानेन च सिहतानि अष्टचतुरेकविंशकानि सत्त्वानि ॥ ६७९ ॥

अर्थ—३—२—१ के वंघसहित एकके उदय होनेपर २८—२८—२१ के तीन सत्त्व-स्थानोंनें क्रमसे ४ और २ के दो सत्त्वस्थानिमलानेसे, २ और २ के दो सत्त्वस्थान मिलानेसे, २ और १ के दो सत्त्वस्थान मिलानेसे तीनों जगह पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं॥ ६७९॥

ं लागे वंघ-सत्त्वको आघारकर और उदयको आघेय समझकर ५ गाधाओं में मंग कहते हैं:—

> वावीसे अडवीसे दसचउरुदओ अणे ण सगवीसे । छन्त्रीसे दसयतियं इगिअडवीसे दु णवयतियं ॥ ६८० ॥ द्याविश्वतौ वष्टविश्वतौ द्यचतुष्कोदय अने न सप्तविश्वतौ । षड्विश्वतौ दशकत्रयमेकाष्टविश्वतौ तु नवकत्रयम् ॥ ६८० ॥

अर्थ—२२ के वंषसिंदत चारगितके मिथ्यादृष्टि जीवोंके २८ का सत्त्व होनेपर १० के को जादि लेकर चार उदयसान हैं. क्योंकि वहां अनंतानुवंधी रहित मी उदयसानोंका संमग्र है। वाईसके ही वंषसिंदत २७—२६ का सत्त्व होनेपर १० को आदिलेकर तीन उदयसान होते हैं। तथा २१ के वंषसिंदत चारोंही गतिके सासादन गुणसानवालोंके २८ का सत्त्व होनेपर ९ को आदि लेकर तीन सानोंका उदय होता है॥ ६८०॥

सत्तरसे अडचर्डुर्वासे णवयचढुरुदयमिगिवीसे। णो पढसुदओ एवं तिढुवीसे णंतिमस्सुदओ ॥ ६८१॥ समदश अष्टचर्डांवैशे नवकचरुकोदय एकविंशे। नो प्रथमोदय एवं त्रिद्धिविंशे नान्तिमस्रोदयः॥ ६८१॥

अर्थ—१७ के वंघसहित चारोंगतिके जीवोंके २८–२४ का सत्त्वहोनेपर ९ को आदि लेकर ४ उदयसान होते हैं, खोर १७ के वंघसहित २१ का सत्त्व होनेपर पहला (९ का) उदयसान नहीं होता, शेष ८ को जादि लेकर ३ ही उदयसान होते हैं। इसीपकार १७ के ही वंधसहित २३-२२ का सत्त्वसान होनेपर अंतका (६ का) सान नहीं पाया जाता है, इसिलिये यहांपर भी ९ को आदि लेकर २ ही उदयसान होते हैं॥ ६८१॥

तेरणवे पुर्वसे अडादिचड सगचडण्हमुदयाणं। सत्तरसं व वियारो पणगुवसंते सगेसु दो उदया॥ ६८२॥ त्रयोदशनवमे पूर्वीजे अष्टादिचतुष्कं सप्तचतुष्कमुदयानाम्। सप्तदशं व विचारः पद्मकोपज्ञान्ते स्वकेषु द्वो उदयो॥ ६८२॥

अर्थ—१३ के बंधसहित तिर्यंच मनुप्य देशसंयतके और ९ के बंधसहित प्रमच अप्रमच और दोनों श्रेणियोंवाले अपूर्वकरणके पूर्ववत् १७ के ही वधकी तरह सन्त होनेपर कमसे देश संयतमें तो ८ के को आदि लेकर १ उदयस्थान और अवशिष्टमें ७ के को आदि लेकर चार उदयस्थान होते हैं। इसमें विशेष यह है कि इजीसके सन्तमें १३ के बंधवालेके पहला आठका उदयस्थान नहीं होता और ९ के बंधवालेके ७ का उदयस्थान नहीं, तथा २३—२२ के सन्त्व होनेपर १३ के बंधवालेके अंतका ५ का उदयस्थान नहीं और ९ के बंधवालेके १ का उदयस्थान नहीं और ९ के बंधवालेके १ का उदयस्थान नहीं है। उपशांतकपाय गुणस्थानमें २८—२१—२१ के सन्त्व होनेपर ५ के बंधसहित अनिवृत्तिकरणमें २ का उदय है और ५- १ के बंधसहितमें भी २ का ही उदय है। ६८२।।

यही कहते हैं;—

तेणेवं तेरतिये चढुवंधे पुद्यसत्तगेसु तहा । तेणुवसंतंसेयारतिए एको हवे उदओ ॥ ६८३ ॥ तेनैवं त्रयोद्गत्रये चतुर्वन्धे पूर्वसत्त्वकेषु तथा । तेनोपज्ञान्तांशे एकादशत्रये एको भवेग उदयः ॥ ६८३ ॥

अर्थ—उन ५ के बंधसहित क्षपक अनिवृत्तिकरणमें पूर्ववत् १३ आदिक तीन (१३-१२-११) के सत्त्व होनेपर तथा ४ के बंधसहित २८ के को आदिलेकर ३ का अथवा १३ को आदि लेकर ३ का सत्त्व होनेपर २ का उदय होता है। और ४ के वंधसहित उपशांतकपायमें पूर्वोक्त २८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर तथा ११ को आदिलेकर तीनका सत्त्व होनेपर १ का ही उदय है॥ ६८३॥

तिदुइगित्रंधे अडचडरिगित्रीसे चदुतिएण ति दुगेण । दुगिसत्तेण य सिहदे कमेण एको एवे उदओ ॥ ६८४ ॥ त्रिद्धवेकवन्धे अष्टचतुरेकविशे चतुन्तिकेण त्रिद्धिकेन । एयेकसत्त्वेन च सिद्धे कमेण एको भनेन उद्याः ॥ ६८४ ॥

पर एक एकका ही उदय होता है। यहां नवक समयपबद्धकी विवक्षा और अविवक्षासे दो प्रकारके सत्त्व कहेगये हैं॥ ६८४॥

आगे उदय-सत्त्वको आधार और वंघको आधेय करके ७ गाथाओंमें वर्णन करते हैं;—

दसगुदये अडवीसितसत्ते नावीसनंध णवअहे ।
अडवीसे नावीसितचडनंघो सत्तवीसदुगे ॥ ६८५ ॥
नावीसनंध चढुतिदुवीसंसे सत्तरसयददुगनंघो ।
अडुदये इगिवीसे सत्तरनंधं विसेसं तु ॥ ६८६ ॥ जुम्मं ।
दशकोदये अप्टिनिश्चित्तत्वे द्वाविश्चन्धः नवाप्टके ।
अप्टिनिश्चते द्वाविश्चित्तिचतुर्वेन्धः सप्तिविश्चित्ते ॥ ६८५ ॥
द्वाविश्चन्धः चतुस्तिद्वित्वांशे सप्तद्यायतद्विक्चन्धः ।
अप्टोदये एकविंशे सप्तद्शवन्धा विशेपस्त ॥ ६८६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—१० के उदयसहित २८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर २२ का ही वंघ होता है, ९ के उदयसहित असंयतपर्यंत वा ८ के उदयसहित देशसंयतगुणस्थानतक २८ का सत्त्व होनेपर क्रमसे २२ को आदिलेकर ३ और ४ वंघस्थान हैं। तथा उन्हींमें २७ का वा २६ का सत्त्व होनेपर २२ का वध होता है। और पूर्वोक्त ही उदयसहित मिश्र गुणस्थानमें तो २४ का सत्त्व होनेपर तथा असंयत गुणस्थानमें २४—२३—२२ इन तीन सत्त्वोंके होनेपर १७ का वंघ होता है। देशसंयत गुणस्थानमें ८ के उदयसहित २४ को आदिलेकर तीन सत्त्व होनेपर १३ का वंघ होता है। इतना विशेष है कि २१ के सत्त्व होनेपर क्षायिक सम्यग्हिए असंयतके १७ का वंघ होता है। १८८५।६८६॥

सत्तुदये अडवीसे वन्धो वावीसपंचयं तेण । चडवीसतिगे अयदतिवंधो इगिवीसगयददुगवंधो ॥ ६८७ ॥ सप्तोदये अष्टविशे वन्धो द्वाविशपञ्चकं तेन । चडुविंशत्रिके अयतित्रवन्ध एकविंशके अयतिद्विकवन्धः ॥ ६८७ ॥

अर्थ — ७ के उदयसहित २८ का सत्त्व होनेपर २२ को आदिलेकर ५ बंघस्थान हैं। पूर्वोक्त ७ के उदयसहित २४ को आदि लेकर ३ सत्त्व होनेपर असंयतगुणस्थानमें १७ को आदि लेकर ३ वंघस्थान होते हैं। और पूर्वोक्त ७ ही के उदयसहित २१ का सत्त्व होनेपर असंयतगुणलें कमसे १७-१३ इन दोका वंघ होता है। भावार्थ — क्षायिक सम्यग्दृष्टि चारो गतिबाले असयतमें १७ का और देशसंयत मनुष्यमें १३ का वंघ होता है॥ ६८७॥

छप्पणडदये डवमंतंमे अयद्तिगद्महुगवंघो । तेण तिदोवीसंस देमदुणवर्षथयं होदि ॥ ६८८ ॥ पट्पश्चोदये उपणान्तांशं अयत्रिकतेशहकवन्यः । तेन त्रिहिर्विशांशे देशहिनयपन्धकं भवति ॥ ६८८ ॥

अर्थ—६ के उदयसिंदत उपगांतकपायमें कहे हुए (२८-२४-२१ के) तीन सन्द-स्थान होनेपर १७ को आदिलेकर ३ वंधन्यान होते हैं। तथा ५ के उदयमित्त ३ सत्त्व होनेपर १३ को आदि लेकर दो वंधन्यान हैं। और पृवेंक्त ६ के उदयसिंदत २३-२२ के सत्त्व होनेपर देशनंयतगुणस्थानमें १३ का वंधन्यान है। तथा ५ के उदयसिंदत प्रमत्त अप्रमत गुणस्थानमें ९ का वंधन्यान होता है॥ ६८८॥

चडरद्युवसंतंसे णववंघो दोष्णिडद्यपुधंसे । तेरसतियसत्तेवि य पण चड ठाणाणि वंधरस ॥ ६८९ ॥ चतुरुद्योपज्ञान्तांशे नववन्घो द्विशोद्यपूर्वांशे । त्रयोद्यत्रयसन्तेषि च पद्यचतुःग्यानानि वन्यम्य ॥ ६८९ ॥

अर्ध— ४ के उदयसहित दोनों श्रेणींक अपूर्वकरण गुणसानमें उपशांतकपायोक्त २८-२४-२१ के सत्त्व होनेपर ९ का बंध पाया जाता है। २ के उदयमित संबेद अनिष्ठतिकरणमें पूर्ववत् ३ सत्त्व होनेपर पुरुपवेदके उदयके चरम ममयतक ५ का बंध है। ऑर नपुंसक सीवेदके उदयसहित श्रेणी चढनेवाटके ४ का बंध हैं। तथा धपक-श्रेणींमें आठ कपाय नपुंसक सी पुरुपवेदके धपणत्वप भागोंमें २१ ऑर १३-१२-११ का सत्त्व होनेपर ५ का बंध होता है। एवं अन्य वेदके उदयसित तेरह बारहका सत्त्व होनेपर ४ का बंध होता है। ६८९॥

> एकुद्युवसंतंभे वंधी चदुरादिचारि तेणेव । एयारदु चदुवंधी चदुरंसे चदुतियं वंधी ॥ ६९० ॥ एकोद्योपशान्ताने बन्यः चतुरादिचत्वारः नेनेव । एकाद्शद्विके चर्तुयन्यः चतुरंने चतुर्विको मन्धः ॥ ६९० ॥

अर्थ — एकके उदयसिंदत उपगमक अनिष्टतिकरणमें उपगानकपायोक्त २८—२४— २१ के सत्त्व होनेपर ४ के को आदिलेकर नार बंधग्यान है। जार एकके उदयमित ११ व ५ के ये हो सत्त्व होनेपर ४ का बणस्थान हैं। जार एकके उदयमित ४ के सत्त्व होनेपर ४ वा ३ का बंधस्थान हैं॥ ६९०॥

तेण तिये तिदुवंधो दुगमत्ते दोणिण एक्सं वंधो । एक्से इगिवंधो गवणं या मोहणीयस्य ॥ ६९१ ॥

तेन त्रये तिहिबन्धो हिकसत्त्वे ही एनो वन्धः । एकांशे एकवन्धो गगनं वा मोहनीयस्य ॥ ६९१ ॥

अधि—उसी एक्के उद्यसिंदत अनिवृत्तिकरणमें २ का सत्व होनेपर २ का वा २ का दंघ होता है। एक्का उदय २ का सत्त्व होनेपर २ का वा १ का वंघ होता है। और मोहनीयके एक्का उदय और १ के ही स्तानका सत्त्व होनेपर १ हीका वंघ स्वान होता है, अथवा गगन अधीत् वंघाभाव होता है। इसमकार मोहनीयके निसंयोगी मंग कहे ॥६९१॥

लागे नामकर्मके बंधादिसानोंके नितंगीगोंको पहते हैं:-

णामस्स य वंधोदयसत्तद्वाणाण सवभंगा छ । पत्तेउत्तं व हवे तियसंजोगेवि सन्वत्थ ॥ ६९२ ॥ नात्तश्च वन्धोदयसत्त्वसानानां सर्वभन्ना हि । प्रह्मेकोक्तं व भवेगुः जिकसंयोगेषि सर्वत्र ॥ ६९२ ॥

अर्थ—नामकर्मके वंष—उदय–सत्त्वसानोके सब भंग ( भेद ) जैसे जुदे २ फयनमें पहले कहे थे उसीतरह नितंयोगमें भी सब जगह भंग होते हैं ऐसा प्रगट जानना ॥ ६९२॥

छण्णवस्नियसगइगि हुगतिगहुग तिण्णिशहचत्तारि ।
हुगहुगचहु हुगपणचहु चहुरेयचदू पणेयचदू ॥ ६९३ ॥
एगेगमह एगेगमह छहुमह केविस्निजाणं ।
एगचहुरेगचहुरो दोचहु दोस्ठक वंधउद्यंसा ॥६९४॥ जुम्मं ।
पट्नवषट् निक्सप्तैकं हिकिनिकहिकं निकाप्टचत्वारि ।
हिक्हिकचतुष्कं हिकपश्चचतुष्कं चहुरेकचतुष्कं पश्चैकचतुष्कम् ॥ ६९३ ॥
एकैकाप्ट एकैकाप्ट स्टब्स् केविस्निनानाम् ।

एकचतुष्कमेकचतुष्कं दिचतुष्कं दिवदूं बन्धोदयांशाः ॥ ६९४ ॥ गुगमम् । अर्थ—नामकर्मके वंषसान-उदयसान लोर सत्त्वसान मिध्यादृष्टि लादि सूक्ष्मसांपराय पर्यन्त गुणसानोमें क्रमसे ६-९-६. ३-७-१, २-३-२. ३-८-४. २-८-४, २-५-५, १-५-८ हैं। इसके बाद दंधका लमाव होनेसे उदयसत्त्वसान ही हैं. सो क्रमसे न्यारहवे लादि गुणसानमें १-५, १-५, २-५ लोर लंगोगकेवलीके २-६ हैं॥ ६९३।६९४॥

णामस्स य वंधोदयसत्ताणि गुणं पडुच उत्ताणि । पत्तेयादो सन्वं भणिदन्वं अत्यज्जतीए ॥ ६९५ ॥ नामप्र वन्धोदयसत्तानि गुणं मतीस उत्तानि । मसेनात् सर्वे भणितन्यमधेयुत्तया ॥ ६९५ ॥

अर्थ-नामकर्मके बंध उदय-सत्त्वन्यान जो ऊपर गुणसानोंको हेकर करे गये हैं उन सनको ही अर्थकी युक्तिसे यहां जुदे २ कहते हैं ॥ ६९५ ॥

> तेवीसादी वंघा इगिवीसादीणि उदयराणाणि । वाणउदादी सत्तं वंघा पुण अर्द्ववीसितयं ॥ ६९६ ॥ इगिवीसादीएकत्तीसंना सत्तअर्द्ववीस्णा । उदया सत्तं णउदी वंघा पुण अर्द्ववीसदुगं ॥ ६९७ ॥ एगुणतीसत्तिदयं उदयं वाणउदिणउदियं सत्तं । अयदे वंघर्टाणं अर्द्वावीसत्तियं होदि ॥ ६९८ ॥ उदया चउवीस्णा इगिवीसप्पद्वदिएकतीसंना । सत्तं पढमचउकं अपुषकरणोत्ति णायव्वं ॥ ६९९ ॥ कठावयं ।

त्रयोविंगाद्यो वन्या एकविंगादीनि चद्यस्थानानि ।

हानवत्यादि सत्त्वं वन्धाः पुनः अष्टिवंगत्रयम् ॥ ६९६ ॥

एकविंगानेकत्रिंगदन्ता सप्ताष्टिवंगोनाः ।

छद्याः सत्त्वं नवतिः वन्धाः पुनः अष्टिवंगिकम् ॥ ६९७ ॥

एकोनिर्विंगतियं उद्यः हानवित्तवित्वं सत्त्रम् ।

छयते वन्धस्थानमष्टाविंगत्रयं भवति ॥ ६९८ ॥

छद्याः चतुर्विंगोना एकिंगत्रभृत्येकिंगदन्ताः ।

सत्त्वं प्रथमचतुष्कमपृत्वेकरण उति ज्ञातक्यम् ॥ ६९९ ॥ फन्नापकम् ।

अर्थ—गुणस्थानोंगेसे निध्यादृष्टि गुणसानने २३ को आदि लेकर ६ वंधरान हैं, २१ को आदि लेकर ९ उदयसान हें, ९२ के सानको आदि लेकर ६ सन्तराम हैं। उसके बाद दूसरे गुणसानमें वंधसान २८ के को आदि लेकर ३ हैं, २७-२८ के सानका कर रित २१ को आदि लेकर ३१ के स्थानवर्यत ७ उदयसान हैं, मन्त्रसान ९० फा ही है। उसके बाद तीसरे गुणसानमें वंधसान २८ को आदि लेकर हो है. २९ को आदि लेकर ३ उदयसान हैं, ९२-९० के हो नन्त्रस्थान हैं। तथा अमंगन गुणसानमें वंधसान २८ को आदि लेकर हो है, २९ को आदि लेकर ३ हैं, उदयसान २४ के जिना २१ के को आदि लेकर ३ हैं, उदयसान २४ के जिना २१ के को आदि लेकर ३ हैं। तथा में भी जाने सन्त्रसान अपूर्वकरण गुणसाननक भी जानने चारिये।। ६९६।६९७।६९८।६९९।।

अडवीसदुगं वंघो देने पमदे य तीयदुगमुद्यो । पणवीससत्तवीमप्पहुदीचत्तारि टाणाणि ॥ ७०० ॥ अष्टविंशद्विकं वन्धो देशे प्रमत्ते च त्रिंशद्विकसुद्यः । पञ्चविंशसप्तविंशप्रभृतिचत्वारि स्थानानि ॥ ७०० ॥

अर्थ—देशसंयतगुणसानमें २८ को आदि लेकर २ वंधस्थान हें, ३० को आदि लेकर २ उदयस्थान हें, सत्त्वस्थान पूर्ववत् ४ हें। प्रमत्तमें देशसंयतकी तरह २ वंध-स्थान हें, २५ का स्थान तथा २७ के को आदि लेकर ४ स्थान इसतरह ५ उदयस्थान हें, सत्त्वस्थान पूर्ववत् ४ हें॥ ७००॥

अपमत्ते य अपुन्ते अडवीसादीण वंधमुदओ हु । तीसमणियद्विमुहुमे जसिकत्ती एक्यं वंधो ॥ ७०१ ॥ उदओ तीसं सत्तं पढमचउकं च सीदिचउ संते । खीणे उदओ तीसं पढमचऊ सीदिचउ सत्तं ॥७०२॥ जुम्मं । अप्रमत्ते च अपूर्वे अष्टाविंशादीनां वन्य उदयस्तु । विंशादिनपृक्तिस्क्ष्मयोः यशस्त्रीतिरेका वन्यः ॥ ७०१ ॥ उद्यः तिंशत् सत्त्वं प्रथमचतुष्कं च अशीतिचतुष्कं शान्ते । क्षीणे उदयः तिंशत् प्रथमचतुष्कमशीतिचतुष्कं सत्त्वम् ॥ ७०२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—अप्रमत्तगुणस्थान और अपृर्वकरण गुणस्थानमें २८ को आदि लेकर १ तथा ५ वंधस्थान क्रमसे होते हें, उदयस्थान २० का ही हे, सत्त्वस्थान पूर्ववत् १ हें । अनि- वृत्तिकरण और स्क्ष्मसांपरायगुणस्थानमें एक यशस्क्रीर्ति नामकर्मका ही वंधस्थान हे, उदय- स्थान ३० का ही हे, सत्त्वस्थान पहले (९३ के) स्थानको आदि लेकर १ और ८० को आदि लेकर १ इसतरह ८ हें । उपशांतकपाय और क्षीणकपाय गुणस्थानमें उदयस्थान ३० का हे, सत्त्वस्थान २३ के को आदि लेकर १ इपशांतकपायमें तथा ८० को आदि लेकर १ क्षीणकपायमें क्रमसे जानने चाहिये ॥ ७०१ ॥ ७०२ ॥

जोगिम्मि अजोगिम्मि य तीसिगितीसं णत्रष्ट्यं उद्ओ । सीदादिचऊछकं कमसो सत्तं समुद्दिहं ॥ ७०३ ॥ योगिनि अयोगिनि च त्रिंशदेकत्रिंशत् नवाष्टकमुद्यः । ष्रशीसादिचतुःपट्टं क्रमशः सत्त्वं समुद्दिष्टम् ॥ ७०३ ॥

अर्थ—सयोगकेवली ओर अयोगकेवलीके कमसे उदयसान २०-३१ के दो, तथा ९-८ के दो हैं, एवं सत्त्वस्थान सयोगीमें ८० के को आदि लेकर १ तथा अयोगीमें ८०-७९-७८-७८-और १०-९ इसतरह कुल ६ जानने चाहिये। इन चार गुणस्थानोंमें नामकर्मके वंधामावसे दो स्थानही होते हैं। इसप्रकार गुणस्थानोंमें वंधादि स्थान कहे गये हैं।।७०३॥

आगे चौदह जीवसमासोंमं इन खनोंको दिखलाते हैं;---

पणदोपणगं पणचहुपणगं वंधुदयसत्त पणगं च । पणछक्तपणगळळकपणगमद्वद्वमेयारं ॥ ७०४ ॥ सत्तेव अपज्जत्ता सामी सुहुमो य वादरो चेव । वियल्डिंदिया य तिविहा होन्ति असण्णी कमा सण्णी ॥७०५॥ जुम्मम् ।

पश्चिद्विपश्चकं पश्चचतुःपश्चकं बन्धोदयसत्त्रं पश्चकं च । पश्चपद्पश्चकं पट्पट्पश्चकमष्टाष्टेकादश ॥ ७०४ ॥ सप्तेव अपर्याप्ताः खामिनः सूक्ष्मश्च वादरश्चेव । विकलेन्द्रियाश्च त्रिविधा भवन्ति असंतिनः कृगान् मंशिनः॥७०५॥ युग्मम् ।

अर्थ--उन १४ जीवसमासों ( मेदों ) गेंसे अपर्याप्तक ७ जीवसमासोंगें वंघ उदय सत्त्व-स्थान क्रमसे ५-२-५ हैं। सब सूक्ष्म जीवोंके ५-४-५ हैं। सब बादर एकेद्री जीवोंके ५-५-५ हैं। विकल्त्रय अर्थात् दो इंद्री तेइंद्री चोइंद्रीके ५-६-५ स्थान हैं। जसंज़ी पंच-द्रीके ६-६-५ है। और ८-८-११ वंघउदयसत्त्वस्थानोंके संज़ी जीव स्थामी होते हैं। ॥ ७०४।७०५॥

आगे उन्हीं सानोंको कहते हैं:--

वंधा तियपणछण्णववीसत्तीसं अपुण्णगे उदओ ।
इगिचउवीसं इगिछवीसं धावरतसे कमसो ॥ ७०६ ॥
वाणउदीणउदिचक सत्तं एमेव वंधयं अंसा ।
सुद्धमिदरे वियलतिये उदया इगिवीसयादिचउपणयं ॥७०७॥
इगिछकडणववीसत्तीसिगितीसं च वियलटाणं वा ।
वंधितयं सिण्णदरे भेदो वंधिद हु अडवीसं ॥७०८॥ विसेसयं ।
पक्षचतुर्धिशं एमपिद्वशं खावरवसे कमदाः ॥ ७०६ ॥
सानवितविवतुष्मं सत्त्रं एवमेव बन्धकः अंदाः ।
स्क्ष्मेतरयोः विमलप्रये उदया एक्षिंशकारिचतुःपश्चमम् ॥ ७०७ ॥
एकपद्बाष्टनविद्वश्चित्रं स्वांत्रविक्रल्यानं वा ।
वन्धप्रयं संजीतरिस्त्रम् भेटो बम्नाति दि अद्यांसम् ॥ ७०८ ॥ विशेषसम् ।

अर्थ—अपर्याप्तक ७ जीवतागातीमें वंधरान २१-२५-२६-२९-२० के पांच हैं, उर-यसान क्रमते सावर रुज्यपर्याप्तकों २१-२४ के दो है और प्रम रुज्यपर्याप्तकों २१-२६ के दो हैं, सत्त्वस्थान ९२ का और ९० को आदि के कर चार उपनार ५ हैं। तथा सूक्ष्म—बादर और विकल्प्य इनमें वंधरणन और सत्त्वस्थान तो इन अपर्याप्तकोंकी ही तग्ह जानना, किंतु उदयस्थान सूक्ष्ममें २१ को आदि लेकर ४ और वादरमें ५ जानना, तथा विकलत्रयमें २१-२६-२८-२९-३०-३१ के छह हैं। असेनी पंचेंद्रीमें वंघादि तीनों स्थान विकलत्रयकी तरह समझ लेना, परंतु इतनी विशेषता हैं कि यह २८ के स्थानको मी बांघता है, इसकारण इसमें, वंघस्थान पांचकी जगह ६ होजाते हैं॥ ७०६।७०७।७०८॥

सणिणिम्म सन्ववंघो इगिवीसप्पहृदिएकतीसंता । चउवीसूणा उदओ दसणवपरिहीणसन्वयं सत्तं ॥ ७०९ ॥ संज्ञिति सर्ववन्ध एकविंशप्रभृत्येकत्रिंशदन्ताः । चतुर्विंशोना उद्यो दशनवपरिहीनसर्वकं सत्त्वम् ॥ ७०९ ॥

अर्थ-संज्ञीपचेद्रीके वंघस्थान सव (८) हैं, उदयस्थान २४ के विना २१ को आदि लेकर ३१ तक के आठ हैं, और सत्त्वस्थान १०-९ के विना सव ११ हैं ॥ ७०९ ॥ इसप्रकार जीवसमासोंमें नामकर्मके वंघादिस्थान कहे हैं ।

आगे चौदहमार्गणाओंमं नामकर्मके वन्यादि स्थानोंको कहनेकी इच्छा रखनेवाले आचार्य पहले कमके अनुसार गतिमार्गणामं उन स्थानोंकी संख्याको कहते हैं;—

दोल्रकट्टचडकं णिरयादिसु णामनंघटाणाणि । पणणवएगारपणयं तिपंचनारसचडकं च ॥ ७१० ॥ द्विपद्वाप्टचतुष्कं निरयादिषु नामवन्धस्थानानि । पश्चनवैकाद्शपश्चकं त्रिपश्चद्वादृशचतुष्कं च ॥ ७१० ॥

अर्थ-नामकर्मके वंधस्थान नरकआदि चारो गतियोंमें क्रमसे २-६-८-४ हैं, उदय-स्थान ५-९-११-५ है, सत्त्वस्थान ३-५-१२-४ कहेगये है ॥ ७१० ॥

अब इंद्रियमार्गणामें कहते हैं:-

एगे वियले सयले पण पण अड पंच छक्केगार पणं।
पणतेरं वंधादी सेसादेसेवि इदि णेयं।। ७११।।
एके विकले सकले पद्म पश्चाप्ट पश्च पद्भैकादश पश्च।
पश्चत्रयोदश वन्धादीनि शेपादेशेपि इति श्चेयम्।। ७११।।

अर्थ—एकेंद्री विकलेंद्री और पंचेद्रीके क्रमसे ५-५-८ वंधस्थान हैं, ५-६-११ उद्य-स्थान हैं, ५-५-१३ सत्त्वस्थान है। इसीप्रकार रोप कायादिक मार्गणाओं में भी वंधादि स्थान जानने चाहिये॥ ७११॥

आगे उन्हीं खानोंको दिखाते हैं;—

णिरयादिणामवंघा उगुतीसं तीसमादिमं छक्तं । सन्त्रं पणछक्कत्तरवीसुगुतीसंदुगं होदि ॥ ७१२ ॥ निरयादिनामवन्घा एकोनत्रिंशत् त्रिंशदादिमं पट्टम् । सर्वे पञ्चपट्टोत्तरविंशैकोनत्रिंशद्विकं भवति ॥ ७१२ ॥ अर्थ-नामकर्मके वंधस्थान नरकादि गतियों कि कमसे इसप्रकार समझने चारिये-नरक-गतिमें २९-३० के दो, तियंच गतिमें व्यादिके (२३ के) स्थानको ब्यादि लेकर ६, मनु-प्यगतिमें सब-बाठों, ब्यार देवगतिमें २५-२६-२९-३० के चार हैं॥ ७१२॥

उदया इगिपणसगअडणववीसं एकवीसपहिद्यातं । चडवीसहीणसन्दं इगिपणसगअटणववीसं ॥ ७१३ ॥ ददया एकपद्भनप्ताष्टनपविंगमेकविंगप्रशृतिनय । चतुर्विशहीनं सर्वमेकपध्ममाष्टनयविंगम् ॥ ७१३ ॥

अर्थ--- उदयस्थान नरकगतिमें २१-२५-२७-२८-२९ के पांच हैं, तिर्यचगतिमें २१ को आदि लेकर ९ हैं, मनुष्यगतिमें २४ के स्थानके विना सब हैं, देवगतिमें २१-२५-२७-२८-२९ के पांच हैं॥ ७१३॥

सत्ता वाणउदितियं वाणउदीणउदिअहसीदितियं। धासीदिहीणसन्वं तेणउदिचउक्तयं होदि ॥ ७१४ ॥ सत्ता द्वानवतित्रयं द्वानवतिनवस्यष्टाशीतित्रयम् । द्वपशीतिदीनसर्वं त्रिनवतिचतुष्कं भवति ॥ ७१४ ॥

अर्थ — सस्वस्थान नरकगितमें ९२ को आदि लेकर २ हैं. तिर्थंचगितिनें ९२-९० के दो बीर ८८ को आदि लेकर तीन इसतरह ५ हैं, मनुष्यगितमें ८२ के बिना सब हैं, देवगितिमें ९३ को आदि लेकर ४ हैं॥ ७१४॥

इगिविगल वंघटाणं अडवीम्णं तिवीसल्यं तु । सयलं सयले उदया एगे इगिवीसपंचयं वियले ॥ ७१५ ॥ इगिलकडणववीसं तीसदु चउवीमहीणसन्दुद्या । णउदिचऊ वाणउदी एगे वियले य सन्वयं सयले॥७१६॥ जुम्मं । एकवियले वन्धायानमङ्गित्रोनं त्रयोगित्रपट्टं तु । सफलं सकले उदया एकगिलेकाविद्यपथाकं विकले ॥ ७१५ ॥ एकपट्टाष्ट्रनविद्यां विकलि चतुर्विद्यां । ममतिचतुरकं द्यान्यतिः एकगिन विकले प सर्व सहले ॥७१६॥ युग्मम ।

अर्थ—एन्द्रियमांगणाकी अपेक्षाने वंषन्यान एकेई। विक्रिकेंडिक २८ के विना २६ को आदि छैकर ६ हैं, पंत्रेडिक सब हैं। ब्लार उदयरान एकेडिक २१ के की आदि केकर ६ हैं, पंत्रेडिक २१-२६-२८-२९-३०-२१ के ६ हैं, एवं प्रवेडिक २४ के विना दोष सब ही द्वरासन होते हैं। नेशा नन्त्रमान एकेडी व्लार विक्रिकेडिक २२ का तथा ९० को आदि छेकर १ (अर्थान् ९०-८८-८१-८२) इन ५ हैं, ब्लार सम्मान एकेडिक सब सन्त्रसान होते हैं। ७१५७१६।।

अब कायमार्गणामं कहते हैं:--

पुढवीयादीपंचसु तसे कमा वंधउदयसत्ताणि । एयं वा सयलं वा तेउदुगे णित्य सगवीसं ॥ ७१७ ॥ पृथिन्यादिपञ्चसु त्रसे क्रमात् वन्योदयसत्त्वानि । एकं वा सकलं वा तेजोद्विके नास्ति सप्तविंद्यम् ॥ ७१७ ॥

अर्थ-कायमार्गणामेंसे प्रव्वीकायआदि पांच खावरोंमें और त्रसकायमें वंघउदयसत्त्व-खान क्रमसे एकेन्द्रियवत् और पंचेन्द्रियवत् जानना चाहिये। परंतु इतनी विशेषता है कि तेज:कायिक और वायुकायिक इन दोनोंमें २७ का खान नहीं है; क्योंकि यह खान (२७ का) आतप वा उद्योत सहित है सो उसका उदय इन दोनोंके होता नहीं। ७१७॥ आरो योगमार्गणामें दिखाते हैं:—

मणिवचि वंधुद्यंसा सन्त्रं णववीसतीसइगितीसं। दसणबदुसीदिविद्यद्विदसन्त्रं ओरारुतिम्मस्से ॥ ७१८ ॥ सन्त्रं तिवीसछकं पणुवीसादेकतीसपेरंतं। चउछकसत्त्ववीसं दुसु सन्त्रं दसयणबहीणं ॥ ७१९ ॥ जुम्मं। मनोवचसोः वन्धोद्यांशाः सर्वं नवविंशित्रंग्रदेकित्रंगत्। दशनबद्धवंगीतिवार्जितसर्वमौराठतिनम्रे ॥ ७१८ ॥ सर्वं त्रयोविंशपट्टं पद्धविंशादेकित्रंग्रत्पर्यन्तम्। चतुःषट्टसप्तविंशं द्वयोः सर्वं दशकनवहीनम् ॥ ७१९ ॥ युग्मम्।

अर्थ-योगमार्गणामेंसे मनोयोग स्नीर वचनयोगमें वंघस्थान सत्र हें, उदयस्थान २९-२०-२१ के तीन हें, स्नीर सत्त्रस्थान १०-९ स्नीर ८२ के विना वाकी सब हें। स्नीदारिकयोगमें वंघस्थान सब हें, स्नीर स्नीदारिकमिश्रमें २३ के को सादि लेकर ६ हें, उदयस्थान स्नीदारिकयोगमें २५ को आदि लेकर २१ पर्यंत सात हें स्नीदारिकमिश्रमें २४-२६-२७ के तीन हें, सत्त्रस्थान स्नीदारिकयोग तथा स्नीदारिकमिश्रयोग इन दोनोंमें १०-९ के विना सब हैं॥ ७१८।७१९॥

वेगुन्ने तिमस्से वंधंसा सुरगदीव उदयो हु।
सगवीसितयं पणजुदवीसं आहारतिमस्से ॥ ७२०॥
वंधितयं अडवीसिं वेगुन्वं वा तिणउदिवाणउदी।
कम्मे वीसिंदुगुदको औरालियमिस्सयं व वंधंसा॥७२१॥ जुम्मं।
वंग्र्वे तिमक्षे वन्धांशाः सुरगतिरिव उदयस्तु।
सप्तविंशत्रयं पञ्चयुत्तविंशमाहारतिनमन्ने॥ ७२०॥

वन्धत्रयमप्टविंगद्विकं वेग्वं वा त्रिनवतिद्वानवनी ।

फर्मणि विंगद्विफोदय औरालिकनिश्रकं व बन्धांगाः ॥ ७२१ ॥ युग्नम् ।

अर्थ-विकियिक योग और विकियिकिमिश्रयोगमं वंधसान तथा सत्त्वसान देवगितके समान जानना, उदयस्थान विकियिकयोगमं २७ को आदि लेकर तीन हैं; विकियिकिमिश्रमें एक २५ का ही हैं। आहारक तथा आहारकिमिश्रयोगमें वंधादि तीनों स्थान क्रमें २८-२९ के दो, और विकियिकयोगवत् २० को आदि लेकर तीन, तथा ९३-९२ के दो हैं। और कार्माणयोगमें उदयस्थान २०-२१ के दो हैं. तथा वंधस्थान-सत्त्वस्थान औदारिकिमिश्रयोगके समान जानने चाहिये॥ ७२०॥ ७२१॥

आगे वेदमार्गणा और कपायमार्गणामं वंधादि सानोंको कहते हैं:-

वेदकसाये सन्वं इगिवीसणवं तिणउदिएकारं । थीपुरिसे चडवीसं सीदडसदरी ण थीसंढे ॥ ७२२ ॥ वेदकपाये सर्वमेकविंशनवं त्रिनवद्येकारम । स्वीपुरुषे चतुर्विंशमशीलप्टमप्तती न स्वीपण्डे ॥ ७२२ ॥

अर्थ—वेदमार्गणा कोर कपायमार्गणार्ग वंधसान सब हैं, उदयसान २१ को जादि लेकर ९ हैं, सत्त्वसान ९३ को आदि लेकर ११ हैं। परंतु इतनी विशेषना है कि सी—पुरुषवेदमें २४ के का उदय नहीं है और सी—नपुंसकवेदमें ८०-७८ के दो नत्त्व-स्थान नहीं हैं॥ ७२२॥

भव ज्ञानादि मार्गणाओंमं वंधादिस्थानीको दिसलाते हैं;—

अण्णाणहुगे वंधो आदीछ णडंगयं व उदयो हु । सत्तं हुणडिदछकं विभंगवंधा हु कुमिदं व ॥ ७२३ ॥ उदया उणतीसितयं सत्ता णिरयं व मिद्युदोहीए । अडवीसपंच वंधा उदया पुरिमं व अहेव ॥ ७२४ ॥ पहमचक सीदिचक सत्तं मणपज्ञविम्ह वंधंसा । ओहिं व तीसमुद्यं ण हि वंधो केवल णाणे ॥ ७२५ ॥

उदओ सन्वं चउपणवीमुणं सीदिरुक्यं सत्तं । सुद्रमिव सामिययदुगे उदओ पणुवीससत्तवीसचऊ ॥७२६॥ कलावयं।

> अज्ञानिक्षके घन्ध आदिषद् नपुंत्रकं च उर्गन्तु । सन्त्वं क्षिनवनिषद्वं विभक्षवन्या हि ग्रुमिति ॥ ७२३ ॥ उद्या एत्रोनिविश्वयं सन्ता निरयं च मनिपुनारिषपु । अष्टविश्वपद्भवन्या वद्या पुरुषो च अष्ट्रेय ॥ ७२४ ॥

प्रथमचतुष्कमशीतिचतुष्कं सत्त्वं मनःपर्यये वन्धांशाः । अवधिरिव त्रिंशदुद्यो न हि वन्धः केवले ज्ञाने ॥ ७२५ ॥ उद्यः सर्व चतुःपञ्चविंशोनमशीतिपद्वं सत्त्वम् । श्रुतमिव सामायिकद्विके उद्यः पञ्चविंशसप्तविंशचतुष्कम् ॥७२६॥ कलापकम् ।

अर्थ — कुमतिज्ञान खाँर कुश्रुतज्ञान इन दोनोंमं वंघस्थान २३ को आदि लेकर ६ हैं, उदयस्थान नपुंसकनेदवत् ९ हें, सत्त्रक्षान ९२ को आदि लेकर ६ हें। विभंग (कु अविध्) ज्ञानमें वंधस्थान तो कुमतिज्ञानकी तरह हें, उदयस्थान २९ को आदि लेकर ३ हें, सत्त्रस्थान नरकगतिवत् हें। मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अविध्ञानमें वंधस्थान २८ को आदि लेकर ५ हें, उदयस्थान पुरुपवेदवत् ८ हें, सत्त्रस्थान ९३ को आदि लेकर ४ तथा ८० को आदि लेकर ४ इसतरह ८ हें। मन पर्ययज्ञानमें वंधस्थान और सत्त्रस्थान अविध्ञानकी तरह हें, उदयस्थान ३० का ही है। केवलज्ञानमें वंधस्थानका तो अभाव है और उदयस्थान २४ नर के विना सब है, सत्त्रक्षान ८० को आदि लेकर ६ है। तथा संयममार्गणामेंसे सामायिक — छेदोपस्थापना इन दो में वंबस्थान और सत्त्रस्थान श्रुतज्ञानव ज्ञानने चाहिये, उदयस्थान २५ का तथा २० को आदि लेकर चार इसतरह ५ है॥ ७२३।७२४।७२६॥

परिहारे वंधतियं अडवीसचऊ य तीसमादिचऊ । सुहुमे एको वंधो मणं व उदयंसठाणाणि ॥ ७२७ ॥

परिहारे वन्धत्रयमष्टविश्चतुष्कं च त्रिंशमादिचतुष्कम् । सृक्ष्मे एको वन्धो मनो व उदयांश्रस्थानानि ॥ ७२७ ॥

अर्थ--परिहारविशुद्धिमें वंध-उदय-सत्त्वस्थान क्रमसे २८ को आदि लेकर ४, और केवल २० का, तथा ९३ के को लेकर ४ हैं। सूक्ष्मसांपरायसंयममें वंघ १ का ही है, उदयस्थान स्रोर सत्त्वस्थान मनःपर्ययज्ञानवत् जानने चाहिये॥ ७२७॥

जहखादे वंधतियं केवलयं वा तिणउदिचड अत्थि । देसे अडवीसहुगं तीसहु तेणउदिचारि वंधतियं ॥ ७२८ ॥

यथाख्याते वन्धत्रयं केवलं वा त्रिनवतिचतुष्कमस्ति । देशे अष्टविंगद्विकं त्रिंशद्विकं त्रिनवतिचत्वारि वन्धत्रयम् ॥ ७२८ ॥

अर्थ—यथास्यातसयममं वंघादि तीनों स्थान केवलज्ञानवत् हें, परंतु इतना विशेष हैं कि सत्त्व ९३ को आदि लेकर ११ का भी पाया जाता है। देशसयतके वंघादि तीन स्थान कमसे २८ को आदि लेकर दो, ३० को आदि लेकर दो, और ९३ को आदि लेकर १ हें॥ ७२८॥

उदया इगिवीसचऊ णववीसतियं च णउदियं सत्तं । मिस्से अडवीसदुगं णववीसतियं च वंधुदया ॥ ७३५ ॥ वाणउदिणउदिसत्तं मिच्छे क्रमदिं व होदि वंधतियं । पुरिसं वा सण्णीये इदरे कुमदिं व णित्थ इगिणउदी ॥७३६॥ क्रुरुयं ।

भव्ये सर्वमभव्ये वन्धोद्या अविरत इव सत्त्वं तु ।

तवित्वतुष्कमाहारवन्धनद्विकहीनं श्रुतिमवीपशमे वन्धः ॥ ७३२ ॥

उद्या एकपञ्चिवशं नविवशत्रयं च प्रथमचतुष्कं सत्त्वम् ।

उपशम इव वन्धांशा वेदकसम्ये नैकवन्धः ॥ ७३३ ॥

उद्या मितवे श्लायिकं वन्धादिः श्रुतिमवास्ति चरमद्विकम् ।

उद्यांशे विंशं च च साने अष्टविंशत्रिकवन्धः ॥ ७३४ ॥

उद्या एकविंशचत्वारः नवविंशत्रयश्च नवितकं सत्त्वम् ।

मिश्रे अष्टविंशद्विकं नवविंशत्रयं च वन्धोद्याः ॥ ७३५ ॥

द्वानवित्तवितसत्त्वं मिथ्ये कुमतिर्वे भवति वन्धत्रयम् ।

पुरुषो वा संज्ञिनि इतरस्मिन् कुमतिर्वे नास्ति एकनवितः ॥७३६॥ कुळकम् ।

अर्थ—भन्यमार्गणामें भन्यके वंध उदय सत्त्वस्थान सव हैं, और अभन्यके वंध उदयस्थान असंयमवत् जानना तथा सत्त्वस्थान ९० को आदि लेकर १ हैं, परंतु इतना विशेष
है कि आहारिद्विक सिंहत ३० का वंध नहीं है किंतु उद्योत सिंहत है। सम्यक्त्वमार्गणामेंसे उपश्चमसम्यक्त्वमें वंधस्थान श्रुतज्ञानवत् हैं, उदयस्थान २१-२५ और २९ को आदि
लेकर ३ इसतरह ५ हैं, सत्त्वस्थान ९३ के स्थानको आदि लेकर १ हैं। वेदक सम्यक्त्वमें
वंधस्थान और सत्त्वस्थान तो उपश्चमसम्यक्त्वकी तरह हैं परंतु इतना विशेष है कि एकका
वंधस्थान नहीं हैं, उदयस्थान मितज्ञानवत् ८ हैं। झायिकसम्यक्त्वमें वंधादिस्थान श्रुतज्ञानवत् क्रमसे ५-८-८ हैं; इतना विशेष हैं कि उदय और सत्त्वमें अंतके दो दो स्थान मी
पाये जाते हैं तथा उदयमें २० का स्थान भी पाया जाता है। सासादनसम्यक्त्वमें वंधस्थान
२८ को लेकर ३ हैं, उदयस्थान २१ को आदि लेकर १ और २९ को लेकर ३
इसतरह ७ हैं, और सत्त्वस्थान ९० का ही है। मिश्रक्तिके वंधस्थान २८ को आदि
लेकर २ हैं, उदयस्थान २० को आदि लेकर ३ हैं, सत्त्वस्थान ९२-९० के दो हैं।
मिध्याक्तिके वंधादि तीन स्थान कुमतिज्ञानवत् जानने चाहिये। संज्ञीमार्गणामें सज्ञीके
वंधादिस्थान पुरुषवेदकी तरह हैं। असंज्ञीके कुमतिज्ञानवत् हैं; परंतु इतना विशेष
है कि ९१ का सत्त्वस्थान नहीं है॥ ७३२।७३२।७३९।७३६॥७३६॥

आहारे वंधुदया संढं वा णवरि णित्थ इगिवीसं । - पुरिसं वा कम्मंसा इदरे कम्मं व वंधतियं ॥ ७३७ ॥ अर्थ—२३-२५-२६ के वंधस्थानमें उदयस्थान ९ और सत्त्वस्थान ५ हैं। २८ के वंधस्थानमें उदयस्थान ८ और सत्त्वस्थान ८ हैं। २९ और ३० के वंधस्थानमें उदयस्थान ९ और सत्त्वस्थान ७ है। ३१ के वंधस्थानमें उदयस्थान १ और सत्त्वस्थान १ है। १ के वंधस्थानमें उदयस्थान १ और सत्त्वस्थान १ और सत्त्वस्थान १ और सत्त्वस्थान ८ है। तथा उपरत्वंध अर्थात् वंधरिहत-स्थानमें उदयस्थान और सत्त्वस्थान दस दस नियमसे होते है॥ ७४०।७४१॥

उदयंसद्वाणाणि य सामित्तादो दु जाणिदवाणि । वंधुदयं च णिरुंभिय सत्तस्स य संभवगदीए ॥ १ ॥

अव उक्तस्थानोंकी संख्या कहते है,—

तियपणळ्वीसवंघे इगिवीसादेकतीसचिरसुदया ।
वाणउदी णउदिचऊ सत्तं अडवीसगे उदया ॥ ७४२ ॥
पुवं व ण चउवीसं वाणउदिचउक्कसत्तसुगुतीसे ।
तीसे पुवं द्यदया पढिमिछं सत्तयं सत्तं ॥ ७४३ ॥ जुम्मं ।
विकपञ्चपिह्वंशवन्ये एकविंशादेकत्रिंशचरमोदयाः ।
द्यानवितः नवतिचतुष्कं सत्त्वमप्टविंशके उदयाः ॥ ७४२ ॥
पूर्वे व न चतुर्विंशं द्यानवितचतुष्कसत्त्वमेकोनित्रंशे ।
वित्रंशे पूर्वे वोदयाः प्रथमाद्यं सप्तकं सत्त्वम् ॥ ७४३ ॥ युग्मम् ।

> इगितीसे तीसुदओ तेणउदी सत्तयं हवे एगे। तीसुदओ पढमचऊ सीदादिचउक्कमिव सत्तं॥ ७४४॥ एकत्रिंशे त्रिंशोदयः त्रिनवतिः सत्त्वं भवति एकस्मिन्। त्रिंशोदयः प्रथमचतुष्कमशीत्यादिचतुष्कमिष सत्त्वम्॥ ७४४॥

अर्थ—२१ के वंधस्थानमें उदयस्थान २० का है, सत्त्वस्थान ९२ का है । १ के वंधस्थानमें उदयस्थान २० का है, सत्त्वस्थान ९२ को आदि लेकर ४ और ८० के को आदि लेकर ४ इसतरह ८ है ॥ ७४४ ॥

उवरदवंधेसुदया चउपणवीस्ण सन्त्रयं होदि । सत्तं पढमचउकं सीदादीछक्कमवि होदि ॥ ७४५ ॥

१ यह गाथा क्षेपक माछ्म होता है।

त्तानि नवसप्तसप्ततियुतानि आदिमपडशीत्यष्टसप्तिभिः । नवसप्तसप्ततिभिरशीतिचतुष्कैः सहिनानि ॥ ७५० ॥ कलापकम् ।

अर्थ—२० के उद्यक्षानमें वंध नहीं हैं, सत्त्वस्थान ७९-७७ के दो हैं। २१ के उद्यक्षानमें वंधस्थान २३ को आदि लेकर ३० के अन्तत्क के ६ हैं, सत्त्वस्थान २३ को आदि लेकर ८० के अंतत्क हैं और ७८ का भी है। २४ के उद्यक्षानमें वंधस्थान आदि के ३ होर २९-३० के दो इसतरह ५ हैं, सत्त्वस्थान ९२ का और ९० को आदि लेकर १ इसप्रकार ५ हैं। २५-२६-२७-२८-२९ के उद्यक्षानमें वंधस्थान २३ को आदि लेकर ६ हैं, सत्त्वस्थान कमसे २५ केमें आदि के ७ हैं-२६ केमें पहले सात तथा ७९ और ७७ के दो इसप्रकार ९ हैं-२७ केमें आदि के ६ तथा ८० और ७८ के दो इसप्रकार ९ हैं-२० केमें आदि के ६ तथा ८० और ७८ के दो इसप्रकार ८ हैं-२८ केमें आदि के ६ तथा ८० को आदि लेकर ४ इसतरह १० हैं॥ ७२०।७४८।७४९।०५०॥

तीसे अट्टिव वंघो ऊणत्तीसं व होदि सत्तं तु । इगितीसे तेवीसप्पहुदीतीसंतयं वंघो ॥ ७५१ ॥ सत्तं दुणडदिणडदीतिय सीदडहत्तरी य णवगद्वे । वंघो ण सीदिपहुदीमुसमविसमं सत्तमुद्दिद्वं ॥७५२॥ जुम्मं ।

त्रिंगे अष्टापि वन्य एकोनतिंशं व भवति सत्त्वं तु । एकत्रिंगे त्रयोविंशप्रभृतितिंशान्तको वन्यः ॥ ७५१ ॥ सत्त्वं द्विनवतिनवितित्रकमशीत्यष्टसप्ततिश्च नवकाष्टस्र । वन्यो न अशीतिप्रभृतिपु समिवपमं सत्त्वसुहिष्टम् ॥ ७५२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—३० के उदयसानमें वंघसान ८, सत्त्वसान २९ की तरह १० हैं। ३१ के उदयसानमें वंघसान २२ को आदि लेकर ३० के स्थानतक ६ हैं, सत्त्वसान ९२ का सार ९० को आदि लेकर ३ तथा ८० सार ७८ के हो इसतरह ६ हैं। ९—८ के उदय-सानमें वंघसान नहीं हैं, सत्त्वसान ८० को आदि लेकर ६ स्थानोंमेंसे समस्त्र ३ तो ९ कमें तथा विषमसंख्यारूप ३ आठकेमें यथाकमसे जानने चाहिये॥ ७५१।७५२॥

आगे सत्त्वसानको आधारकर तथा वंघ-उदयसानको आधेय मानके ७ गाथाओंमें निरूपण करते हैं;—

सत्ते वंशुदया चहुसग सगणव चतुसगं च सगणवयं। छण्णव पणणव पणचहु चहुसिगिछकं णमेक सुण्णेगं ॥७५३॥ सत्त्रे बन्धोदया चतुःसप्त सप्तनव चतुःसप्त च सप्तनवकम्। पण्णव पश्चनव पञ्चचतुष्कं चतुष्टेंकपटूं नभ एकं झृत्यमेकम्॥ ७५३॥ अर्थ-सत्त्वसानीमें वंघसान जीर उत्रयसान कमरी ४-०. ७-९, ४-७, ७-९, ६-९, ५-९, ५-९, ५-९, ५-९, पुनः चार सत्त्वसानीमें १-६, जीर फिर श्रम-१, श्रास-१ जानने चाहिये ॥ ७५३ ॥

अब उन्हीं स्थानींको स्पष्टरीतिसे वतलाते हैं;—

तेणउदीए वंघा उगुतीसादीचउक्तपुद्धो दु । इगिपणछस्सगअद्वयणवयीसं तीसयं णेयं ॥ ७५४ ॥ त्रिनषत्यां यन्धा एकोनिव्रंशादिचतुष्मगुद्धयस्तु । एकपश्चयदममाष्टकनयविंगं विंगतको होयः ॥ ७५४ ॥

वाणउदीए वंधा इगितीस्णाणि अद्वराणाणि । इगिवीसादीएकत्तीसंता उदयराणाणि ॥ ७५५ ॥ द्वानवत्यां वन्धा एकत्रिंशोनानि अप्टसानानि । एकपिशारेकत्रिंशान्तानि उदयसानानि ॥ ७५५ ॥

अर्थ- ९२ के सत्त्वसानमें वंधसान ३१ के विना जाठ अर्थात् ७ हैं, उदयसान २१ के को आदि लेकर ३१ पर्यंत ९ है ॥ ७५५ ॥

इगिणवदीए वंधा अडवीसत्तिदयमेक्यं जुदओ । तेणडिं वा णडिंदांधा वाणडिंद्यं य हवे ॥ ७५६ ॥ चित्मह्वीस्णुद्यो तिमु हुमु वंधा छतुरियदीणं च । वासीदी वंधुद्या पुर्वं विगिवीसचत्तारि ॥ ७५७ ॥ जुम्गं । एकनवतां वन्या अप्टर्शितिवर्गमक्तोर्यः । जिनवित्री नविवन्या हानतिर्थं भवेत् ॥ ७५६ ॥ चरमितिनोगोर्यन्तिषु उपोर्यन्ताः पद्रतुर्गवदीनं च । हमगीतां वन्योद्याः पूर्व द्रीपित्तानत्तारः ॥ ७५० ॥ युग्मम् । सीदादिचउसु वंधा जसिकत्ती समपदे हवे उदओ । इगिसगणविधयवीसं तीसेकत्तीसणवगं च ॥ ७५८ ॥ वीसं छडणववीसं तीसं चट्टं च विसमठाणुदया । दसणवगे ण हि वंधो कमेण णवअट्टयं उदओ ॥७५९॥ जुम्मं।

दस्मावन ज हि वदा प्रमण जनजन्न उपना ति । रा छ अशीत्मादिचतुर्पु वन्धो यशस्कीर्तिः समपदे भवेदुद्याः । एकसप्तनवाधिकविंशं त्रिंशैकत्रिंशनवकं च ॥ ७५८ ॥ विंशः षडष्टनवविंशं त्रिंशचाष्ट च विषमस्थानोद्याः । दशनवके न हि वन्धः क्रमेण नवाष्टक उद्यः ॥ ७५९ ॥ युग्मम् ।

आगे बंधस्थान-उदयस्थान इन दोनोंको आधार करके आधेयभूत सत्त्वस्थानोंको ९ गाथाओंसे कहते हैं;---

तेवीसवंधगे इगिवीसणद्यदयेसु आदिमचउके । वाणउदिणउदिअडचउवासीदी सत्तठाणाणि ॥ ७६० ॥ तेणुवरिमपंचुदये ते चेवंसा विवज्ज वासीदिं । एवं पणछन्वीसे अडवीसे एक्कवीसुदये ॥ ७६१ ॥ वाणउदिणउदिसत्तं एवं पणुवीसयादिपंचुदये । पणसगवीसे णउदी विगुन्त्रणे अत्थिणाहारे ॥७६२॥ विसेसयं ।

त्रयोविंशवन्धके एकविंशनवोदयेषु आदिमचतुष्के । द्वानवितनवत्यष्टचतुद्वर्षशीतिः सत्त्वस्थानानि ॥ ७६० ॥ तेनोपरिमपश्चोद्ये ते चैवांशा विवन्धे द्व्यशीतिम् । एवं पद्मपिंद्वेशे अष्टविंशेन एकविंशोदये ॥ ७६१ ॥ द्वानवितनवितसत्त्वमेवं पश्चिवंशकादिपश्चकोद्ये । पश्चसप्तविंशे नविविंगूर्वणे अस्ति नाहारे ॥ ७६२ ॥ विशेषकम् ।

के उदय होनेपर ९३ को आदि लेकर ६ का सत्त्व है; विदोपता यह है कि ८२ के स्थानका सत्त्व २१-२५ के उदय होनेपर ही होता है अन्य जगह नहीं। ३० के वंध- सिहत २४-२६ के उदय होनेपर ९२ का ऑर ९० आदि १ का इसपकार ५ स्थानोंका सत्त्व पाया जाता है॥ ७६५।७६६॥

एवं खिगितीसे ण हि वासीदी एक्कतीसवंधेण । तीमुद्ये तेणउदी सत्तपदं एक्कमेत्र हवे ॥ ७६७ ॥ एवं खेकत्रिके न हि द्वध्यातिरेकत्रिज्ञवन्येन । जिन्नोद्ये जिनवतिः सन्त्रपद्मेकमेत्र भवेत् ॥ ७६७ ॥

ं अर्थ—२० के वंघसहित २०—२१ के उदय होनेपर मन्त्रस्थान २४ के उदयकी तरह ही जानना चाहिये, इतना विदोप है कि यहांपर ८२ का सन्त्रस्थान नहीं होता। २१ के वंघसहित २० का उदय होनेपर सन्त्रस्थान एक ९२ का ही है। ७६७॥

इगित्रंघड्डाणेण दु तीसद्वाणोदये णिरुंघिनम । पढमचकसीदिचक सत्तद्वाणाणि णामस्स ॥ ७६८ ॥ एकचन्धस्थानेन तु त्रिंगस्थानोदये निरोधे । प्रथमचतुष्कागीतिचतुष्कं सत्त्वस्थानानि नाम्नः ॥ ७६८ ॥

अर्थ-- १ के वंबसहित २० के उदय होनेपर ९२ को आदि लेकर ४ ऑर ८० को आदि लेकर ४ सत्त्वस्थान नामकर्मके कहैं गये हैं॥ ७६८॥

आगे वंघसत्त्वको आधार करके आर उदयसानको आधेय मानके ६ गायाओंमें वताते हैं;—

> तेवीसर्वधठाणे दुखणउद्डचदुरसीदि सत्तपदे । इगित्रीसादिणउद्यो वासीदे एकवीसचऊ ॥ ७६९ ॥ त्रयोविश्यन्यस्थाने दिखनवत्यष्टचतुरशीतिसत्त्वपदे । एकविंशादिनवोद्यः द्वपशीती एकविंशचतुष्कम् ॥ ७६९ ॥

अर्थ—२३ के वंधसानसिंहत ९२-९०-८८-८४ के सत्त्वसान होनेपर २१ को आदि लेकर ९ उदयसान हैं, बार ८२ का सत्त्व होनेपर २१ को आदि लेकर ४ उदय-सान हैं॥ ७६९॥

एवं पणछन्त्रीसे अडवीसे वंघगे हुणडदंसे । इगिवीसादिणबुद्या चडवीसद्वाणपरिहीणा ॥ ७७० ॥ इगिणडदीए तीसं उदओ णडदीए तिरियसर्णिण वा । अडसीदीए तीसह णववीसे वंघगे तिणडदीए ॥ ७७१ ॥ आगे उदयस्थान और सत्त्वस्थानको आधार तथा वंधस्थानको आधेयमानके १० गाथा-स्रोहारा मंग कहते हैं;—

इगिवीसद्वाणुदये तिगिणउदे णवयवीसदुगर्वधीः।

तेण दुखणउदिसत्ते आदिमछकं हवे वंधो ॥ ७७५ ॥
एवमडसीदितिदए ण हि अडवीसं पुणोवि चडवीसे ।
दुखणउदडसीदितिए सत्ते पुवं व वंधपदं ॥ ७७६ ॥ जुम्मं ।
एकविंशस्थानोदये त्र्येकनवत्यां नवविंशद्विकवन्यः ।
तेन दिखनवतिसत्त्वे आदिमपद्वं भवेद्वन्यः ॥ ७७५ ॥
एवमछाजीतित्रितये न हि अष्टविंशं पुनरिष चतुर्विंशे ।
दिखनवत्यष्ठाभीतित्रये सत्त्वे पूर्वं व वन्धपदम् ॥ ७७६ ॥ गुमम् ।

> पणवीसे तिगिणउदे एगुणतीसंदुगं दुणउदीए । आदिमछकं वंधो णउदिचउकेवि णऽडवीसं ॥ ७७७ ॥ पश्चविंगे ज्येकनवती एकोनिर्विश्वद्विकं द्विनवद्याम् । आदिमपटूं वन्धो नवतिचतुष्केषि नाष्टविंशम् ॥ ७७७ ॥

· अर्थ--२५ के उदयसहित ९३-९१ का सत्त्व होनेपर २९-३० के दो वंधस्थान हैं, ९२ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ वंधस्थान हैं, ९० को आदिलेकर १ का सत्त्व होनेपर २८ के विना ये पूर्वीक्त ही छह अर्थात् पांच वंधस्थान हैं॥ ७७७॥

छवीसे तिगिणउदे उणतीसं वंध दुगखणउदीए । आदिमछकं एवं अडसीदितिए ण अडवीसं ॥ ७७८ ॥ पड्डिंगे ज्येकनवती एकोनत्रिंगं वन्धो द्विकखनवसाम् । आदिमपदूमेवमष्टागीतित्रये नाष्टविंगम् ॥ ७७८ ॥

अर्थ—२६ के उदयसिंहत ९२—९१ का सत्त्व होनेपर २९ का ही वंधसान है, तथा ९२—९० का सत्त्व होनेपर आदिके ६ वंधसान हैं, इसीप्रकार ८८ को आदिलेकर २ का सत्त्व होनेपर २८ के विना ये पूर्वीक्त ही ६ स्थान अर्थात् पांच वंधस्थान होते हैं॥ ७७८॥ आगे उदयक्षान और सत्त्वस्थानको आधार तथा वंधस्थानको आधेयमानके १० गाथा-आँद्वारा भंग कहते हैं;—

इगिवीसद्वाणुदये तिगिणउदे णवयवीसदुगवंधी । तेण दुखणउदिसत्ते आदिमछक्कं हवे वंधो ॥ ७७५ ॥ एवमडसीदितिदए ण हि अडवीसं पुणोवि चउवीसे । दुखणउदडसीदितिए सत्ते पुवं व वंधपदं ॥ ७७६ ॥ जुम्मं ।

एकविंगस्थानोद्ये त्र्येकनवत्यां नविंशद्विकवन्यः । तेन द्वित्वनवतिसत्त्वे आदिमपद्वं भवेद्वन्थः ॥ ७७५ ॥ एवमष्टाजीतित्रितये न हि अष्टविंशं पुनरिप चतुर्विशे । द्वित्वनवत्यष्टाशीतित्रये सत्त्वे पूर्वं व वन्धपदम् ॥ ७७६ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—२१ के उदयसिंदत ९३—९१ का सत्त्व होनेपर २९—३० के दो वंघस्यान हैं, ९२—९० का सत्त्व होनेपर आदिके ६ वंधस्थान हैं, इसीप्रकार ८८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर उक्त ६ वंधस्थानोंमेंसे २८ का वंधस्थान नहीं होता वाकीके पांच वंधस्थान होते हैं। २४ के उदयसिंदत ९२—९० का तथा ८८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर भी पूर्वोक्त ५ ही वंधस्थान होते हैं॥ ७७५।७७६॥

पणवीसे तिगिणउदे एगुणतीसंदुगं दुणउदीए । आदिमछकं वंघो णउदिचउकेवि णऽडवीसं ॥ ७७७ ॥ पश्चविंशे ज्येकनवतौ एकोनित्रंशिद्धकं द्विनवत्याम् । आदिमषट्टं वन्घो नवतिचतुष्केपि नाष्टविंशम् ॥ ७७७ ॥

- अर्थ---२५ के उदयसहित ९३--९१ का सत्त्व होनेपर २९--३० के दो वंधस्थान हैं, ९२ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ वंधस्थान हैं, ९० को आदिलेकर ४ का सत्त्व होनेपर-२८ के विना ये पूर्वोक्त ही छह अर्थात् पांच वंधस्थान हैं॥ ७७७॥

छवीसे तिगिणउदे उणतीसं वंध दुगखणउदीए। आदिमछकं एवं अडसीदितिए ण अडवीसं॥ ७७८॥ षड्विशे त्र्येकनवतौ एकोनित्रशं वन्धो द्विकखनवत्याम्। आदिमषट्टमेवमप्राशीतित्रये नाप्टविंशम्॥ ७७८॥

अर्थ—२६ के उदयसहित ९३—९१ का सत्त्व होनेपर २९ का ही बंधसान है, तथा ९२—९० का सत्त्व होनेपर आदिके ६ वंधसान हैं, इसीप्रकार ८८ को आदिलेकर ३ का सत्त्व होनेपर २८ के विना ये पूर्वोक्त ही ६ स्थान अर्थात् पांच बंधस्थान होते हैं॥ ७७८॥ सगवीसे तिगिणउदे णववीसदुवंधयं दुणउदीए । आदिमरुण्णउदितिए एयं अडवीसयं णित्थ ॥ ७७९ ॥ सप्तविंगे त्र्येकनवती नवविंगद्विवंधको द्विनवत्याम् । आदिमपण्णवित्रये एवमष्टाविंशकं नास्ति ॥ ७७९ ॥

अर्थ--र७ के उदयसहित ९३--९१ का सत्त्व होनेपर २९ को आदिलेकर २ बंध-स्थान हैं, ९२ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ बंधस्थान हैं, और ९० को आदिलेकर ३ सत्त्व होनेपर २८ के विना येही पूर्वोक्त ६ अर्थात् पांच बंधस्थान हैं॥ ७७९॥

अडवीसे तिगिणउदे उणतीसदु दुजुदणउदिणउदितिये। घंधो सगवीसं वा णउदीए अत्थि णडवीसं ॥ ७८० ॥ अष्टाविशे त्र्येकनवत्यामेकोनत्रिंशद्विकं द्वियुतनवतिनवतित्रये। यन्धः सप्तविशं वा नवती अस्ति नाष्टाविशम् ॥ ७८० ॥

अर्थ—२८ के उदयसिंदत ९३—९१ का सत्त्व होनेपर २९—३० के दो बंधस्थान हैं, ९२ का तथा ९० को आदिलेकर ३ स्थानोंका सत्त्व होनेपर २७ के उदयसिंदतके समान बंधस्थान हैं, परंतु विशेष इतना है कि ९० का सत्त्व होनेपर २८ का बंधस्थान नहीं है ॥ ७८० ॥

अर्थ— २९ के उदयसहित ९३ – ९२ – ९१ – ९० – ८८ – ८४ का सत्त्व होनेपर २८ के उदयसहित के समान बंधस्थान हैं। ३० के उदयसहित ९३ का सत्त्व होनेपर २९ – ३० के दो बंधस्थान हैं, तथा ९१ का सत्त्व होनेपर नरकगमनको सन्मुख तीर्थकरके सत्त्ववाले मिध्यादृष्टि मनुष्यके २८ – २९ के बंधस्थान हैं। तथा ९२ – ९० – ८८ का सत्त्व होनेपर आदिके ६ बंधस्थान हैं, ८४ का सत्त्व होनेपर भी इसीप्रकार ६ बंधस्थान हैं, परंतु इतना विशेष हैं कि २८ का बंधस्थान नहीं है अर्थात् पांच बंधस्थान हैं।। ७८१।७८२।।

तीयुदयं विगितीसे सजोग्गवाणउदिणउदितियसत्ते । उवसंतचउक्कुदये सत्ते वंघस्स ण वियारो ॥ ७८३ ॥ त्रिज्ञोद्यं वैकर्त्रिके स्वयोग्यद्वानयतिनयतित्रयसत्त्वे । उपज्ञान्तचतुष्कोद्ये सत्त्वे वन्यस्य न विचारः ॥ ७८३ ॥

अर्थ-२१ के उद्यसिंदत अपने २ योग्य ९२ का स्नार ९० को आदिलेकर ३ स्थानींका स्थात ९०-८८-८४ का सत्त्व होनेपर ३० के उद्यमें कहे गये आदिके छह स्थवा २८ के विना पांच वंघस्थान हैं। तथा उपशांतकपायादि चार गुणस्थानोंमें उदय-सत्त्व स्थान होनेपर मी वंघस्थानका विचार नहीं किया गया है; क्योंकि उनमें वंघका स्थाव है॥७८३॥

णामस्स य वंघादिमु द्वतिसंजोगा परुविदा एवं । सुद्वणवसंत्रगुणगणसायरचंदेण सम्मदिणा ॥ ७८४ ॥ नाम्नश्च वन्यादिषु द्वित्रिसंयोगाः प्ररूपिता एवम् । श्वतवनवसन्तराणगणसागरचन्द्रेण सन्मतिना ॥ ७८४ ॥

अर्थ--इसप्रकार नामकर्मके वंध-उदय-सत्त्वखानोंमं द्विसंयोगी खार त्रिसंयोगी भंग (मेद), नैनिसिद्धान्तरूपी वनको प्रफुछितकरनेमं वसंतऋतुके समान तथा गुणोंके समृह-रूपसागरको वदानेकेलिये चंद्रमाके समान ऐसे सम्यक्ज्ञानके घारक श्रीवद्धमानखामीने कहे हैं॥ ७८४॥

इति श्रीनेमिचन्द्राचार्यविरचित पंचसंग्रह वितीयनामवाले गोम्मटसार प्रंथके कर्में-कांडमें वंघटदयसत्त्रस्थानसमुत्कीर्नन नामका पांचवां अधिकार समाप्त हुआ॥ ५॥

## दोहा ।

आस्रवभाव अभावतें भग्ने स्वभावस्त्ररूप । नमीं महज आनंदमय अचलित अमछ अन्प ॥ १ ॥

आगे प्रत्ययके अर्थात् कर्म आनेका कारण जो आसव है उसके अधिकारका आरंम करनेवाले आचार्य निर्विन्नतासे समाप्त होनेकेलिये अपने इष्ट गुरूको नमस्कार करते हुए उसके कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

> णिमकण अभयणंदिं सुदसायरपारिगंदणंदिगुरं । वरवीरणंदिणाहं पयडीणं पचयं वोच्छं ॥ ७८५ ॥

नत्वा अभयनिंद् श्रुतसागरपारगेन्द्रनिद्गुरुम् । वरवीरनिन्द्नार्थं प्रकृतीनां प्रत्ययं वक्ष्ये ॥ ७८५ ॥

अर्थ-में "नेमिचंद्र आचार्य" असयनन्दि नामा मुनीश्वरको, श्रास्त्रसमुद्रके पारगामी इन्द्रनन्दि नामा गुरूको तथा उत्कृष्ट वीरनंदि नामा सामीको नमस्कार करके कर्मप्रकृति-योंके प्रत्यय अर्थात् कारण ऐसे आसर्वोंको कहता हूं ॥ ७८५ ॥

अब उन आसर्वोंको भेदसहित दिखलाते हैं;—

मिन्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति । पण नारस पणुवीसं पण्णरसा होति तन्भेया ॥ ७८६ ॥ मिथ्यात्वमविरमणं कपाययोगौ च आसवा भवन्ति । पद्म द्वाद्य पथ्यवंशं पथ्यद्श भवन्ति तद्भेदाः ॥ ७८६ ॥

अर्थ-निध्यात्व १ अविरित २ कपाय ३ योग ४-ये चार मूळ आस्रव हैं। तथा इनके मेद क्रमसे ५, १२, २५, ओर १५, होते हें॥ भावार्थ-जिसकेद्वारा कार्माणवर्गणा-रूप पुद्गलस्कंघ कर्मपनेको प्राप्त हो उसका नाम आस्रव है। वह क्या चीज है ? तो आत्माके मिध्यात्वादि परिणामरूप है। उनमेंसे "मिध्यात्व" एकांत विनयादिके मेदसे पांच प्रकारका है। "अविरित" नामका आस्रव ५ इंदी तथा छट्ठा मन इनको वशीमूत नहीं करनेसे ६ मेदरूप और पृथिवीकायादि ५ स्थावरकाय तथा १ त्रसकाय इनकी दया न करनेसे ६ मेदरूप इसतरह १२ प्रकारका है। कपायके अनंतानुवंधी आदि १६ कपाय तथा हास्यादि ९ नोकपाय इसतरह २५ मेद हैं। योग मनोयोगादिके मेदसे १५ प्रकारका है। इसपकार सब मिलाकर आस्रवके ५७ मेद होते हैं॥ ७८६॥

आगे मूलप्रत्ययोंको गुणस्थानोंमं वताते हैं;—

चहुपचइगो वंधो पढमे णंतरितगे तिपचइगो । मिस्सगविदियं उवरिमहुगं च देसेक्कदेसम्मि ॥ ७८७ ॥

चतुःप्रत्ययको वन्धः प्रथमे अनन्तरित्रके त्रिप्रत्ययकः । मिश्रकद्वितीय उपरिमद्विकं च देशैकदेशे ॥ ७८७ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमं ४ प्रत्ययोंसे वंध होता है । उसके वाद सासादन आदि तीन गुणस्थानोंमें मिथ्यात्वके विना ३ प्रत्ययोंसे ही वंध है । किंतु एकदेश असंयमके त्यागनेवाले देशसंयतगुणस्थानमें दूसरा अविरतिप्रत्यय विरतिकर मिला हुआ है तथा आगेके दो प्रत्यय पूर्ण ही हैं—इसप्रकार पांचवें गुणस्थानमें तीनों ही कारणोंसे वंध होता है ॥ ७८७ ॥

उनिरिह्नपंचये पुण दुपचया जोगपचओ तिण्हं।. सामण्णपचया खलु अटुण्हं होंति कम्माणं।। ७८८॥ उपरिमपश्चके पुनः द्वित्रत्ययौ योगत्रत्ययः त्रयाणाम्। सामान्यत्रत्ययाः खलु अष्टानां भवन्ति कर्मणाम्॥ ७८८॥

अर्थ—इस पांचरें गुणस्थानसे आगेके छड़े आदि ५ गुणस्थानोंमें २ प्रत्ययोंसे बंध होता है। और इससे आगे ३ गुणस्थानोंमें १ योगप्रत्ययसे ही बंध होता है। इसतरह निश्चयकर ८ कमींके ये सामान्य प्रत्यय होते हैं॥ ७८८॥

अब उन न्युच्छितियोंको वे कौन २ सी हैं सो दिखलाते हैं,—

मिन्छे पणिमन्छत्तं पहमकसायं तु सासणे मिस्से।
सुण्णं अविरदसम्मे विदियकसायं विगुवहुग कम्मं॥ ३॥
ओरालिमस्स तसवह णवयं देसिम्म अविरदेकारा।
तिदयकसायं पण्णर पमत्तिविरदिम्म हारहुगछेदो॥ ४॥
सुण्णं पमादरिहदे पुवे छण्णोकसायवोन्छेदो।
अणियिहिम्म य कमसो एकेकं वेदितयकसायितयं॥ ४॥
सि सुण्मं सुहुमो लोहो सुण्णं उवसंतगेसु खीणेसु।
अलीयुभयवयणमणचड जोगिम्मि य सुणह वोन्छामि॥ ६॥
सिचाणुभयं वयणं मणं च ओरालकायजोगं च।
ओरालिमस्स कम्मं उवयारेणेव सन्भाओ॥ ७॥ कुल्यं।

मिथ्ये पद्धिमिथ्यात्वं प्रथमकपायस्तु सासाद्ते मिश्रे ।

शून्यमिवरतसम्ये द्वितीयकपायः वैगूर्वद्विकं कर्म ॥ ३ ॥
औरालिमश्रं त्रसवधः नवकं देशे अविरता एकाद्श ।

हतीयकपायः पद्धद्श प्रमत्तविरते आहारकद्विकच्छेदः ॥ ४ ॥

शून्यं प्रमाद्द्रिते अपूर्वे पण्णोकपायव्युच्छेदः ।

अतिवृत्तो च क्रमश एकैकं वेदत्रयकपायत्रयम् ॥ ५ ॥

सूक्ष्मे सूक्ष्मो लोभः शून्यमुपशान्तकेपु क्षीणेपु ।

अलीकोभयवचनमनश्चतुष्कं योगिनि च शृणुत वक्ष्यामि ॥ ६ ॥

सत्यानुभयं वचनं मनश्च औरालकाययोगश्च ।

औरालिमश्रं कार्मणसुपचारेणैव सद्भावः ॥ ७ ॥ कुलकम् ।

अर्थ—मिध्यात्वगुणस्थानमें ५ मिथ्यात्वाश्रवोंकी न्युच्छित्ति होती है। सासादनमें प्रथम अनंतानुवंघी ४ कपायकी, मिश्रमें शून्य, अविरतमे दूसरी चार कषाय—वैक्रियिकद्विक कार्माणयोग—औदारिकमिश्रयोग—त्रसिंहसा इन ९ आसवोंकी, देशसंयतमें ११ अविरति व तीसरी प्रत्याख्यानावरण ४ कपाय इसतरह १५ आसवोंकी, प्रमत्तविरतमें आहारकयुगल-योगकी, अप्रमत्तमें शून्य, अपूर्वकरणमें हास्यादिक छह नोकषायकी, अनिवृत्तिकरणमें क्रमसे एक एक कर के ३ वेद और तीन संज्वलन कपायोंकी. तथा सूक्ष्मसांपरायमें एक सूक्ष्मलोभ की ही न्युच्छित्ति होती है। उपशांतकषायमें शून्य, क्षीणकषायमें असत्य उभय दो वचन-योग तथा दो मनोयोग इसप्रकार ४ की न्युच्छित्ति है। सयोगकेवलीके अब न्युच्छित्ति कहते है; क्योंकि उसमें कुछ विशेषता है सो तुम हे शिष्य सुनो।—सत्य अनुभय वचनयोग—

मनोयोग, खोढारिक-झोदारिकमिश्रयोग—कार्मणकाययोग इसपकार सयोगीके ७ योग हें, सो ये उपचारसे ही कहे गये हें ॥ ३।४।५।६।७॥

आगे आसवको विशेषतासे कहनेकेलिये खयं आचार्य इस अधिकारके गाथासूत्रको कहते हैं;—

अवरादीणं ठाणं ठाणपयारा पयारकृडा य । कृडुचारणभंगा पंचिवहा होंति इगिसमये ॥ ७९१ ॥ अवरादीनां स्थानं स्थानप्रकाराः प्रकारकृटाश्च । कृटोचारणभद्गाः पद्मविधा भवन्ति एकसमये ॥ ७९१ ॥

अर्थ—जघन्य मध्यम उत्कृष्ट स्थान, स्थानोंके प्रकार, कूटप्रकार, कूटोचारण, शीर भंग, इसतरह एक समयमें प्रत्ययोंके पांच प्रकार होते हैं ॥ ७९१ ॥

थागे उन प्रकारोंको क्रमसे ६ गाथाओंमें कहेंगे उनमेंसे यहां सबसे प्रथम पहले स्थान प्रकारको क्रमानुसार कहते हें—

> दस अद्वारस दसयं सत्तर णव सोलसं च दोण्हंपि। अद्व य चोहस पणयं सत्त तिये दुति दुगेगमेगमदो॥ ७९२॥ द्य अष्टाद्य द्यकं सप्तद्य नव पोड्य च द्वयोरिष। अप्ट च चतुर्द्य पञ्चकं सप्त त्रिके द्वित्रिकं द्विकैकमेकमतः॥ ७९२॥

अर्थ—एकजीवके एककारुमें संभवते प्रत्ययोंके समूहको खान कहते हैं। यह खान मिथ्यादृष्टि आदि गुणखानों में कमसे इसपकार हैं।—मिथ्यादृष्टिगुणखानमें एक जीवके एकही समयमें जधन्य 'आसव' तो १०—मध्यम एक एक अधिक—और उत्कृष्ट १८ होते हैं, सासादनमें जधन्य १० उत्कृष्ट १७, मिश्र और अविरत इन दोमें जधन्य ९ उत्कृष्ट १६, देशसयतमें जधन्य ८ उत्कृष्ट १४ का खान, प्रमचादि तीनमें जधन्य ५ का उत्कृष्ट ७ का खान, अनिवृत्तिकरणमें जधन्य २ का उत्कृष्ट ३ का, सूक्ष्मसांपरायमें एक २ का ही खान है, यहां मध्यम उरकृष्ट मेद नहीं हें। इसीतरह इससे आगे उपशांतकपायादि गुणखानोंमें भी एकका ही खान है, अयोगीके शून्य है॥ ७९२॥

आगे सानोंके प्रकार कहते हैं;--

एकं च तिण्णि पंच य हेट्टुवरीदो हु मिन्झमे छकं। मिन्छे ठाणपयारा इगिहुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति॥ ७९३॥

एकः च त्रयः पद्ध च अधस्तनोपरितस्तु मध्यमे पटूम् । मिथ्ये स्थानप्रकारा एकद्विकमितरेषु त्रयः देश इति ॥ ७९३ ॥

अर्थ-मिथ्यादृष्टिमें जो १० से १८ तकके ९ स्थान कहे हें उनमें ऊपर नीचेके तीन

युगल स्थानेमिं १, २, ५ प्रकार हैं। मध्यके २ स्थानेकि छह छह प्रकार हैं। सासादनादि देशसंयतपर्यंत आदिके और अंतके २ युगल स्थानेकि कमसे १–२ प्रकार हैं, तथा मध्य-स्थानके तीन तीन प्रकार हैं। इसके आगे प्रमत्तादि गुणस्थानोंके आसवस्थानोंका एक २ ही प्रकार है। ७९३॥

आगे इन कहे हुए स्थानप्रकारोंको जाननेके लिये कृटप्रकार कहते हैं:—
भयदुगरिह्यं पढमं एकदरजुदं दुसिह्यिमिदि तिण्णं ।
सामण्णा तियकृडा मिच्छा अणहीणतिणित्रि य ॥ ७९४ ॥
भयद्विकरिहनं प्रथममंकनरयुतं द्विसिहतिमिति त्रयः ।
सामान्यानि त्रीणि कृटानि मिण्या अनहीनत्रीण्यपि च ॥ ७९४ ॥

अर्थ-भय-जुगुप्सा इन दोनों से रहित पहला कृट, भय जुगुप्सा इन दोनोंमेंसे कोई एकसित दूसरा कृट, अथवा दोनों सिहत तीसरा कृट, इसप्रकार ३ कृट तो सामान्य हैं। तथा अनंतानुवंवीका विसंयोजनकरनेवाले मिथ्यादृष्टिके अनंतानुवंवी कपाय रहित ३ कृट अन्य मी जानने चाहिये। सासादन आदि गुणस्थानोंके तीन तीन आदि कृट किस २ तरह होते हैं सो बडी टीकासे जानना चाहिये॥ ७९४॥

आगे ये जो स्थानप्रकार कहे गये हैं उनके वोळनेके विधानको वतानेकेलिये क्टोचार-णप्रकार कहते हैं:—

> मिच्छत्ताणणणदरं एकेणक्षेण एककायादी । तत्तो कसायवेददुजुगलाणेकं च जोगाणं ॥ ७९५ ॥ मिध्यात्वानामन्यतरमेकेनाक्षेण एककायादि । ततः कपायवेदद्वियुगलानामेकं च योगानाम् ॥ ७९५ ॥

अर्थ-५ मिध्यात्वेंमिंसे १ मेद ६ इंद्रियोंमिंसे १ मेद बीर इनके साथ कार्यमेसे एक दो आदि कायकी हिंसा इसके वाद कपार्योमिंसे १ कपाय वेदोंमिंसे १ वेद हास्यादि दो युगलेंमिंसे १ मेद, 'च'से भय जुगुप्सामेंसे १ या दो बीर योगोंमिंसे १ मेद कहना चाहिये । इसप्रकार क्टोचारणका विधान होता है । भावार्थ—जिस प्रकार प्रमाद भंग निकालनेके लिये पहले जीवकाण्डमें विकथा आदिका अक्षसंचार वताया है जसी प्रकार यहां भी आसर्विक मंग समझने बीर कमसे वोलनेकेलिये पंच मिध्यात्वादिका अक्षसंचार करना चाहिये । तथा उसमें हिंसादिके एकसंयोगी दिसंयोगी आदिक मेद भी कमसे लगा- हिने चाहिये ॥ ७९५ ॥

भागे इन मंगोंका प्रमाण छानेकेलिये मंगोंके छानेका प्रकार कहते हैं;— अणरहिदसहिदकृडे वावत्तरिसय सयाण तेणउदी । सट्टी धुवा हु मिच्छे भयदुगसंजोगजा अधुवा ॥ ७९६ ॥ अनरहितसहितकूटे द्वासप्ततिशतं शतानां त्रिनवतिः । पिष्टः ध्रुवा हि मिण्ये भयद्विकसंयोगजा अध्रुवाः ॥ ७९६ ॥

अर्थ—सिध्यादृष्टिगुणस्थानमें मिथ्यादृष्टिक अनंतानुवंधीरिहत कृटोंमें तो ५ मिथ्यात्व ६ इंद्रिय इत्यादिका आपसमें गुणा करनेसे मंगोंका प्रमाण ७२०० होता है, अनंतानुवंधी-सिहत कृटके आकार रचनामें परस्पर गुणनेसे ९३६० होते हैं, दोनोंके मिलानेपर १६५६० ध्रवगुण्य होते हैं । इसके सिवाय एक एकके प्रति भय जुगुप्साके संवंधसे ४ मंग तथा कायिहसाके ६३ मंग भी पाये जाते हैं, इसप्रकार ४ और ६३ अध्रवगुणकार हैं । सो इन ४–६३ का ध्रवगुण्यके साथ पुनः परस्पर गुणा करनेसे सब मिलकर ४१७३१२० मंग होते हैं। इसी प्रकार सासादनादि गुणस्थानोंके भी मंग निकाललेने चाहिये॥ ७९६॥ - आगे पूर्वोक्त मंगोंकी सख्या वताते हैं,—

चउवीसद्वारसयं तालं चोद्दस असीदि सोलसयं ।

छण्णउदी नारसयं वत्तीसं निसद सोल निसदं च ॥ ७९७ ॥
सोलस निसदं कमसो घुवगुणगारा अपुवकरणोत्ति ।
अद्भुवगुणिदे संगा धुवसंगाणं ण मेदादो ॥ ७९८ ॥ जुम्मं ।
चतुर्विशाष्टादशशतं चत्वारिशचतुर्दशाशीतिः पोडशशतम् ।
पण्णवतिः द्वादशशतं द्वात्रिशद्विशतं षोडश द्विशतं च ॥ ७९७ ॥
षोडश द्विशतं क्रमशो धुवगुणकारा अपूर्वकरण इति ।
अधुवगुणिते भङ्गा ध्रुवभङ्गानां न भेदात् ॥ ७९८ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — 'ध्रुवगुण्य' अपूर्वकरणगुणस्थानपर्यंत क्रमसे इस प्रकार हैं ।—सिथ्यादृष्टिमें पूर्वोक्त, सासादनमें १८२४ मिश्रमें १४४० असंयतमें १६८० देशसंयतमें १२९६ प्रमत्तमें २३२ अपूर्वकरणमें २१६ हैं । इनका अपने २ अध्रुवगुणकारोंके साथ गुणा करने से उस २ जगहके भंग होते हैं । इससे आगे केवल ध्रुवमंगोंका ही मेद है; क्योंकि वहां भयजुगुण्सा और अविरतियोंका अभाव होनेसे अध्रुवगुणकार नहीं है ॥ ७९७।७९८ ॥

आगे कायवंधमें पूर्वोक्त प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भंगोंके साधनेकेलिये दूसरा उपाय धतलाते हैं;—

छप्पंचादेयंतं रूबुत्तरभाजिदे कमेण हदे। छद्धं मिच्छचउके देसे संजोगगुणगारा॥ ७९९॥ पट्टपञ्चाद्येकान्तं रूपोत्तरभाजिते क्रमेण हते। छम्धं मिध्यचतुष्के देशे संयोगगुणकाराः॥ ७९९॥

अर्थ—कायवंधके ६ तथा ५ के प्रमाणसे लेकर १ पर्यंत संख्या रखकर क्रमसे गुणा-कार करनेसे तथा एक एक अधिक आगेकी संख्यासे भागदेनेपर जो लब्ध हो वह मिथ्या-

स्वादि चार गुणस्थानोंगें तथा देशसंयतमें प्रत्येक द्विसंयोगी आदि गुणाकार रूप भंग जानने चाहिये. भावार्थ —यदि किसी विवक्षित राशिके द्विसंयोगी त्रिसंयोगी आदि भंग निकालने हों तो निवक्षित राशिपमाणसे लेकर एक एक कम करते २ एकके अंकतक अंक स्थापित करने चाहिये । और उसके नीचे दूसरी पंक्तिमें एकसे लेकर विवक्षित राशितक अंक लिखने चाहिये। पहली पंक्तिके अंकोंको अंश या भाज्य और दूसरीके अंकोंको हार या भागहार कहते हैं। यहांपर भिन्न गणितके अनुसार भंग निकालने चाहिये। इसलिये यहां क्रमसे पहले भाज्योंके साथ अगले भाज्योंका और पहले भागहारोंके साथ अगले भागहा-रोंका गुणा करना । उसके वाद भाज्योंके गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उसमें भाग-हारोंके गुणा करनेसे उत्पन्न राशिका भाग देना चाहिये । इससे जो प्रमाण आवे उतने २ ही विवक्षित स्थानके भंग समझने चाहिये । इस रीतिके अनुसार प्रकृतमें मिध्यादृष्टि आदि ४ गुणस्थानोंमें कायबधका प्रमाण छह है। अतएव छह पांच चार तीन दो एक ये भाज्य अंक क्रमसे लिखना और उसके नीचे १-२-३-४-५-६ ये हार अंक क्रमसे लिखना । पहली भाज्यराशि छहमें पहली हारराशि एकका भाग देनेसे छह आते हैं, अत-एव प्रत्येक भंगोंका प्रमाण छह होता है । पहली भाज्यराशि छहका अगली राशि पांचसे गुणा करनेपर ३० होता है और पहली हारराशि एकका अगली राशि दोसे गुणा करनेपर हारराशि दो होती है। सो भाज्यराशि ३० में हारराशि २ का भाग देनेपर १५ आते हैं, यही द्विसंयोगी भंगोंका प्रमाण है । इसी तरह त्रिसंयोगी चतुःसंयोगी पंचसंयोगी और छह-संयोगी भंगोंका प्रमाण भी निकालना चाहिये। सब मिलकर ६३ भंग होते हैं। देशसंयत आदिमें भी इसी रीतिसे निकाल लेने चाहिये। विवक्षित राशियमाण दोके अंक लिखकर परस्पर गुणा करनेपर और उसमें एक कम करनेसे जो राशि उत्पन्न हो वही सर्व भंगोंका ममाण होता है ॥ ७९९ ॥

आगे प्रत्ययोंके उद्यके कार्यभूत जीवके परिणामोंमें ज्ञानावरणादिकर्मवंघका कारणपना दिखलाते हैं:—

पिंडणीगमंतराए उवघादो तप्पदोसणिण्हवणे । आवरणदुगं भूयो वंधदि अचासणाएवि ॥ ८०० ॥

प्रस्निकमन्तराय उपघातस्तत्प्रदोषनिन्हवने । आवरणद्विकं भूयो बभ्नाति अस्यासादनयापि ॥ ८०० ॥

अर्थ—प्रत्यनीकसे अर्थात् शास्त्र वा शास्त्रके जाननेवाले पुरुषोमें अविनयरूप प्रवृत्ति करनेसे, ज्ञानमें विच्छेद करनेरूप अंतरायसे, मन वचनकर प्रशंसायोग्य ज्ञानमें द्वेष रखनेरूप वा ज्ञानीजीवोंको भूख प्यास आदिकी बाधा करनेरूप उपघातसे, तत्त्वज्ञानमें हर्ष नहीं माननेरूप अथवा मोक्षसाधनभूत तत्त्वज्ञानका उपदेश होना अच्छा नही लगने या अंतरंगमें

उसके साथ हेप होनेन्द्रप प्रदेषसे, आप जानता भी है परंतु फिर भी किसी कारणसे 'ऐसा नहीं है, अथवा में नहीं जानता, अथवा जिनसे अपनेको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनको छिपा-कर तीर्थकरादिको गुरु कहना" इत्यादि सन्द्रप निह्नवसे, तथा किसीके प्रशंसायोग्य उपदे- शकी अनुमोदना (तारीफ) न करनेन्द्रप वा अन्य अप्रसंगकी वातका वीचमें प्रारंमकर उसके उपदेशको रोकदेनेन्द्रप आसादनासे स्थिति ऑर अनुभाग वंथकी बहुउताके साथ ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण इन दो कर्मोंको वांथता है। ये ६ कारण ज्ञानके विषयमें हों तो ज्ञानावरणके वंथके कारण खार जो दर्शनके विषयमें हों तो दर्शनावरणके वंथके कारण होते हैं, ऐसा जानना ॥ ८००॥

षाने वेदनीयके वंधके कारण दिखलाते हैं;—

भृदाणुकंपवदजोगजंजिदो खंतिदाणगुरुभत्तो । वंघदि भृयो सादं विवरीयो वंघदे इदरं ॥ ८०१ ॥

भृवानुकन्पत्रवयोगयुक्तिवः खान्विदानगुरुभक्तः । यथ्नावि मृयः सावं विपरीवो यथ्नावि इवरन् ॥ ८०१ ॥

अर्थ-सन प्राणिगोंपर दयाकरना, अहिंसादि त्रत आर समानि परिणामरूप योग इन-कर जो सहित हो, तथा क्रोधके त्यागरूप क्षमा, आहारादि १ प्रकारका दान, अरहंतादि पांच परमेष्टी-गुरुनें मिक्कर जो सहित हो ऐसा जीन बहुवाकरके प्रचुर अनुमागके साथ सातावेदनीयको नांघता है। इससे निपरीत अद्या आदिका घारक जीन तीत्र स्थिति अनु-भागसहित असाता नेदनीय कर्मका नंघ करता है। साता नेदनीयके नंघमें स्थितिकी प्रचुरता न नतानेका कारण यह है कि स्थितिनंघकी अनिकता निशुद्ध परिणामोंसे नहीं होती॥८०१॥

आगे दर्शनमोहनीयके प्रत्यय ( आस्तव ) कहते हैं;—

अरहंतसिद्धचेदियतवसुदगुरुवम्मसंघपिडणीगो । वंघदि दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥ ८०२ ॥

अहित्सिद्धचैत्यतपःश्रतगुरुवर्मसंवप्रत्यनीकः । वन्नाति दर्शनमोहमनन्तसांसारिको येन ॥ ८०२ ॥

अर्थ — नो नीव, अरहंत, सिद्ध, प्रतिमा, तपश्चरण, निर्दोष ज्ञास्त्र, निर्प्रय गुरु, वीत-रागप्रणीत धर्म और मुनिआदिका समृहत्वय संघ—इनसे प्रतिकृत्व हो अर्थात् इनके खरूपसे विपरीतताका प्रहण करे वह दर्शनमोहको वांघता है निसके की उद्यसे वह अनंतसंसारमें भरकता है ॥ ८०२ ॥

अव चारित्रमोहके वंबके कारण कहते हैं;—

तिवकसाओ वहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो । वंघदि चरित्तमोहं दुविहंपि चरित्तगुणघादी ॥ ८०३ ॥ तीव्रकपायो वहुमोहपरिणतो रागद्वेपसंतप्तः । वन्नाति चारित्रमोहं द्विविधमपि चारित्रगुणवाती ॥ ८०३॥

अर्थ — जो जीव तीव कपाय बोर हास्यादि नोकपाय सहित हो, बहुत मोहरूप परिण-मता हो, राग और द्वेपमें अत्यंत लीन हो तथा चारित्रगुणके नाश करनेका जिसका खमाव हो ऐसा जीव कपाय और नोकपाय रूप दो प्रकारके चारित्रमोहनीयकर्मको बांधता है ॥८०३॥ ं आगे नरकायुके बंधके कारण दिखाते हैं:—

> मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो तिवलोहसंजुत्तो । णिरयाउगं णिवंधइ पावमई रुद्दपरिणामी ॥ ८०४ ॥

मिथ्यो हि महारम्भो निःशीलः तीत्रलोभसंयुक्तः । निरयायुष्कं निवन्नाति पापमतिः स्त्रपरिणामी ॥ ८०४ ॥

अर्थ — जो जीव मिथ्यादृष्टि हो, बहुत आरंभी हो, शील रहित हो, तीव्रलोभी हो, रौद्र परिणामी हो, पापकार्य करनेकी बुद्धिसहित हो वह जीव नरकायुको बांधता है ॥ ८०४ ॥ आगे तिर्यंच आयुके कारण कहते हैं;—

> उम्मग्गदेसगो मग्गणासगो गूढहियय माइलो । सठसीलो य ससलो तिरियाउं वंघदे जीवो ॥ ८०५ ॥

उन्मार्गदेशको मार्गनाशको गृहहृदयो मायावी । शुठशीलश्च सशस्यः तिर्यगायुष्कं बप्ताति जीवः ॥ ८०५ ॥

अर्थ—जो जीव विपरीत मार्गका उपदेश करनेवाला हो, भले मार्गका नाशक हो, गूढ अर्थात् दूसरेको न मालूम होवे ऐसा जिसके हृदयका परिणाम हो, मायाचारी हो, मूर्खता सिहत जिसका स्वभाव हो, मिथ्या आदि ३ शल्योंकर सिहत हो, वह जीव तिर्थंच आयुको बांधता है ॥ ८०५॥

आगे मनुष्यायुके बंधके कारणोंको कहते हैं;—

पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सीलसंजमविहीणो । मज्झिमगुणेंहिं जुत्तो मणुवाऊं वंघदे जीवो ॥ ८०६ ॥

प्रकृत्या तनुकपायो दानरतिः शीलसंयमविहीनः । मध्यमगुणैः युक्तो मानवायुक्कं वधाति जीवः ॥ ८०६ ॥

अर्थ—जो जीव स्वभावसे ही मंद कोधादिकषायवाला हो, दानमें प्रीतियुक्त हो, शील संयमकर रहित हो, मध्यमगुणोंकर सहित हो अर्थात् जिसमें न तो उत्कृष्ट गुण हों न दोष हों, वह जीव मनुष्यायुको बांधता है ॥ ८०६॥

अब देवायुके बंधके कारणोंको कहते हैं:—

अणुवदमहबंदेहिं य वालतवाकामणिजाराए य । देवाउगं णिवंधइ सम्माइद्वी य जो जीवो ॥ ८०७ ॥

अणुत्रतमहात्रतेश्च वाळतपोकामनिर्जरया च ।

देवायुष्कं निवधाति सम्यग्दृष्टिश्च यो जीवः ॥ ८०७ ॥

अर्थ—जो जीव सम्यग्दिष्ट है वह केवल सम्यक्त्वसे वा साक्षात् अणुव्रत महाव्रतोंसे देवायुको वांघता है। तथा जो मिथ्यादिष्ट है वह अज्ञानरूपवाले तपश्चरणसे वा विना इच्छा बंधादिसे हुई अकामनिर्वरासे देवायुको बांधता है।। ८०७।।

आगे नामकर्मके कारण कहते हैं:--

मणवयणकायवको माइलो गारवेहिं पिडवद्धो । असुहं वंधि णामं तपिडिवक्खेहिं सुहणामं ॥ ८०८ ॥ मनोवचनकायवको मायावी गारवैः प्रतिवद्धः । असुभं बन्नाति नाम तस्प्रतिपक्षैः सुभनाम ॥ ८०८ ॥

अर्थ — जो जीव मन वचनकायसे कुटिल हो अर्थात् सरल न हो, कपट करनेवाला हो, अपनी प्रशंसा चाहनेवाला तथा करनेवाला हो अथवा ऋद्धिगारव आदि तीन प्रकारके गारवसे युक्त हो वह नरकगित आदि अग्रुम नामकर्मको बांधता है। और जो इनसे विपरीत सभाववाला हो अर्थात् सरलयोगवाला निष्कपट प्रशंसा न चाहनेवाला हो वह ग्रुमनामकर्मका बंध करता है। ८०८।।

आगे गोत्रकर्मके वंधके कारणोंको कहते हैं;—

अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरुची पहणुमाणगुणपेही । वंधदि उचागोदं विवरीओ वंधदे इदरं ॥ ८०९ ॥ अईदादिसु भक्तः सूत्ररुचिः पठनानुमननगुणदर्शी । वधाति उचगोत्रं विपरीतो वधातीतरत् ॥ ८०९ ॥

अर्थ—जो जीव अर्हतादि पांच परमेष्ठियोंमें भक्तिवत हो, वीतरागकथित शास्त्रमें प्रीति रखता हो, पढना विचार करना इत्यादि गुणोंका दर्शक हो वह जीव ऊंच गोत्रका वंघ करता है। और इनसे विपरीत चलनेवाला नीचगोत्रको बांधता है। ८०९॥

आगे अंतरायकर्मके वंधके कारणोंको दिखलाते हैं;—

पाणवधादीसु रदो जिणपूजामोक्खमग्गविग्वयरो । अजेइ अंतरायं ण लहइ जं इच्छियं जेण ॥ ८१० ॥ प्राणवधादिपु रतो जिनपूजामोक्षमार्गविन्नकरः । अर्जयति अन्तरायं न लभते यदीष्मितं येन ॥ ८१० ॥ अर्थ—जो जीव अपने वा परके प्राणोंकी हिंसा करनेमें छीन हो और जिनेश्वरकी पूजा तथा रसत्रयकी प्राप्तिकप मोक्षमार्गमें विघ्न डालै वह अंतरायकर्मका उपार्जन करता है जिसके कि उदयसे वह वांछितवस्तुको नहीं पासकता ॥ ८१०॥

रित श्री नेमिचन्द्राचार्य घिरचित पंचसंग्रह द्वितीय नामवाले गोम्मटसार ग्रंथके कर्मकांडमें प्रत्ययनिरूपण नामका छठा अधिकार समाप्त हुआ॥ ६॥

## दोहा ।

- CHESTERN

करि भभाव भवभाव सब, सहजभावनिज पाय। जय अपुनर्भवभावमय, भये परम शिवराय॥ १॥

आगे भावचूिलका नामा अधिकारके कहनेकी नमस्कारात्मक मङ्गलाचरणपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं;—

> गोम्मटजिणिंदचंदं पणिमय गोम्मटपयत्थसंजुत्तं । गोम्मटसंगहविसयं भावगयं चूलियं वोच्छं ॥ ८११ ॥ गोम्मटजिनेन्द्रचन्द्रं प्रणम्य गोम्मटपदार्थसंयुक्तम् । गोम्मटसंप्रहविषयं भावगतां चूलिकां वक्ष्ये ॥ ८११ ॥

अर्थ—में नेमिचन्द्र आचार्य, नेमिनाथसामीरूप चंद्रमाको नमस्कार करके समीचीन पद और अर्थकर सहित अथवा उत्तम पदार्थोंके वर्णन सहित ऐसे गोम्मटसार प्रथमें प्राप्त भावोंके अधिकारको कहता हूं ॥ ८११॥

जेहिं दु लिक्खजंते उवसमआदीस जिवदभावेहिं। जीवा ते गुणसण्णा णिदिहा सचदरसीहिं॥ ८१२॥

यैस्तु लक्ष्यन्ते उपशमादिषु जनितभावैः । जीवास्ते गुणसंज्ञा निर्दिष्टाः सर्वेदर्शिभिः ॥ ८१२ ॥

अर्थ—अपने प्रतिपक्षीकर्मीके उपशमादिकके होनेपर उत्पन्न हुए ऐसे जिन औपश्चिम-कादि भावोंकर जीव पहचाने जावें वे भाव 'गुण' ऐसी संज्ञारूप सर्वदार्शियोंने कहे हैं ॥ ८१२ ॥

अब उन भावोंके नाम भेदसहित कहते हैं;—

उवसम खइओ मिस्सो ओदिययो पारिणामियो भावो। भेदा दुग णव तत्तो दुगुणिगिवीसं तियं कमसो॥ ८१३॥ औपशमिकः क्षायिको मिश्र औदियकः पारिणामिको सावः। भेदा द्विकं नव ततो द्विगुणमेकिवशितः त्रयः कमशः॥ ८१३॥

. अर्थ—ने भाव कोपगिमक १ क्षायिक २ मिश्र ३ कोदियक १ पारिणामिक ५ इस-तरह पांच प्रकार हैं। कोर उनके मेद क्रमसे २, ९, १८, २१, ३ इसतरह जानने चाहिये॥ ८१३॥

. अब इन भावोंकी उत्पत्तिका प्रकार कहते हैं;—

कम्मुवसमिम उवसमभावो खीणिम खइयभावो हु। उदयो जीवस्स गुणो खओवसिको हवे भावो ॥ ८१४ ॥ कम्मुद्यजकिमगुणो ओद्यियो तत्य होदि भावो हु। कारणिएवेक्खभवो सभावियो होदि परिणामो ॥८१५॥ जुम्मं।

कर्मोपरामे रपरामभावः श्रीणे श्रायिकभावस्तु । रद्यो जीवस्य गुणः श्रायोपशमिको भवेत् भावः ॥ ८१४ ॥ कर्मोद्यजकर्मिगुण श्रोद्यिकस्तत्र भवति भावस्तु । कारणनिरपेक्षभवः स्वाभाविको भवति परिणामः ॥ ८१५ ॥ युग्मम् ।

अर्थ — मितपक्षीकर्मके उपशम होनेसे 'ओपश्रमिकभाव' होता है, उन कर्मोंके विलक्षल क्षय होनेसे क्षायिकभाव होता है, ओर उन मितपिक्षीकर्मोंका उदय भी हो परंतु जीवका गुण मी प्रगट रहे वहां मिश्ररूप क्षायोपश्रमिकमाव होता है। कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ संसारी जीवका गुण जहां हो वह आदियक भाव है, और उपश्रमादिकारणके विना जीवका जो स्वामाविक भाव है वह पारिणामिक भाव है।। ८१९। ८१५॥

आगे इन मार्वेकि मेदरूप उत्तरमार्वोको कहते हैं:--

उयसमभावो उयसमसम्मं चरणं च तारिसं खइओ । खाइय णाणं दंसण सम्म चरित्तं च दाणादी ॥ ८१६ ॥ हपशमभाव उपशमसम्यक्त्वं चरणं च ताहशः क्षायिकः । क्षायिकं ज्ञानं दर्शनं सम्यक्त्वं चारित्रं च दानाद्यः ॥ ८१६ ॥

अर्थ — कैंपिशमिक भाव है वह उनशमसम्यक्त और उपशमचारित्रके मेदसे दो तर-हका है। उसीप्रकार क्षायिकभाव क्षायिकज्ञान १ दर्शन २ सम्यक्त ३ चारित्र ४ दान ५ लाम ६ मोग ७ उपमोग ८ वीर्य ९ ऐसे ९ प्रकारका है॥ ८१६॥

> खाओवसिमयभावो चडणाण तिदंसण तिञ्जणणाणं। दाणादिपंच वेदगसरागचारित्तदेसजमं ॥ ८१७॥ क्षायोपगमिकमावः चतुर्जानं त्रिदर्शनं त्र्यज्ञानम्। दानादिपञ्च वेदकसरागचारित्रदेशयमम्॥ ८१७॥

अर्थ—क्षायोपशमिकमाव, मतिज्ञानादि ४ ज्ञान, चक्षुरादि ३ दर्शन, कुमति आदि ३

अज्ञान, दानादि ५, वेदकसम्यक्त्व १, सरागचारित्र १, और देशसंयम १, इसतरह १८ मेदों सहित हैं॥ ८१७॥

ओदियया पुण भावा गदिलिंगकसाय तह य मिन्छत्तं। रेस्सासिद्धासंजयअण्णाणं होंति इगिवीसं॥ ८१८॥

औद्यिकाः पुनः भावा गतिलिङ्ग मपायास्तथा च मिथ्यात्वम् । लेड्यासिद्धासंयमाज्ञानं भवन्ति एकविंशतिः ॥ ८१८॥

अर्थ— ओदियकभाव, १ गति, ३ लिंग (वेद), १ कपाय, एक मिध्यात्व, ६ लेखा, १ असिद्धत्व, १ चारित्रके अभावरूप असंयम, १ अज्ञान, इसरीतिसे २१ प्रकार है ॥८१८॥

जीवत्तं भवत्तमभवत्तादी हवंति परिणामा । इदि मृद्धत्तरभावा भंगवियप्पे वहू जाणे ॥ ८१९ ॥

जीवत्वं भन्यत्वमभन्यत्वाद्यो भवन्ति परिणामाः । इति मृछोत्तरभावा भङ्गविकल्पे वहवो जानीहि ॥ ८१९॥

अर्थ — जीवत्व १ मन्यत्व १ अभन्यत्व १ ये तीन पारिणामिकभाव हैं । इनमें किसी कर्मका निमित्त नहीं है, ये खाभाविकही होते हैं । इसतरह मूलभाव ५ और उत्तरभाव ५३ हैं; यदि इनके भी मेद किये जावें तो बहुत होसक्ते हैं ऐसा जानना ॥ ८१९ ॥

ओघादेसे संभवभावं मूलुत्तरं ठवेदूण । पत्तेये अविरुद्धे परसगजोगेवि भंगा हु ॥ ८२० ॥

ओघादेशे संभवभावं मूलोत्तरं स्थापयित्वा । प्रत्येके अविरुद्धे परस्वकयोगेपि भद्गा हि ॥ ८२० ॥

अर्थ—गुणस्थान और मार्गणाओं में संभवते मूलभाव और उत्तरमावों को स्थापन करके ममादों के अक्षसंचार (मेदों के वोलने के विधान) के समान यहांपर भी प्रत्येक भंग और विरोधरहित परसंयोगी तथा स्वसंयोगी भी भंग समझने चाहिये। भावार्थ—एक २ भंगकी प्रत्येक भंग और जिनमें संयोग पाया जाय उनको सयोगी भंग कहते हैं। संयोगी भंग दो मकार के हैं—परसंयोगी और स्वसंयोगी। जहां अपने ही एक उत्तर भेदका दूसरे उत्तर मेदके साथ संयोग दिखाया जाय उसको स्वसंयोगी कहते हैं। जैसे एक औपश्यमिक मेदके मेदका दूसरे औपश्यमिक के ही भेदके साथ, अथवा एक औदियक भेदके साथ दूसरे औद- प्रत्येगी कहते हैं। जैसे स्वोग कहना। जहां दूसरे उत्तर भेदके साथ संयोग दिखाया जाय उसको परसंयोगी कहते हैं। जैसे स्वोपश्यमिक एक भेदके साथ संयोग दिखाया जाय उसको परसंयोगी कहते हैं। जैसे स्वोपश्यमिक एक भेदके साथ सोदियक भेदका संयोग दिखाना। इस्त्योदि॥ अथवा एक औदियक भेदके साथ दूसरे स्वायक भेदका संयोग दिखाना। इस्त्यादि॥ ८२०॥

आगे मूलभावोंकी संख्या और खपरके संयोगरूप भावोंकी संख्याको कहते हैं;—

मिच्छतिये तिचउके दोस्रिव सिद्धेवि मूलभावा हु। तिग पण पणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होति ॥८२१॥ भिथ्यत्रये त्रिचतुष्के द्वयोरिष सिद्धेषि मूलभावा हि। त्रिकं पश्च पश्चकं चत्वारः त्रिकं द्वौ च संभवा भवन्ति॥ ८२१॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि आदि तीन गुणस्थानोंमें, असंयतादि चार गुणस्थानोंमें, उपशमश्रे-णीके ४-गुणस्थानोंमें, क्षपकश्रेणीके चारों गुणस्थानोंमें—इसतरह तीन चौकडीमें तथा सयोगी अयोगी इन दोनोंमें और सिद्धजीवोंमें संभव होनेवाले मूलमाव कमसे ३, ५, ५, ४, ३, २ जानने चाहिये ॥ ८२१॥

तत्येव मूलभंगा दसल्वीसं कमेण पणतीसं । उगुवीसं दस पणगं ठाणं पिंड उत्तरं वोच्छं ॥ ८२२ ॥ तत्रेव मूलभङ्गा दश पिंड्वं क्रमेण पश्चित्रंशत् । एकोनविंशं दश पश्चकं स्थानं प्रति उत्तरं वक्ष्यामि ॥ ८२२ ॥

् अर्थ—इन्ही पूर्वकथित छह मेदोंमें क्रमसे मूरुमंग १०, २६, ३५, १९, १०, ५ होते हैं। इसके वाद गुणस्थानोंके प्रति उत्तरभावोंको कहूंगा ॥ ८२२॥

उत्तरमावोंके मेद सामान्यपनेसे गुणस्थानोंमें कहते हैं-मिथ्यादृष्टिमें खीद्यिकके २१, ३ अज्ञान २ दर्शन ५ लव्धि इसप्रकार क्षायोपशमिकके १०, पारिणामिकके ३ मेद-इसतरह ३४ भाव हैं । सासादनमें मिथ्यात्वके औदियकके २०, क्षायोपशिमकके १०, जीवत्व-भध्यत्व इसतरह पारिणामिकके २ मेद सव ३२ मेद हैं । मिश्रगुणस्थानमें औदियकके २०, मिश्ररूप २ ज्ञान २ दर्शन ५ रुव्धिरूप क्षायोपशमिकके ११ मेद, भन्यत्व-जीवत्व ऐसे पारिणामिकके २ मेद-सब मिलकर ३३ मेद हैं । असंयत गुणस्थानमें औदियकके २०, ३ ज्ञान ३ दर्शन ५ लिब्ध १ सम्यक्तव ऐसे क्षायोपशिमकके १२, उपशमसम्यक्तव १, क्षायिकसम्यक्च १, जीवत्व-भव्यत्व ऐसे पारिणामिकभावके २ मेद इसतरह सब ३६ मेद हैं । देशसयतमें मनुष्यगति-तिर्यंचगति ४ कपाय ३ हिंग ३ शुभलेश्या १ असिद्धत्व १ अज्ञान ऐसे औदयिकके १४ भेद, ३ ज्ञान ३ दर्शन ५ लिव्ध १ सम्यक्त्व १ देशचा-रित्र ऐसे क्षायोपशमिकके १३, उपशमसम्यक्तव, क्षायिकसम्यक्तव, जीवत्व-भन्यत्व ऐसे पारि-णामिकके दो भेद-इसतरह सब ३१ भेद हैं। इनमें तिर्यचगित और देशचारित्र कमकरके तथा मनःपर्ययज्ञान-सरागचारित्र ये दो मेद मिलानेसे ३१---३१ मेद प्रमत्त और अप्रमत्तमें होते हैं । इन मेदोंमें पीतलेक्या-पद्मलेक्या-क्षायोपक्षमिकसम्यक्त्व-क्षायोपक्षमिकचारित्र घटाके **उपशम चारित्र**–क्षायिक चारित्र मिलानेसे २९–२९ भाव अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें हैं। इन मेदोंमेंसे लोभके विना ३ कषाय और ३ लिंग घटानेसे सूक्ष्मसांपरायमें २३ भाव

हैं। इनमें भी लोभकषाय १ लीर क्षायिक चारित्र १ कम करनेसे उपज्ञांतकपायमें २१ भेद हैं। इनमें लीपशिमकके २ दो मेद घटाकर क्षायिकचारित्र मिलानेसे क्षीणकपायमें २० मेद हैं। मनुष्यगति—शुक्तलेक्या—असिद्धत्व ऐसे लीदियकके ३ भेद, क्षायिकके ९, पारि-णामिकके जीवत्व—मन्नत्व ऐसे दो मेद, इसतरह सयोगी गुणस्थानमें १४ माव हैं। इन मेदोंमेंसे शुक्तलेक्या घटानेपर अयोगीके १३ माव हैं। तथा सन्यवत्व ज्ञान दर्शन वीर्थ ऐसे क्षायिकके ४ भेद जीवत्व पारिणामिकमाव—इसतरह सिद्धजीवोंके ५ माव हैं। इसपकार नाना जीवोंकी अपेक्षा ये ५३ भाव कहे गये हैं।

अब उत्तरभावोंके भेद दूसरे प्रकारसे कहते हैं;---

उत्तरभंगा दुविहा ठाणगया पदगयात्ति पदमस्मि । सगजोगेण य भंगाणयणं णित्थित्ति णिदिहं ॥ ८२३ ॥

उत्तरभङ्गा द्विविधाः स्थानगताः पद्गता इति प्रथमे । स्वकयोगेन च भङ्गानयनं नास्तीति निर्दिष्टम् ॥ ८२३॥

अर्थ—उत्तरभावोंके भंग दो प्रकार हैं—स्थानगत और पदगत। पहले स्थानगत भंगमें ससंयोगीभंग नहीं पाये जाते हैं; क्योंकि एक ही समय एक स्थानमें दूसरा कोई स्थानका होना संभव नहीं है, ऐसा कहा है। भावार्थ—एक जीवके एककालमें जितने जितने भाव पाये जावें उनके समूहका नाम स्थान है; उसकी अपेक्षाकर जो भंग करना वे स्थानगत भंग हैं। तथा एक जीवके एकही कालमें जो जो भाव पाये जावें उनकी एक जातिका वा जुदे २ का नाम पद है; उसकी अपेक्षा जो भंग करना उनको पदगत भंग कहते हैं। ।८२३॥

मिच्छदुगे मिस्सितिये पमत्तसत्ते य मिस्सठाणाणि । तिग दुग चउरो एकं ठाणं सवत्य ओदिययं ॥ ८२४ ॥ मिध्यद्विके मिश्रत्रये प्रमत्तसप्तके च मिश्रस्थानानि । त्रिकं द्विकं चत्वारि एकं स्थानं सर्वत्र औदियकम् ॥ ८२४ ॥

अर्थ — मिध्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोंमें, मिश्रादि तीनमें, और प्रमत्तं आदि सातं गुणस्थानोंमें क्रमसे क्षायोपशमिक भावके स्थान २, २, ४ जानने । तथा औदियक भावका स्थान सब गुणस्थानोंमें एक एक ही हैं ॥ ८२४॥

> तत्थावरणजभावा पणछस्सत्तेव दाणपंचेव । अयदचउके वेदगसम्मं देसिम देसजमं ॥ ८२५ ॥ तत्रावरणजभावा पञ्चषद्सप्तैव दानपञ्चेव । अयतचतुष्के वेदकसम्यं देशे देशयमम् ॥ ८२५ ॥

अर्थ-इन पूर्वोक्त मिथ्याद्विक आदि तीनोंमें ज्ञानावरण दर्शनावरणके निमित्तसे उत्पन्न

हुएं क्षायोपशंमिक भाव मिध्यादृष्टि आदि दो गुणस्थानोमें ३ अज्ञान २ दर्शन ऐसे ५ हैं। मिश्रादि तीनमें आदिके ३ ज्ञान ३ दर्शन इसतरह ६ हें। प्रमतादि सात गुणस्थानोंमें आदिके १ ज्ञान ३ दर्शन इसरीतिसे ७ हें। दानादिक पांच भाव मिथ्यादृष्टिसे लेकर वारह्वें तक हैं। वेदक सम्यक्त्व असंयतादि १ गुणस्थानोंमें है। और देशसंयम देशसंयत गुणस्थानमेंही होता है॥ ८२५॥

रागजमं तु पमत्ते इदरे मिच्छादिजेट्टराणाणि । वेभंगेण विहीणं चक्खुविहीणं च मिच्छदुगे ॥ ८२६ ॥ रागयमं तु प्रमत्ते इतरस्मिन् मिथ्यादिजेप्टस्थानानि । वैभन्नेन विहीनं चक्षविंहीनं च मिथ्यद्विके ॥ ८२६ ॥

अर्थ—सरागचारित्र प्रमत्त कार अप्रमत्त गुणसानमें हैं । इसतरह यथासंमव भाव मिलानेसे सिथ्यादृष्टि आदि क्षीणकषाय पर्यंत क्रमसे क्षायोपशमिक भावके उत्कृष्ट स्थान १०, १०, ११, १२, १३, १४, १४, १२, १२, १२, १२, १२ रूप जानने । तथा मिथ्यादृष्टि आदि दो गुणसानोंमें विभंग रहित ९ का स्थान और चक्षुदर्शनसे भी रहित ८ का स्थान और पूर्वोक्त १० का स्थान—इसतरह तीन तीन स्थान हैं ॥ ८२६ ॥

अवधिदुगेण विहीणं मिस्सतिए होदि अण्णठाणं तु । मणणाणेणविधिदुगेणुभयेणूणं तदो अण्णे ॥ ८२७ ॥ अवधिद्विकेन विहीनं मिश्रत्रये भवति अन्यस्थानं तु ।

मनोज्ञानेनावधिद्विकेनोभयेनोनं ततः अन्यानि ॥ ८२७ ॥

अर्थ—मिश्रादि तीन गुणसानोंमें एक तो अपना अपना उत्कृष्ट स्थान, और अवधिज्ञान अविदर्शन इन दोनोंसे रहित मिश्रमें ९ का स्थान, असंयतमें १० का, देशसंयतमें
११ का, इसतरह दो दो स्थान हैं । प्रमत्तादि सातमें एक २ तो अपना अपना उत्कृष्ट
स्थान तथा एक २ मनःपर्ययज्ञान रहित, एक २ अविध्ञान अविदर्शनरहित, और एक
२ स्थान अविध्ञान—अविदर्शन—मनःपर्ययज्ञानरहित—इसप्रकार प्रमत्त अप्रमत्तमें १३—
१२—११ के तीन तीन स्थान, अपूर्वकरणादि पांचमें ११—१०—९ के तीन तीन स्थान,
ऐसे चार चार स्थान जानने चाहिये ॥ ८२७॥

आगे औदियक्के सानोंमें भावोंके वदलनेसे जो भंग होते हैं उनको गुणसानोंमें कहते हैं;—

> र्लिंगकसाया छेस्सा संगुणिदा चढुगदीसु अविरुद्धा । वारस वावत्तरियं तत्तियमेत्तं च अडदाछं ॥ ८२८॥

लिङ्गकपाया लेश्याः संगुणिता चतुर्गतिषु अविरुद्धा । द्वादश द्वासप्ततिः तावन्मात्रं च अष्टचत्वारिंशत् ॥ ८२८ ॥

अर्थ—नरकादि चार गतियोंमें विरोधरहित यथासंभव लिंग—कषाय—लेक्याओंका आप-समें गुणाकार करनेपर क्रमसे १२, ७२, ७२, ४८, मंग होते हैं । अर्थात्—नरकमें एक नपुंसक लिंग ही है, अतः उसका चार कपायोंसे गुणा करने पर चार और फिर उन-चारका तीन अग्रुभ लेक्याओंसे गुणा करनेपर १२ मेद होते हैं । इसी तरह तिर्थच तथा मनुष्य-गतिमें ७२—७२ और देवगतिमें ४८ मेद होते हैं ॥ ८२८ ॥

णवरि विसेसं जाणे सुर मिरसे अविरदे य सुहलेस्सा । चढुवीस तत्थ भंगा असहायपरक्कमुिह ॥ ८२९ ॥ नवरि विशेषं जानीहि सुरे मिश्रे अविरते च शुभलेश्याः । चढुविशं तत्र भङ्गा असहायपराक्रमोिह हाः ॥ ८२९ ॥

अर्थे—इतना विशेष जानना चाहिये कि देवगतिमें मिश्र और अविरत गुणस्थानमें ३ शुभलेश्या ही हैं; इसकारण वहांपर २४ ही भंग होते हैं, ऐसा असहाय पराक्रमवाले श्रीवर्द्धमानस्वामीने कहा है ॥ ८२९ ॥

चक्ख्ण मिन्छसासणसम्मा तेरिन्छगा हवंति सदाी चारिकसायतिलेस्साणन्मासे तत्थ मंगा हु ॥ ८३०॥ चक्कुरूनं मिथ्यसासनसम्बन्धः तैरिश्वका भवन्ति सदा। चतुःकपायत्रिलेक्यानामभ्यासे तत्र भङ्गा हि ॥ ८३०॥

अर्थ—चक्षदर्शन रहित मिथ्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि हमेशा तिर्येच हिं होते हैं; इसकारण १ नपुंसकवेद चार कवाय और ३ लेश्याओंको आपसमें गुणा करनेसे वहां-पर १२ मंग नियमसे जानने चाहिये ॥ ८३०॥

> खाइयअविरदसम्मे चड सोल विहत्तरी य वारं च । तहेसो मणुसेव य छत्तीसा तन्भवा भंगा ॥ ८३१ ॥ क्षायिकाविरतसम्ये चत्वारः षोडश द्वासप्ततिश्च द्वादश च । तहेशो मनुष्य एव च पदिश्चित्तत्त्व तद्भवा भङ्गाः ॥ ८३१ ॥

अर्थ—सायिक अविरत सम्यग्हिं नारक आदि चार गतियों में क्रमसे ४, -१६, ७२, १२ भंग होते हैं। अर्थात्—नरकमें १ नपुंसक वेद ४ कषाय १ क्पोत लेक्याकी अपेक्षा ४, तिर्यगातिमें १ पुरुषवेद ४ कषाय ४ लेक्याकी अपेक्षा १६, मनुष्यगतिमें ३ वेद ४ कषाय ६ लेक्याकी अपेक्षा ७२ और देवगतिमें पुरुषवेद ४ कषाय ३ लेक्याकी अपेक्षा १२ भंग होते हैं। और क्षायिकसम्यग्हिं देशसंयत मनुष्य ही होता है, अतः वहांपर ३ वेद ४ कषाय ३ शुभलेक्याओंका गुणा करनेसे ३६ भंग होते हैं॥ ८३१॥

परिणामो दुद्वाणो मिच्छे सेसेसु एक्कटाणो दु । सम्मे अण्णं सम्मं चारित्ते णित्थ चारित्तं ॥ ८३२ ॥

परिणामो द्विस्थानो मिथ्ये शेपेषु एकस्थानस्तु । सम्ये अन्यत्सम्यं चारित्रे नास्ति चारित्रम् ॥ ८३२ ॥

अर्थ-पारिणामिक भावके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें दो स्थान हैं; जीवत्व भन्यत्व, जीवत्व अभन्यत्व। शेप द्वितीयादि गुणस्थानोंमें १ ही स्थान है-जीवत्व भन्यत्व। तथा गुणस्थानोंमें प्रत्येक द्विसंयोगी आदि भेद बतानेकेलिये विशेष बात कहते हैं कि सम्यक्तव-सहित स्थानमें दूसरा सम्यक्तव नहीं होता और चारित्रसहित स्थानमें दूसरा चारित्र नहीं होता॥ ८३२॥

मिच्छदुगयदचउके अदृद्वाणेण खयियदाणेण । जुद परजोगजभंगा पुघ आणिय मेलिदद्या हु ॥ ८३३ ॥ मिध्यद्विकायतचतुष्के अप्रस्थानेन क्षायिकस्थानेन । युत्तं परयोगजभङ्गा पृथगानीय मेलियतन्या हि ॥ ८३३ ॥

अर्थ-मिध्यादृष्टि आदि दो गुणसानोंमें क्षायोपशमिकके ८ के स्थानमें पूर्वकथित औदियक भंगोंकर सहित, तथा असंयतादि चार गुणसानोंमें क्षायिक सम्यक्त्वके स्थानमें पूर्वकथित औदियक भंगोंकर सहित परसंयोगसे उत्पन्न हुए भगोंको जुदे २ लेकर अपनी अपनी राशिमें मिलाना चाहिये॥ ८३३॥

अब पूर्वोक्त गुण्योंके गुणाकार और क्षेप प्रगट करते हैं;—
उदयेणक्खे चिंदि गुणगारा एव होंति सम्बत्य ।
अवसेसभावठाणेणक्खे संचारिदे खेवा ॥ ८३४ ॥
उदयेनाक्षे चिंदते गुणकारा एव भवन्ति सर्वत्र ।
अवशेपभावस्थानेनाक्षे संचारिते क्षेपाः ॥ ८३४ ॥

अर्थ—औदियक भावके स्थानकर अक्षका (भेदोंका) संचार विधानकर (चद्रुठनेसे) सब जगह जो भंग हों वे भंग गुणकार जानने। और रोप भावोंके स्थानमें अक्षसंचारकर जो भंग हों वे क्षेप जानने। भावार्थ—जिसके साथ गुणा जाय उसको गुणकार और जिसको मिलाया जावे उसे क्षेप कहते हैं॥ ८३४॥

आगे पूर्वोक्त गुण्यादिकोंको दिखलाते हैं;—

दुसु दुसु देसे दोस्रिव चडरुत्तर दुसदगिसदिसिहदसदं। वावत्तरि छत्तीसा वारमपुन्वे गुणिजपमा॥ ८३५॥ वारचडित विसं शृहे तो इगि हवे अजोगिति।

पुण वार वार सुण्णं चडसद छत्तीस देसोति ॥८३६॥ जुम्मं।

हयोः हयोः देशे हयोरि चतुरुत्तरिह्शनकमशीतिसिहत्यतम्।

हासप्ततिः पद्त्रिंशत् हादश अपूर्वे गुण्यप्रमा ॥ ८३५॥

हादशचतुन्तिहिकेकं स्थृतं अतः एको भवेत् अयोगीति।

पुनः हादश हादश हात्यं चतुःशतं पद्त्रिंशत् देश हति॥८३६॥ युग्मम्।

अर्थ-- श्रोत्यिक भावके गुण्यस्प प्रत्येक भंग मिथ्यादृष्टि आदिक दो गुणस्थानों में २०४ हैं, मिश्रादि दो गुणस्थानों में १८० हें, देशसंयतमें ७२ हें, प्रमत्तादि दो गुणस्थानों ने १६ हें, अनिवृत्तिकरणके पाच मागों में क्रमसे १२-४-३-२-१ हैं, इसके वाद अयोगीपर्यंत एक एक है। फिर मिथ्यादृष्टिआदि देशसंयत्पर्यंत चक्षुदर्शन-रित्त या क्षायिक सम्यक्त्वीकी अपेक्षा कमसे १२, १२, शून्य, १०४, श्रोर ३६ गुण्यस्प भंग हैं॥ ८३५।८३६॥

वामे दुसु दुसु दिसु खीणे दोसुवि कमेण गुणगारा। णव छच्चारस तीसं वीसं चीसं चडकं च ॥ ८३७॥ वामे द्वयोः द्वयोः त्रिपु क्षीणे द्वयोरिप क्रमेण गुणकाराः। नव पद द्वादश त्रिंशं विंशं चतुष्कं च ॥ ८३७॥

अर्थ—जिनसे गुणा किया जावे ऐमे गुणकार कमसे मिथ्यादृष्टिमं ९, सासादनादि दो मं ६, असंयतादि २ मं १२, प्रमचादि दो मं ३०, अपूर्वेकरणादि तीन गुणस्थानों में २०, क्षीणकपायमं २०, सयोगी अयोगीमं १ हें ॥ ८३७ ॥

पुणरिव देसोत्ति गुणो तिदुण मछछक्कयं पुणो खेवा । पुत्रपदे अड पंचयमेगारसुगुतीससुगुवीसं ॥ ८३८ ॥ पुनरिष देश इति गुणः त्रिद्धिनभः पद्पद्धं पुनः क्षेपाः । पूर्वपदे अष्ठ पश्चकमेकादश एकोनिज्ञिं मकोनिवंशम् ॥ ८३८ ॥

अर्थ — फिर भी उनमें चक्षुदर्शनरहित वा क्षायिकसम्यक्तिकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टिसे लेकर देशसंयततक गुणकार कमसे २, २, शून्य, ६, ६ जानना । और 'क्षेप' पूर्वीक्त स्थानोंमेंसे मिथ्यादृष्टिमं ८, सासादनादि दो गुणस्थानोंमं ५, असंयतादि दो में ११, प्रमत्तादि दो में २९ अपूर्वकरणादि तीनमें १९ हैं ॥ ८३८ ॥

> उगुवीस तियं तत्तो तिद्वणभछछक्यं च देसोत्ति । चउगुवसमगेमु गुणा ताळं रुऊणया खेवा ॥ ८३९ ॥ एकोनविंशं त्रयः ततः त्रिद्विनमःपद्पद्वं च देश इति । चतुर्पृपशामकेषु गुणाः चत्वारिंशत् रूपोनाः क्षेपाः ॥ ८३९ ॥

अर्थ—क्षीणकपायमं १९, सयोगी अयोगीमं ३ हैं। तथा चक्षुद्रश्नेनरहित वा क्षायिक सम्यादृष्टीकी अपेक्षा मिध्यादृष्टी आदि देशसंयतपर्यंत क्रमसे २, २, शून्य, ६, ६ क्षेप हैं। आर इपश्चमेश्रेणीके चार गुणस्थानीमं गुणाकार ४० तथा क्षेप उसमसे १ कम अर्थात् ३९ हैं॥ ८३९॥

मिन्छादिठाणभंगा अद्वारसया हवंति तेसीदा । वारसया पणवण्णा सहस्ससिहया हु पणसीदा ॥ ८४० ॥ मिछ्यादिखानभङ्गा अष्टाद्यगतं भवन्ति व्यशीतिः । हाद्यशतं पञ्चपञ्चाशत् सहस्रसिहता हि पञ्चागीतिः ॥ ८४० ॥

्र अर्थ — पूर्वीक्त गुण्यांको गुणाकारीसे गुणनेपर और क्षेपीको मिलानेसे मिथ्यादृष्टिशादि गुणस्थानीमें स्थानीके भंग क्रमसे मिथ्यादृष्टिमें १८८२, सासादनमें १२५५, मिश्रमें १०८५ होते हैं॥ ८४०॥

स्विह्य उपीससया सगण उदा दससया णवेण हिया।

एकारसया दोण्हं खबगेसु जहाकमं वोच्छं ॥ ८४१॥

हपाधिकाष्टविंदादातानि सप्तनवतिः दश्यतानि नवेनाथिकाः।

एकाद्यञ्चतानि द्वयोः क्षपकेषु वथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८४१॥

अर्थ--- असंयतगुणस्थानमं २८०१, देशसंयतमं १०९७, प्रमत्तादि दो गुणस्थानिमं ११,०६ मंग होते हें । क्षपक्षेणीवालेंके यथाकमसे अब कहता हूं ॥ ८४१ ॥

पुन्त्रंपंचिणयद्वीसुहुमे खीणे दहाण छन्त्रीसा । तत्तियमेत्तो दसञडछचहुचहुचहुय एगूणं ॥ ८४२ ॥ अपूर्वपञ्चानिवृत्तिस्कृमे क्षीणे दगानां पिट्टृवृतिः ।

ः तात्रन्मात्रा दशाष्टपद्चतुश्चतुश्चतुष्कमेकोनम् ॥ ८४२ ॥

अर्थ—अपूर्वेकरण, अनिवृत्तिकरणके पांच भाग, सृक्ष्मसांपराय, क्षीणकपाय इन आठ क्षपकस्थानोंमें कमसे १ कम दशगुने छन्त्रीस अर्थात् २५९, उत्तने ही अर्थात् २५९, ९९, ७९, ५९, ३९, ३९, ३९ भंग होते हें॥ ८१२॥

उवसामगेसु हुगुणं रुबहियं होदि सत्त जोगिम्हि । सत्तेत्र अजोगिम्मि य सिद्धे तिण्णेत्र भंगा हु ॥ ८४३ ॥ एपजामकेषु हिगुणं रुपाधिकं भवति सप्त योगिनि । सप्तेत्र अयोगिनि च सिद्धे त्रय एव भङ्गा हि ॥ ८४३ ॥

अर्थ — उपग्रमश्रेणिक चार गुणस्यानोंमं पूर्वोक्त मंगोसे दूने झार १ अधिक भंग जानने चाहिये । सयोगीमं ७ अयोगीमं भी ७ झार सिद्ध मगवानक ३ ही मंग होते हैं ॥८४३॥ इसप्रकार स्थानमंग कहे ।

आगे पदमंगोंको कहते हैं;—

दुविहा पुण पदभंगा जादिगपदसम्वपदभवात्ति हवे। जातिपदखहगिमरुसे पिंडेय य होदि सगजोगो ॥ ८४४ ॥ द्विविधाः पुनः पदभङ्गा जातिगपदसर्वपदभवा इति भवेत्। जातिपदक्षायिकमिश्रे पिण्डे एव च भवति स्वक्योगः॥ ८४४ ॥

अर्थ-पदमंग दो तरहके होते हैं, एक तो जातिपदमंग दूसरे सर्वपदमंग। जहां एक जातिका श्रहण किया जाय वहां जातिपदमंग समझना चाहिये, जैसे क्षायोपश्रमिक ज्ञानके चार मेद होनेपर भी एक ज्ञानजातिका श्रहण करना। जहां जुदे २ संपूर्ण भावोंका श्रहण किया जाय उनको सर्वपदमंग समझना चाहिये। इनमेंसे जातिपदस्व जो क्षायिक भाव खोर मिश्रभाव इनके पिंडपदस्वरूप भावोंमें स्वसंयोगी भी भंग पाये जाते हैं। क्षायिकमें छिंच खोर क्षायोपश्रमिकमें ज्ञान अज्ञान दर्शन छिंच ये पिंडपदस्वप हैं; क्योंकि ये अनेक मेद स्वप हैं। अतएव इनमें स्वसंयोगी भंग भी होते हैं॥ ८४४॥

अयदुवसमगच उक्के एकं दो जबसमस्स जादिपदो । खइगपदं तत्येकं खबगे जिणसिद्धगेसु दु पण चदू ॥ ८४५ ॥ अयतोपश्रमिकचतुष्के एकं हे उपशमस्य जातिपदम् । क्षायिकपदं तंत्रेकं क्षपके जिनसिद्धकेषु हे पञ्च चत्वारि ॥ ८४५ ॥

अर्थ—शोपशमिक भावके जातिपद असंयतादि चार गुणस्थानोंमं सम्यक्तवरूप एक ही है, उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानोंमं सम्यक्त्व और चारित्र इसतरह दो जातिपद हैं। क्षायिकभावके जातिपद असंयतादि चारमें क्षायिकसम्यक्त्वरूप एक ही है, क्षपकश्रेणीके चार गुणस्थानोंमं सम्यक्त्व चारित्र ऐसे दो जातिपद हैं, सयोगी अयोगी केवलीके सम्यक्त्व १ ज्ञान २ दर्शन ३ चारित्र ४ लिब ५—इसतरह ५ जातिपद हैं, सिद्धोंमं चारित्रके विना ४ जातिपद होते हैं॥ ८४५॥

मिच्छतिये मिस्सपदा तिणिण य अयदिमम होंति चत्तारि। देसतिये पंचपदा तत्तो खीणोत्ति तिणिणपदा ॥ ८४६ ॥ भिथ्यत्रये मिश्रपदानि त्रीणि च अयते भवन्ति चत्वारि। देशज्ञये पञ्चपदानि ततः क्षीण इति त्रिपदानि ॥ ८४६॥

अर्थ-मिश्रमावके जातिपद मिथ्यादृष्टिआदि तीन गुणस्थानोंमें तीन तीन हैं, असंयत गुणस्थानमें चारित्रके विना ४ हें, देशसंयतादि तीन गुणस्थानोंमें ५ पद हैं, उसके वाद स्रीणकपायपर्यंत ज्ञान १ दर्शन २ छिष्टि ३ इसतरह तीन पद हैं ॥ ८४६॥

मिच्छे अहुदयपदा ते तिसु सत्तेव तो सवेदोत्ति । छस्सुहुमोत्ति य पणगं खीणोत्ति जिणेसु चहुतिहुगं ॥'८४७'॥-' मिध्ये अष्टोद्यपदानि तानि त्रिपु सप्तैवातः सवेद इति । पद् सूक्ष्म इति च पद्धकं क्षीण इति जिनेषु चतुस्त्रिद्धिकम् ॥ ८४७ ॥

अर्थ-औदियकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ८, सासादनादि तीन गुणस्था-नोंमें मिथ्यात्वके विना ७, इसके वाद अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके सवेदभागपर्यंत असंय-मके विना ६, इससे आगे सृक्ष्मसांपरायपर्यंत वेद विना ५, इसके वाद क्षीणकषायपर्यंत कृषायके विना ४, सयोगीके अज्ञान विना ३, अयोगीमें लेक्या विना गति और असिद्ध ये दो हैं॥ ८४७॥

मिच्छे परिणामपदा दोणिण य सेसेसु होदि एकं तु । जातिपदं पिंड वोच्छं मिच्छादिसु भंगिपंडं तु ॥ ८४८ ॥ मिथ्ये परिणामपदे हे च शेपेषु भवति एकं तु । जातिपदं प्रति वक्ष्यामि मिथ्यादिषु भङ्गिणडं तु ॥ ८४८ ॥

अर्थ —पारिणामिकभावके जातिपद मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें जीवत्व भव्यत्व वा जीवत्व अभव्यत्व ऐसे दो हैं। शेष गुणस्थानोंमें भव्यत्व—जीवत्वरूप एक ही है। तथा मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अव जातिपदकी अपेक्षा भंगोंके समुदायको कहता हूं। सो वडी टीकामें गुण्य गुणकार और क्षेपकी अपेक्षा इनका वर्णन किया है वहां देखना चाहिये॥ ८४८॥

आगे गुण्यादिकोंकी संख्या कहते हैं;—

अट्ट गुणिजा वामे तिसु सग छचउसु छक्क पणगं च । शृष्ठे सुहुमे पणगं दुसु चउतियदुगमदो सुण्णं ॥ ८४९ ॥ अप्ट गुण्यानि वामे त्रिपु सप्त पद् चतुर्पु पट्लं पद्धकं च । स्थृष्ठे सूक्ष्मे पश्चकं द्रयोः चतुष्किकद्विकमतः शून्यम् ॥ ८४९ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें गुण्य ८, सासादनादि तीनमें ७, देशसंयतादि ३ और सपकश्रेणी—उपश्रमश्रेणीका अपूर्वकरण इसतरह चार गुणस्थानोंमें ६, अनिवृत्तिकरणमें ६ वा ५, सूक्ष्मसांपरायमें ५, उपशांतकषायादि दोमें ४, सयोगीमें ३, अयोगीमें २ गुण्य हैं। इसके वाद सिद्ध मगवानके शून्य जानने चाहिये॥ ८४९॥

वारहृदृछत्रीसं तिस्रु तिस्रु वत्तीसयं च चडवीसं । तो तारुं चडवीसं गुणगारा वार वार णमं ॥ ८५० ॥ द्वादगाष्टाष्ट्रपिट्वंशं त्रिपु त्रिपु द्वात्रिंशतं च चतुर्विशम् । अतः चत्वारिशत् चतुर्विशं गुणकारा द्वादश द्वादश नभः ॥ ८५० ॥

अर्थ-मिथ्यादृष्टिमें गुणकार १२ सासादनमें ८ मिश्रमें ८ अतंयतमें २६ देशसंयतादि तीनमें ३२ क्षपक अपूर्वकरणादि तीनमें २४ उपशमक अपूर्वकरणादि चारमें ४० क्षीण-

कपायमें २४ सयोगीमें १२ और अयोगीमें १२ हैं। इसके वाद सिद्ध भगवान्के शून्य अर्थात् कोई गुणकार नहीं है ॥ ८५०॥

वामे चडदस दुमु दस अडवीसं तिमु हवंति चोत्तीसं। तिमु छन्वीस दुदाछं खेवा छवीस वार वार णवं॥ ८५१॥ घामे चतुर्दश हवोः दश अष्टावॅशं त्रिपु भवन्ति चतुस्त्रिशत्। प्रिपु पड्टिंशं द्विचत्वारिंशत् खेपाः पड्टिंशं हादश हादश नव॥ ८५१॥

अर्थ—मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें क्षेपसंख्यारूप पद १४, सासादनादि दोमें १०, असंय-तमें २८, देशसंयतादि तीनमें २४, क्षपक अपूर्वकरणादि तीनमें २६, उपशमक अपूर्व-करणादि चारमें ४२, क्षीणकपायमें २६, सयोगीके १२, तथा अयोगीके भी १२ हें और सिद्धके क्षेपपद ९ जानने चाहिये ॥ ८५१॥

अन गुण्यका गुणाकारके साथ गुणा करनेसे तथा क्षेपोंके मिळानेसे भंगोंकी संख्या कितनी हुई सो दिखळाते हैं;—

एकारं दसगुणियं दुसु छावटी दसाहियं विसयं।
तिसु छवीसं विसयं वेदुवसामोत्ति दुसय वासीदी ॥ ८५२।
वादालं वेण्णिसया तत्तो सुहुमोत्ति दुसय दोसहियं।
उवसंतिम्म य भंगा खवगेसु जहाकमं वोच्छं॥८५३॥ जुम्मं।
एकाद्य द्यागितं द्वयोः पट्रपष्टिः द्याथिकं दियतम्।
श्रिपु पिंदूवं दिशतं वेदोपयम इति दिशतं खशीतिः॥ ८५२॥
द्वाचत्वारियहिशतं ततः स्क्ष्म इति दिशतं दिसहितम्।
उपयान्ते च मङ्गाः क्षपकेषु यथाक्षमं वक्ष्यामि॥ ८५३॥ युग्मम्।

अर्थ-सिथ्यादृष्टिमें ११० मंग हें, सासादनादि दो गुणस्थानोंमें ६६ मंग हें, असंय-तमें २१०, देशसंयतादि तीनमें २२६, उपशमक अपूर्वकरणादि अनिवृत्तिकरणके सवेद-भागतक २८२ मंग हें। इससे आगे उपशमक वेदरहित अनिवृत्तिकरणसे स्क्ष्मसांपरायतक २४२ हें, उपशांतकपायमें २०२ मंग हें। अब क्षपकमें यथाक्रमसे कहता हूं॥८५२।८५३॥

सत्तरसं दशगुणिदं वेदित्ति सयाहियं तु छादारुं।
सुहुमोत्ति खीणमोहे वावीससयं हवे भंगा ॥ ८५४ ॥
अडदारुं छत्तीसं जिणेसु सिद्धेसु होंति णव भंगा ।
एत्तो सवपदं पिंड मिच्छादिसु सुणह वोच्छामि ॥८५५॥ जुम्मं।
सप्तद्श दशगुणितं वेद इति शताधिकं.तु पट्चत्वार्शित् ।
सूक्ष्म इति क्षीणमोहे द्वाविशशतं भवेद्युः भङ्गाः ॥ ८५४ ॥

अप्रचत्वारिंगत् पट्चिंगत जिनेषु सिढेषु भवन्ति नत्र भङ्गाः । एतस्मात्सर्वपदं प्रति मिथ्यादिषु भृणुत वक्ष्यामि ॥ ८५५ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—अपूर्वकरणसे सबेट अनिवृत्तिकरणतक १७०, वेदरहित अनिवृत्तिकरणसे सृक्ष्म-सांपरायतक १२६, क्षीणकपायमें १२२ मंग होते हें। सयोगीके ४८, अयोगीके ३६, और सिद्धिके ९ मंग होते हैं। इससे आगे अब में सर्वपदोंकी अपेक्षा मिध्यादृष्टि आदिमें मंग कहता हूं सो हे भन्यो! तुम मुनो। सर्वपद दो प्रकार हैं, पिंडपद १ प्रत्येकपद २। ॥ ८५४। ८५५॥

अब उन दो मेटोंमंसे पिंडपदोंको दिखलाते हैं;—

भिचदराणणणदरं गदीण लिंगाण कोहपहुदीणं। इगिसमये लेम्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण ॥ ८५६॥ अञ्चतरयोरन्यनरत् गतीनां लिङ्गानां कोधप्रभृतीनाम्। एकसमये लेज्यानां सम्यक्त्वानां च नियमेन ॥ ८५६॥

अर्थ—एकसमयमें एकजीवके मन्यत्व अमन्यत्व इन दोनोंमेंसे एकही नियमर्से होता हैं। गति—लिंग—कोधादिकपाय—लेड्या—सम्यक्त इनमें भी अपने अपने मेटोंमेंसे एक एक ही एक समयम समय होता है, इसकारण ये पिंडपद हैं। क्योंकि एक कालमें एक जीवके जिस समयसे सावसमृहमेंसे एक एक ही पाया जावे उस भावको पिंडपद कहते हैं।। ८५६॥

पत्तेयपदा मिच्छे पण्णरसा पंच चेत्र उवजोगा। दाणादी ओदियये चत्तारि य जीत्रभावो य ॥ ८५७ ॥ प्रसेकपदानि मिथ्ये पश्चदश पश्च चेत्र उपयोगाः। दानादयः औद्यिके चत्तारि च जीत्रभावश्च ॥ ८५७ ॥

्रें अर्थ-एक समयमें जो पाये जावें ऐसे प्रत्येकपट, मिथ्यादृष्टिमें ५ उपयोग, दानादिक पांच क्षयोपश्चमछिषयां और आंदृषिक मार्वेकि मिथ्यात्वादि १ और १ जीवत्वरूप पारि-णामिकमाव-इसतरह कुरु १५ हैं॥ ८५७॥

पिंडपदा पंचेव य भिंबदरहुगं गदी य छिंगं च । कोहादी छेस्सावि य इदि वीसपदा हु उद्देण ॥ ८५८ ॥ विण्डपदानि पर्श्वव च भव्येतरिहकं गतिश्च छिङ्गं च । कोधादयः छेट्या अपि च इति विज्ञपदानि हि चुद्धा ॥ ८५८ ॥

'अर्थे-''-उन-१५ प्रत्येक पढ़ेंकि सिवाय मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ५ पिंडपढ़ हैं, उनके 'मन्य अभन्यका ग्रुगल, गति, लिंग, कोधादिकपाय और लेक्या' ऐसे नाम हैं। सब मिल-कर १५-५-२० पढ़ होते हैं, सो इनको ऊपर उत्पर स्थापन करना चाहिये॥ ८५८॥

पत्तेयाणं उपरि भिवदरदुगरुस होदि गदि छिंगे। कोहादिछेरुससम्मत्ताणं रयणा तिरिच्छेण ॥ ८५९॥ प्रत्येकानासुपरि भन्येनरिहकस्य भवति गतिछिङ्गयोः। कोघादिछेज्यासम्यक्त्वानां रचना तिरश्चा॥ ८५९॥

अर्थ—प्रत्येक पर्वेकि उत्पर स्थापित किये गये जो मच्य अमन्यत्व युगल, गति, हिंग, कोघादि १ कपाय, लेक्या ब्यार सम्यक्त हैं उनकी रचना तिरली (वरावर) करनी चाहिये॥ ८५९॥

एकादी दुगुणकमा एकेकं रुधिकण हेट्टिम्म । पदसंजोगे भंगा गच्छं पिंड होति उत्रुक्तिं ॥ ८६०॥ एकादि द्विगुणकमादेकंकं रुद्धा अधस्तते । पदसंयोगे भक्षा गच्छं प्रति भवन्ति दपशुंपरि ॥ ८६०॥

अर्थ-एकसे लेकर दूने दूनेके कमसे एक एक पदका आश्रयकरके नीचे २ के पदेंकि संयोगसे गच्छ जितनेमां पद होवे उसके प्रमाण प्रति ऊपर ऊपरके मंग होते हैं॥ ८६०॥

आगे भंगेंकि योग (मिलाने) के लिये गाथास्त्र कहते हैं;—

इट्टपदे रुजणे दुगसंवश्यमिम होदि इट्टघणं । असरित्थाणंतधणं दुगुणेग्णं सगीयसवधणं ॥ ८६१ ॥ इट्टपदे रूपोने द्विकसंवर्गे भवति इट्टघनम् । असदशानामन्तधनं द्विगुणे एकोने स्वकीयसर्वधनम् ॥ ८६१ ॥

अर्थ-विविध्यतपदमें एक कम करनेसे वो दोष रहें उतने दो दोके अंक लिखकर वर्ग करनेसे (आपसमें गुणा करनेसे ) विविध्यतपदमें मंगोंका प्रमाणरूप इप्रधन होता है । यही प्रत्येकपदका अंतधन है । उस इप्रधनको दूना करके उसमें १ घटानेसे वो प्रमाण हो उतना प्रथमपदसे लेकर विविध्यत पदतक सब पदोंके मंगोंका वोड़रूप सबधन होता है माबार्थ-इस हिसाबसे प्रत्येक पद व पिंडपदोंका वोड़ नरकादिगति व नपुंसकादि वेदकी वगह तथा सभी गुणस्थानोंमें कितना २ होता है सो बड़ी टीकासे वानना चाहिये ॥८६१॥

थागे उसी कथनको गायाओंसे दिखलाते हैं;—

तेरिच्छा हु सरित्था अविरद्देसाण खिययसम्मत्तं। मोत्तृण संभवं पिंड खियगस्सवि आणए भंगे॥ ८६२॥ तिर्थेश्चि हि सहजानि अविरतदेशयोः श्रायिकसम्यक्त्वम्। मुक्त्वा संभवं प्रति श्रायिकसापि आनयेत् भद्गान्॥ ८६२॥

अर्थ-- गुणस्थानेंमिं वताये गये पिंडपदरूप भावोंकी तिर्यक् (वरोवर) रचनाकर और

असंयत तथा देशसंयत गुणस्थानमं आयिकमन्यक्तको छोड़कर, क्योंकि असंयत और देश संयतमं आयिकमन्यक्तका पृथक् ही वर्णन किया गया है, अन्यमात्रोंमें गुणसानोंका आश्रयकर वणसंमद मंग जानने चाहिये । और उन दोनों स्थानेमिं झायिकसन्यक्तके यथासंमद जुदे २ मंग समझने चाहिये ॥ ८६२ ॥

उद्दितिरिच्छपदाणं द्वसमासेण होदि सवधणं । सवपदाणं भंगे मिच्छादिगुणेसु णियमेण ॥ ८६३ ॥ डब्बेतिर्वेक्पदानां द्रव्यसमासेन भवति सर्वयनम् । सर्वपदानां मंगे निष्यादिगुणेषु नियनेन ॥ ८६३ ॥

अर्थ-मिय्यादृष्टियादि गुणसानीने कच्चे रचनावाले प्रत्येकपद और तिर्यक् रचनावाले पिडपद्के मंगक्षप घनको मिलानेसे उस उस गुणसानके सर्वपदौका मंगक्षप सर्वधन नियमसे होता है ॥ ८६३॥

मिच्छादीणं दुति दुसु अपुत्रअणियद्विस्त्रवगसमगेसु ।
सुद्वसुत्रसमगे संते सेसे पत्तेयपदसंखा ॥ ८६४ ॥
पण्णर सोलद्वारस वीसुगुवीसं च वीससुगुवीसं ।
इगिवीस वीसचलदसतेरसपणगं लहाकमसो ॥८६५॥ जुम्मं ।
निल्यादीनां द्वित्रिषु द्वयोः अपूर्वानिष्टतिक्रपकोपद्यसकेषु ।
स्क्मोपद्यसके द्यान्ते शेषे प्रत्येकपदसंख्या ॥ ८६४ ॥
पद्यद्वा पोडद्याद्वा विद्यकोनविद्यं च विद्यमेकोनविद्यम् ।
एकविद्यं विद्याचतुर्द्यत्रयोदद्यपन्तकं यथाक्रमद्याः ॥ ८६५ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—चे 'प्रत्येकपद' निय्यादृष्टि आदि दो गुणस्यानींमें १५, मिश्रादि तीन गुणस्यानींमें १६, प्रमचादि दो गुणस्यानींमें १८, श्रपक उपग्रम दोनों श्रेणियोंके अपूर्व स्रोर अनिवृचिकरण गुणस्थानमें २०—१६, उग्रामक स्ट्रनसांपरायमें २०, उपग्रांतकषायमें १६, श्रेष अपक स्ट्रनसांपरायमें २१, आणकषायमें २०, स्योगींमें ११, अयोगींमें १३ सिद्धमें ५ कमसे जानने चाहिये ॥ ८६९।८६५॥

मिच्छाइटिप्पहुदिं खीणकसाओत्ति सवपदमंगा । पण्णिट्टं च सहस्सा पंचसया होति छत्तीसा ॥ ८६६ ॥ मिथ्यादिष्टप्रसृति खीणकपाय इति सर्वपदमङ्गाः । पचपिटः च सहस्राणि पच्चग्रतानि भवन्ति पद्त्रिशन् ॥ ८६६ ॥

अर्थ-निय्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकृषायगुणसानतक सर्वेपद मंगोंका प्रमाण वताते हैं।-इसकेलिये यहां पण्यद्दी-६५५३६ को गुण्य समझना चाहिये और इस गुण्यका आगे बताये गये गुणाकारोंसे गुणा करना चाहिये और उसमेंसे एक कम करना चाहिये। ऐसा करनेसे वहां वहांके सर्वपद मंगोंका प्रमाण होता है ॥ ८६६॥

तग्गुणगारा कमसो पणणउदेयत्तरीसयाण दछं।
कणद्वारसयाणं दछं तु सत्तिहियसोलसयं ॥ ८६७॥
तद्गुणकाराः क्रमशः पश्चनवलेकसप्ततिशतानां दलम्।
एकोनमप्टादशशतानां दलं तु सप्ताधिकपोडशगतम्॥ ८६७॥

अर्थ—उस गुण्यके गुणकार कमसे इस प्रकार हैं—मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ७१९५ का आधा प्रमाण, सासादनमें एक कम १८०० का आधा प्रमाण, मिश्रमें १६०७ हैं ॥८६७॥

तिवत्तरिं सयाई सत्तावट्टी य अविरदे सम्मे । सोलस चेव सयाई चउसट्टी खिययसम्मस्स ॥ ८६८ ॥ त्रिसप्ततिशतानि सप्तपिष्टश्च अविरते सम्ये । पोडश चैव शतानि चतुःपिष्टः क्षायिकसम्यस्य ॥ ८६८ ॥

अर्थ—असंयतसम्यग्दष्टीके ७३६७ गुणकार हैं और वहीं क्षायिकसम्यग्दष्टीके गुणकार १६६४ हैं ॥ ८६८ ॥

जणत्तीससयाई एकाणउदी य देसविरदिम । छावत्तरि पंचसया खइयणरे णितथ तिरियमिम ॥ ८६९ ॥ एकोनत्रिंशच्छतानि एकनवतिश्च देशविरते । पद्सप्ततिः पश्चशतानि क्षायिकनरे नास्ति तिरश्चि ॥ ८६९ ॥

अर्थ—देशसंयतगुणस्थानमें २९९१ गुणकार हैं। यहीं पर क्षायिकसम्यग्दृष्टी मनुष्यके ही ५७६ गुणकार हैं, ये तिर्यचके नहीं हैं; क्योंकि क्षायिकसम्यक्त्वी तिर्यच देशव्रती नहीं होता ॥ ८६९ ॥

इगिदालं च सयाई चउदालं च य पमत्त इदरे य । पुन्तुवसमगे वेदाणियद्विभागे सहस्समद्भूणं ॥ ८७० ॥ एकचत्वारिशच शतानि चतुश्रत्वारिशच च प्रमत्ते इतरस्मिश्र । अपूर्वोपशमके वेदानिष्टंतिभागे सहस्रमष्टोनम् ॥ ८७० ॥

अर्थ-प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थानमें ४१४४ गुणकार हैं, उपश्चमश्रेणीके अपूर्वकरण तथा सवेद अनिवृत्तिकरणमें ८ कम एक हजार अर्थात् ९९२ हैं॥ ८७०॥

अडसही एकसयं कसायभागिम सुहुमगे संते । अडदारुं चडवीसं खवगेसु जहाकमं वोच्छं ॥ ८७१ ॥ अष्टपिष्टः एकशतं कपायभागे सूक्ष्मके शान्ते । अष्टचत्वारिशत् चतुर्विशं क्षपकेषु यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥ ८७१ ॥ अर्थ-कपायसहित शोर वेटरहित अनिवृत्तिकरणके भागमें १६८ गुणकार हैं, सूक्ष्म-सांपरायमें ४८ हें, उपजातकपायमें २४ हें। अब क्षपकश्रेणीमें यथाक्रमसे कहता हूं ॥८७१॥

अडदारं चारिसयापुचे अणियद्विवेदभागे य । सीदी कसायभागे तत्तो वत्तीस सोछं तु ॥ ८७२ ॥ अष्टचत्वारिशत् चतुःशतान्यपूर्वे अनिष्ठत्तिवेदभागे च । अभीतिः कपायभागे ततो द्वात्रिंगत् पोडम तु ॥ ८७२ ॥

अर्थ-अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरणके सवेदमागमें ४४८ गुणकार हैं, कपायसहित वेदरहित अनिवृत्तिकरणके भागमें ८० हैं, उससे आगे सूक्ष्मसांपरायमें ३२ और क्षीण-कपायमें १६ हैं॥ ८७२॥

यहांतक पण्णद्दीके गुणकार गिनाये अन्न आगेके गुण्य और गुणकार दोनींका प्रमाण बताते हैं;—

जोगिक्सि अजोगिक्स य वेसदछप्पण्णयाण गुणगारा। चलसद्दी वत्तीसा गुणगुणिदेक्ण्या सबे॥ ८७३॥ योगिनि अयोगिनि च द्विशतपद्पञ्चाशतां गुणकाराः। चतुःपिष्ठः द्वात्रिशत् गुण्यगुणिते एकोनकाः सर्वे॥ ८७३॥

अर्थ—सयोगी बार अयोगीके २५६ गुण्य हैं, तथा गुणकार क्रमसे ६८ बार ३२ हैं। इसतरह गुण्यका गुणकारोंके साथ गुणा करनेपर को प्रमाण हो उस २ में १ कम करनेसे सर्वपद मंगोंका प्रमाण होता है।। ८७३॥

> सिद्धेयु सुद्धभंगा एकत्तीसा हवंति णियमेण । सवपदं पिंड भंगा असहायपरक्कमुहिद्धा ॥ ८७४ ॥ सिद्धेषु शुद्धभङ्गा एकत्रिंगत् भवन्ति नियमेन । सर्वपदं प्रति भङ्गा असहायपराक्रमोहिष्टाः ॥ ८७४ ॥

अर्थ—सिद्धोंमं गुण्य गुणकारके मेदरहित शुद्ध ३१ सर्वपदमंग नियमसे होते हैं। इसप्रकार सहायरहित पराक्रमवाले श्रीमहावीरसामीने सर्वपदोंके मंग कहे हैं॥ ८७४॥ इसीप्रकार—गुणस्थानोंकी तरह मार्गणाओंकी अपेक्षासे मी मार्वोंके स्थानमंग स्रोर पदमंग समझलेनेका उपदेश देते हैं;—

आदेसेवि य एवं संभवभावेहिं ठाणभंगाणि । पदभंगाणि य कमसो अवामोहेण आणेन्तो ॥ ८७५ ॥ आदेशेषि च एवं संभवनावैः स्थानमहाः । पदमहाश्च क्रमशः अन्यामोहेन आनेयाः ॥ ८७५ ॥ अर्थ—इसीपकार यथासंभव भावोंकर मार्गणास्थानमें मी स्थानमंग और पदमंग कमसे सावधान होके जानने चाहिये॥ ८७५॥

आगे जिनमें सर्वथा एकनयका ही यहण पाया जाता है ऐसे जो एकांतमत हैं जनके मेदोंको कहते हैं;—

असिदिसदं किरियाणं अकिरियाणं च आहु चुलसीदी। सत्तद्वणणाणीणं वेणयियाणं तु वत्तीसं॥ ८७६॥ अशीतिशतं कियानामिकयाणां चाहुः चतुरशीतिः। सप्तपष्टिरज्ञानिनां वैनयिकानां तु द्वात्रिंशत्॥ ८७६॥

अर्थु—कियावादियोंके १८०, अकियावादियोंके ८४, अज्ञानवादियोंके ६७ और वैन-यिकवादियोंके २२ भेद हैं ॥ ८७६ ॥

अब उनमेंसे कियावादियोंके मूलमंग कहते हैं;—

अतिथ सदो परदोवि य णिचाणिचत्तणेण य णवत्था । कालीसरप्पणियदिसहावेहिं य ते हि भंगा हु ॥ ८७७ ॥ अस्ति स्वतः परतोपि च नित्यानित्यत्वेन च नवार्थाः । कालेश्वरात्मनियतिस्वभावैश्च ते हि भङ्गा हि ॥ ८७७ ॥

अर्थ—पहले 'अस्ति' ऐसा पद लिखना उसके ऊपर 'आपसे' 'परसे' 'नित्यपनेसे' 'अनित्यपनेसे' ऐसे ४ पद लिखने, उनके ऊपर जीवादि ९ पदार्थ लिखने, उनके ऊपर 'काल' 'ईश्वर' 'आत्मा' 'नियति' 'खमाव' इसतरह ५ पद लिखने—इसप्रकार १×४×९×५ का गुणा करनेसे १८० भंग होते हैं ॥ ८७७ ॥

अतिथ सदो परदोवि य णिचाणिचत्तणेण य णवत्था । एसिं अतथा सुगमा कालादीणं तु वोच्छामि ॥ ८७८ ॥ अस्ति स्वतः परतोपि च नित्यानिसस्वेन च नवार्थाः । एषामर्थाः सुगमाः कालादीनां तु वक्ष्यामि ॥ ८७८ ॥

अर्थ—अस्ति—अपनेसे-परसे-नित्यपनेकर—अनित्यपनेकर—इन पांचोंका तथा नवपदार्थ इन कुल १४ ओं का अर्थ तो सुगम (सीधा) है। अत एव कालवादादिक पांचोका अर्थ क्रमसे कहता हूं॥ ८७८॥

> कालो सर्व जणयदि कालो सर्व विणस्सदे भूदं। जागत्ति हि सुत्तेसुवि ण सक्कदे वंचिद्धं कालो ॥ ८७९ ॥ कालः सर्व जनयति कालः सर्व विनाशयति भूतम् । जागर्ति हि सुप्तेष्विप न शक्यते विचतुं कालः ॥ ८७९॥

अर्थ-काल ही सबको उत्पन्न करता है और काल ही सबका नाश करता है, सोते हुए प्राणियोंमं काल ही जागता है, ऐसे कालके ठगनेको कौंन समर्थ हो सक्ता है। इसमकार कालसे ही सबको मानना यह कालबादका अर्थ है ॥ ८७९ ॥

अण्णाणी हु अणीसो अप्पा तस्स य सुहं च दुक्खं च । सग्गं णिरयं गमणं सत्रं ईसरकयं होदि ॥ ८८० ॥ अज्ञानी हि अनीश आत्मा तस्य च सुखं च दुःखं च। खर्ग निरयं गमनं सर्वमीश्वरकृतं भवति ॥ ८८० ॥

अर्थ—आत्मा ज्ञानरहित है, अनाथ है अर्थात् कुछ मी नहीं करसकता, उस आत्माका मुख—दुःख, स्तर्ग तथा नरकमें गमन वगैरह सव ईश्वरकर कियाहुआ होता है। ऐसे ईश्वरकर किया सव कार्य मानना ईश्वरवादका अर्थ है ॥ ८८० ॥

एको चेव महप्पा पुरिसो देवो य सववावी य। सद्वंगणिगृहोवि य सचेयणो णिग्गुणो परमो ॥ ८८१ ॥ एकश्रव महात्मा पुरुषो देवश्र सर्वव्यापी च । सर्वाङ्गनिगृहोपि च सचेतनो निर्गुणः परमः॥ ८८१॥

अर्थ—संसारमं एक ही महान् आत्मा है, वही पुरुष है, वही देव है और वह सबमें क्यापक है, सर्वीगपनेसे अगम्य ( छुपा हुआ ) है, चेतना सहित है, निर्गुण है और उत्कृष्ट है। इस तरह आत्मलरूपसे ही सबको मानना आत्मवादका अर्थ है। ८८१॥

जन्त जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तन्तु तदा। तेण तहा तस्स हवे इदि वादो णियदिवादो हु ॥ ८८२ ॥ यत्तु यदा येन यथा यस च नियमेन भवति तत्तु तदा ।

वेन वथा तस्य भवेदिति वादो नियतिवादस्तु ॥ ८८२ ॥

अर्थ-नो निससमय निससे नैसे निसके नियमसे होता है वह उससमय उससे तैसे उसके ही होता है--ऐसा नियमसे ही सब वस्तुको मानना उसे नियतिवाद कहते हैं ॥ ८८२ ॥

को करइ कंटयाणं तिक्खत्तं मियविहंगमादीणं। विविहत्तं तु सहाओ इदि संविष य सहाओत्ति ॥ ८८३ ॥ कः करोति कण्टकानां तीक्ष्णत्वं मृगविहङ्गमादीनाम् । विविवत्वं तु स्त्रमाव इति सर्वमिप च स्त्रभाव इति ॥ ८८३ ॥

अर्थ - कांटेको आदि लेकर जो तीक्ष्ण (चुमनेवाली) वस्तु हैं उनके तीक्ष्णपना कोंन करता है ? ऑर मृग तथा पक्षीआदिकोंके अनेकतरहपना नो पाया नाता है उसे

कोंन करता है ? ऐसा प्रश्न होनेपर यही उत्तर मिलता है कि सबमें खभाव ही है। ऐसे सबको कारणके विना खभावसे ही मानना खभाववादका अर्थ है। इसप्रकार कालादिकी अपेक्षा एकांत पक्षके ग्रहण करलेनेसे क्रियावाद होता है॥ ८८३॥

आगे अक्रियावादके भंग कहते हैं;—

णित्थ सदो परदोति य सत्तपयत्था य पुण्णपाऊणा । कालादियादिभंगा भत्तरि चहुपंतिसंजादा ॥ ८८४ ॥ नास्ति स्ततः परतोपि च सप्तपदार्थाश्च पुण्यपापोनाः । कालादिकादिभद्गाः सप्ततिः चतुःपङ्किसंजाताः ॥ ८८४ ॥

अर्थ- पहले 'नास्ति' पद लिखना, उसके ऊपर 'आपसे' 'परसे' ये दो पद लिखने चाहिये, उनके ऊपर पुण्य-पापके विना सात पदार्थ लिखने, उनके ऊपर कालको आदि- लेकर ५ पद लिखने चाहिये। इस प्रकार चार पंक्तियोंका गुणा करनेसे १×२×७×५=७० मंग होते हैं॥ ८८४॥

णितथ य सत्तपदत्था णियदीदो कालदो तिपंतिभवा । चोह्स इदि णितथत्ते अकिरियाणं च चुलसीदी ॥ ८८५ ॥ नास्ति च सप्तपदार्था नियतितः कालतः त्रिपङ्किभवाः । चतुर्दश इति नास्तित्वे अकियाणां च चतुरशीतिः ॥ ८८५ ॥

अर्थ—पहले 'नास्ति' पद लिखना, उसके ऊपर सात पदार्थ लिखने, उनके ऊपर 'नियति' 'काल' ऐसे दो पद लिखने—इसमकार तीन पंक्तियोंके गुणाकरनेसे १×७×२≈ १४ मेद नास्तिपनेमें हुए। पहलेके ७० और १४ ये सब मिलकर ८४ अकियावादियोंके मेद होते हैं ॥ ८८५ ॥

आगे अज्ञानवादके मेद कहते हैं:-

को जाणइ णवभावे सत्तमसत्तं दयं अवचिमिदि । अवयणजुद सत्ततयं इदि भंगा होति तेसही ॥ ८८६ ॥ को जानाति नवभावेषु सत्त्वमसत्त्वं द्वयमवाच्यमिति । अवचनयुतं सप्ततयमिति भङ्गा भवन्ति त्रिपष्टिः ॥ ८८६ ॥

अर्थ जीवादिक नव पदार्थों में एक एकका सप्त भंगसे न जानना जैसे कि 'जीव' अस्तिस्तरूप है ऐसा कोंन जानता है, तथा नास्ति, अथवा दोंनों, वा अवक्तव्य, वा बाकी तीन भंग मिली हुई —इसतरह ७ भंगों से कोंन जीवको जानता है। इसप्रकार ९ पदार्थों का ७ नयों से गुणा करनेपर ६३ भंग होते हैं॥ ८८६॥

को जाणइ सत्तचऊ भावं सुद्धं खु दोण्णिपंतिभवा । चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्वी ॥ ८८७ ॥ को जानाति सत्त्वचतुष्कं भावं शुद्धं खलु द्विपङ्किभवाः । चत्वारो भवन्ति एवमज्ञानिनां तु सप्तपष्टिः ॥ ८८७ ॥

अर्थ-पहले 'शुद्धपदार्थ' ऐसा लिखना उसके ऊपर अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति और अवक्तन्य ये चार लिखने, इन दोनों पंक्तियोंसे चार मंग उत्पन्न होते हैं । जैसे-शुद्धपदार्थ अस्ति आदिरूप है, ऐसे कोंन जानता है । इत्यादि । इसतरह ४ तो ये और पूर्वोक्त ६३ सब मिळकर अज्ञान बादके ६७ मेद होते हैं ॥ ८८७ ॥

आगे वैनयिकवादके मूलभंग कहते हैं;--

मणवयणकायदाणगविणवो सुरणिवइणाणिजदिवुहै । वाले मादुपिदुम्मि च कायद्यो चेदि अट्टच्ड ॥ ८८८ ॥ मनोवचनकायदानगविनयः सुरनुपतिज्ञानियतिवृद्धे । वाले मातुपित्रोश्च कर्तव्यः चेति अप्टचतुष्कम् ॥ ८८८ ॥

अर्थ—देव राजा ज्ञानी यति बुद्धा वालक माता पिता इन आठोंका मन वचन काय और दान—इन चारोंसे विनय करना । इसप्रकार वैनयिकवादके मेद ८ गुणित ४ अर्थात् ३२ होते हैं। ये विनयवादी गुण अगुणकी परीक्षा किये विना विनयसे ही सिद्धि मानते हैं॥ ८८८॥

सच्छंदिद्वीहिं वियप्पियाणि तेसिद्वज्ञत्ताणि सयाणि तिणिण। पार्खंडिणं वाउलकारणाणि अण्णाणिचित्ताणि हरंति ताणि ॥८८९॥

> खच्छन्ददृष्टिभिः विकल्पितानि त्रिपष्टियुक्तानि शतानि त्रीणि । पाखण्डिनां व्याक्कछकारणानि अज्ञानिचित्तानि हरन्ति तानि ॥ ८८९ ॥

अर्थ—इसप्रकार खच्छंद अर्थात् अपने मनमाना है श्रद्धान जिनका ऐसे पुरुषोंने ये ३६३ मेदरूप ऐसी करपना की हैं, जो कि पाखंडी जीवोंको व्याकुरुता उत्पन्न करनेवाठीं और अज्ञानी जीवोंके चित्तको हरनेवाठीं हैं॥ ८८९॥

आगे अन्य भी एकांतवादोंको कहते हैं;—

आलसहो णिरुच्छाहो फलं किंचिं ण मुंजदे । यणक्खीरादिपाणं वा पउरुसेण विणा ण हि ॥ ८९०॥ आल्खाल्यो निरुत्साहः फलं किञ्चित्र मुद्धे । स्तनक्षीरादिपानं वा पौरुषेण विना न हि ॥ ८९०॥

अर्थ—जो आलस्यकर सहित हो तथा उद्यम करनेमें उत्साह रहित हो वह कुछ मी फल नहीं भोग सकता। जैसे-स्तनोंका दूध पीना विना पुरुषार्थके कभी नहीं वनसकता। इसी-प्रकार पुरुषार्थसे ही सब कार्यकी सिद्धि होती है—ऐसा मानना पौरुपवाद है ॥ ८९०॥

दइवमेव परं मण्णे धिष्पउरुसमणत्थयं । एसो सालसमुत्तंगो कण्णो हण्णइ संगरे ॥ ८९१ ॥ दैवमेव परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकम् । एष सालसमुत्तुद्गः कर्णो हन्यते संगरे ॥ ८९१ ॥

अर्थ—मैं केवल दैव (भाग्य) को ही उत्तम मानता हूं, निरर्थक पुरुषार्थको धिक्कार हो । देखो कि किलाके समान ऊंचा जो वह कर्णनामा राजा सो युद्धमें मारागया ।—ऐसा दैववाद है, इसीसे सर्वसिद्धि मानी है ॥ ८९१ ॥

संजोगमेवेति वदंति तण्णा णेवेक्कचकेण रहो पयादि। अंघो य पंगू य वणं पविद्वा ते संपज्जता णयरं पविद्वा ॥८९२॥ संयोगमेवेति वदन्ति तज्ज्ञा नैवैकचकेण रथः प्रयाति। अन्धस्र पहुस्र वनं प्रविष्टौ तौ संप्रयुक्तौ नगरं प्रविष्टौ ॥ ८९२॥

अर्थ—यथार्थज्ञानी संयोगसे ही कार्यसिद्धि मानते हैं; क्योंिक जैसे एक पहियेसे रथ नहीं चलसकता। तथा जैसे एक अंधा दूसरा पांगला ये दोनों वनमें प्रविष्ट हुए थे सो किसी समय आग लगजानेसे ये दोनों मिलकर अर्थात् अंधेके ऊरर पांगला चढकर अपने नगरमें पहुंचगये। इसप्रकार संयोगवाद है।। ८९२॥

सइउद्विया पिसद्धी दुवारा मेलिदेहिं वि सुरेहिं। मिन्सिमपंडवित्ता माला पंचस्रिवि खित्तेव ॥ ८९३॥ सक्रदुत्थिता प्रसिद्धिः दुवीरा मिलितैरिप सुरैः। मध्यमपाण्डविक्षमा माला पञ्चस्विप क्षिप्तेव ॥ ८९३॥

अर्थ—एक ही वार उठी हुई लोकपिसद्धि देवोंसे भी मिलकर दूर नहीं होसकती अन्यकी तो बात क्या है। जैसे कि द्रौपदीकर केवल अर्जुन—पांडवके ही गलेमें डाली हुई मालाकी पांचों पांडवोंको पहनाई है ऐसी प्रसिद्धि होगई । इसप्रकार लोकवादी लोक-प्रवृत्तिको ही सर्वस्व मानते हैं॥ ८९३॥

अब आचार्य महाराज इन मतोंका विवाद मेंटनेके लिये सारांश कहते हैं;—
जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा ।
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥ ८९४॥
यावन्तो वचनपथाः तावन्तश्चैव भवन्ति नयवादाः ।
यावन्तो नयवादास्तावन्तश्चैव भवन्ति परसमयाः ॥ ८९४॥

अर्थ—बहुत कहनेसे क्या । सारांश इतना है कि जितने वचन बोलनेके मार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं ॥ भावार्थ—जो कुछ वचन

बोलाजाता है वह किसी अपेक्षाको लिये हुए ही होता है। उस जगह जो अपेक्षा है वही नय है। और विना अपेक्षाके बोलना अथवा एक ही अपेक्षासे अनन्तघर्मवाली वस्तुको सिद्धकरना यही परमतोंमें मिथ्यापना है॥ ८९४॥

आगे परमतियोंको जो मिथ्यामती कहा है सो उनके वचन किसतरह मिथ्या हैं उसका कारण दिखलाते हैं:—

परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होइ सबहा वयणा । जेणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचित्रयणादो ॥ ८९५ ॥ परसमयानां वचनं मिथ्या खलु भवति सर्वयावचनात् । जैनानां पुनः वचनं सम्यक्खलु कथंचिद्ववचनात् ॥ ८९५ ॥

अर्थ—परमतों के वचन 'सर्वथा' कहनेसे नियमसे असत्य होते हैं और जैनमतके वचन 'कंथचित' (किसी एक प्रकारसे) वोलनेसे सत्य हैं। भावार्थ—जैनमत स्वाद्वादरूप है, वह अनन्तधर्मावरूप वस्तुको कंथचित वचनसे कहता है, इससे सत्य है। क्योंकि एक-वचनसे वस्तुका एक धर्म ही कहा जाता है। यदि कोई सर्वथा कहे कि यही वस्तुका सरूप है तो वाकीके धर्मोंके अभावका प्रसंग होनेसे वह मी झूठा कहलावेगा। अन्यवादी वस्तुके एक धर्मको लेकर यही है ऐसा सर्वथा वचनसे वस्तुका खरूप कहते हैं सो पूर्वोक्त हेतुसे झूठे हैं। इसप्रकार अन्यमतोंका विवाद एक स्वाद्वादसे ही मिटसकता है ऐसा सारांश सम-झना चाहिये॥ ८९५॥

इति श्री नेसिचन्द्राचार्य विरचित पंचसंब्रह द्वितीयनामवाले गोम्मटसार ब्रंथके कर्मकांडमें भावचूलिका नामका सातवा अधिकार समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

## दोहा ।

करि निजनारजकरणकरि, कर्मसमृह खिपाइ। मये ग्रुटपरमातमा, नमों नमों शिवराय॥१॥

आगे त्रिकरणचूलिकाको कहनेकी इच्छावाले आचार्य गुरुकेलिये नमस्कार करते हुए श्रोताओंको मी सावधान करनेकी इच्छासे वैसा करनेका उपदेश करते हैं;—

णमह गुणरयणभूसण सिद्धंतामियमहद्धिभवभावं । वरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुणमिंदणंदिगुरुं ॥ ८९६ ॥ नमत गुणरत्रभूषण सिद्धान्तामृतमहाव्यिभवभावम् । वरवीरनन्दिचन्द्रं निर्भलगुणमिन्द्रनन्दिगुरुम् ॥ ८९६ ॥

अर्थ —हे गुणरूपीरलके आमूषण चामुंडराय! तुम सिद्धान्तशास्त्रस्पी अमृतमय महा-समुद्रमें उत्पन्न हुए ऐसे उत्कृष्ट वीरनंदि नामा आचार्यरूपी चंद्रमाको नमस्कार करो, तथा निर्मलगुणींवाले इंद्रनंदि नामा गुरूको नमस्कार करो । पहले जीवकांडमें प्रसंग पाके गुण-स्थानाधिकारमें भी तीन करणोंका खरूप कहा था । परन्तु यहां खतन्त्र अधिकारके द्वारा इनका वर्णन करते हैं । किंतु कई विपयोंका वहां भी खुलासा किया गया है । अत एव यदि कोई विपय यहां अच्छीतरह समझमें न आवे तो वह जीवकाण्डमें देखना चाहिये ॥ ८९६ ॥

अव आचार्य यहांपर जुदा अधिकार करके तीन करणोंका खरूप कहते हैं;—

हैंगिवीसमोहखवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहिं।

पढमं अधापवत्तं करणं तु करेदि अपमत्तो।। ८९७॥

एकविंशतिमोहश्वपणोपश्चमनिमित्तानि त्रिकरणानि तस्मिन्।

प्रथममधः प्रवृत्तं करणं तु करोति अप्रमत्तः।। ८९७॥

अर्थ—अनंतानुवंधी कपायकी चौकड़ीके विना शेष २१ चारित्रमोहनीयकी प्रकृतियोंके क्षय करनेके लिये अथवा उपशम करनेके निमित्त अधःप्रवृत्तादि तीन करण कहे गये हैं। उनमेंसे पहले अधःप्रवृत्तकरणको सातिशय अप्रमत्तगुणस्थानवाला प्रारंभ करता है। यहां करण नाम परिणामका है। ८९७॥

आगे अधःप्रवृत्तकरणका शन्दार्थसे सिद्ध लक्षण कहते हैं;—

जम्हा उवरिमभावा हेड्रिमभावेहिं सरिसगा होंति । तम्हा पढमं करणं अधापवत्तोत्ति णिद्दिहं ॥ ८९८ ॥

थसाद्धपरितनभावा अधस्तनभावैः सदृशका भवन्ति । तस्मात् प्रथमं करणमधःप्रवृत्तमिति निर्दिष्टम् ॥ ८९८ ॥

अर्थ—जिसकारण इस पहलेकरणमें ऊपरके समयके परिणाम नीचेके समयसंबंधी भावोंके समान होते हैं इसकारण पहलेकरणका ''अधःप्रवृत्त'' ऐसा अन्वर्थ (अर्थके अनुसार) नाम कहा गया है।। ८९८।।

अंतोमुहत्तमेत्तो तकालो होदि तत्थ परिणामा । लोगाणमसंखपमा उवस्वरिं सरिसवहिगया ॥ ८९९ ॥

अन्तर्मुहूर्तमात्रः तत्कालो भवति तत्र परिणामाः । लोकानासंख्यप्रमा उपर्युपरि सदृशवृद्धिगताः ॥ ८९९ ॥

अर्थ—उस अधःप्रवृत्तकरणका काल अन्तर्महूर्त है । उस कालमें संभवते विशुद्धता (मन्दता) रूप कपायोंके परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं । और वे परिणाम पहले समयसे लेकर आगे २ के समयोंमें समान वृद्धि (चय) कर वढ़ते हुए हैं ॥ ८९९ ॥

९ ये तीनों गाथा जीवकाडमें भी आई हैं वहा इनका खुलासा समझलेना ।

आगे अंकोकी सहनानी (अंकसंदृष्टि) द्वारा कथन करते हैं;— वावत्तरितिसहस्सा सोलस चल चारि एक्सं चेत्र । धणअद्धाणित्रसेसे तियसंखा होइ संखेजे ॥ ९०० ॥ द्वासप्ततित्रसहस्राणि पोढश चतुष्कं चत्वारि एकं चेत्र । धनाध्वानविशेषाः त्रयसंख्या भवति संख्येये ॥ ९०० ॥

अर्थ — अघः करणके परिणामोंकी संस्थाको साधनेकेलिये सर्वधन २०७२, ऊर्घ्य गच्छ १६, तिर्थगाच्छ ४, ऊर्घ्वविद्योष ४, तिर्थक् विद्येष १, और चयके सिद्ध करनेके लिये संस्थातकी सहनानी २ का अंक समझना चाहिये॥ ९००॥

आदिघणादो सन्त्रं पचयधणं संखभागपरिमाणं । कर्णे अधापवत्ते होदित्ति जिणेहिं णिहिटं ॥ ९०१ ॥ आदिधनात्सर्वे प्रचयधनं संख्यभागपरिमाणम् । करणे अधःप्रवृत्ते भवतीति जिनैनिहिंप्टम् ॥ ९०१ ॥

क्षर्य—अधः प्रवृत्तकरणमें सर्व प्रचयधन आदिधनसे संस्यातचें भाग प्रमाण है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। प्रचयधनको उत्तरधन मी कहते हैं। सर्वसमयसम्बन्धी चयोंके जोडका ही नाम प्रचयधन हे॥ ९०१॥

> उभयधणे संमिलिदे पदकदिगुणसंखरू बहदपचयं । सन्वधणं तं तम्हा पदकदिसंखेण भाजिदे पचयं ॥ ९०२ ॥ डभयधने संमिलिते पदकृतिगुणसंख्यरूपहतप्रचयः । सर्वधनं तत्तसात् पदकृतिसंख्येन भाजिते प्रचयम् ॥ ९०२ ॥

अर्थ — आदिषन और उत्तरधन दोनोंको मिळानेसे सर्वधन होता है, और उसका प्रमाण गच्छके वर्गको संस्थातसे गुणाकरे फिर उसका चयसे गुणाकरनेपर जो संस्था आवे उतना है। इसीकारणसे पदका वर्ग और संस्थात इन दोनोंका माग सर्वधनमें देनेसे चयका प्रमाण होता है।। ९०२।।

> चयधणहीणं दन्त्रं पदभजिदे होदि आदिपरिमाणं । आदिम्मि चये उहे पिडसमयधणं तु भावाणं ॥ ९०३ ॥ चयधनहीनं द्रव्यं पदभक्ते भवति आदिपरिमाणम् । आदौ चये दृद्धे प्रतिसमयधनं तु भावानाम् ॥ ९०३ ॥

अर्थ—सर्वधनमेंसे चयधन कमकरके जो प्रमाण हो उसमें गच्छका भाग देनेसे पहले समयसंबंधी विद्युद्ध भावोंका प्रमाण होता है, ऑर उन प्रथमसमयके परिणामोंमें एक एक चय वहा देनेसे हरएक समयके भावोंका प्रमाण होता है॥ ९०३॥ पचयधणस्साणयणे पचयं पभवं तु पचयमेव हवे। रूऊणपदं तु पदं सन्वत्थवि होदि णियमेण ॥ ९०४ ॥ प्रचयधनस्थानयने प्रचयः प्रभवस्तु प्रचय एव भवेत्। रूपोनपदं तु पदं सर्वत्रापि भवति नियमेन ॥ ९०४ ॥

अर्थ—प्रचयधनके लानेके लिये सब जगह उत्तर और आदि ये दोनों प्रचयके प्रमाण होते हैं; और यहां गच्छका प्रमाण विविध्यतगच्छके प्रमाणसे १ कम नियमसे होता है, क्योंकि पहले स्थानमें चयका अभाव है। भावार्थ—यहांपर प्रचयधनको निकालनेके लिये श्रेणीव्यवहारिवधान करना चाहिये। अतएव "पदमेगेण विहीणं दुभाजिदं उत्तरेण संगुणितं। पभवजुदं पदगुणिदं पदगुणिदं होदि सव्वत्थ" इस करण सूत्रके अनुसार प्रचयधन इस प्रकार निकलता है।—यहां पद प्रमाण १५ है, उसमें एक कम करनेसे रहे १४, उसमें दो का भाग देनेसे आये ७, उसका चयप्रमाण चारसे गुणा किया और उसमें आदि चय चारको मिलानेसे हुए ३२, इसका गच्छ १५ से गुणा करनेपर प्रचय धन ४८० होता है।।९०४।।

आगे अनुकृष्टिके प्रथमखंडका प्रमाण कहते हैं;—

पिडसमयधणेवि पदं पचयं पभवं च होइ तेरिच्छे। अणुकद्दिपदं सन्वद्धाणस्स य संखभागो हु॥ ९०५॥ प्रतिसमयधनेपि पदं प्रचयः प्रभवश्च भवति तिरश्चि।

अनुकृष्टिपदं सर्वाध्वानस्य च संख्यभागो हि ॥ ९०५ ॥

अर्थ—हरएकसमयका धन लानेकेलिये अनुकृष्टिके गच्छ—चय—आदि सबकी रचना तिर्यग् (तिरछी) होती है और अनुकृष्टिका गच्छ ऊर्ध्वगच्छके संख्यातवें भाग प्रमाण निश्चयकर होता है। नीचे और ऊपरके समयोंमें समानताके खण्ड होनेको अनुकृष्टि कहते हैं। भावार्थ—अंकसंदृष्टिके द्वारा ऊर्ध्वगच्छ—१६ में सख्यात—४ का भागदेनेसे अनुकृष्टिका गच्छ चार निक्छता है॥ ९०५॥

अणुकद्विपदेण हदे पचये पचयो दु होइ तेरिच्छे । पचयधणूणं दन्त्रं सगपदभजिदं हवे आदी ॥ ९०६ ॥

अनुकृष्टिपदेन हते प्रचये प्रचयस्तु भवति तिरश्चि । प्रचयधनोनं द्रव्यं स्वकपदभाजितं भवेदादिः ॥ ९०६ ॥

अर्थ—अनुकृष्टिके गच्छका भाग ऊर्ध्वचयमें देनेसे जो प्रमाण हो वह अनुकृष्टिका चय होता है और प्रथमसमयसंबंधी अनुकृष्टिके सर्वधनमें प्रचयधन कमकरके जो प्रमाण आवे उसमें अपने अपने गच्छका भाग देनेसे अनुकृष्टिके प्रथमखंडका प्रमाण होता है। भावार्थ— अनुकृष्टिके गच्छ चारमें ऊर्ध्वचय चारका भाग देनेसे रूब्ध आये एकसे "व्येकपदार्ध- प्रचयगुणो गच्छ उत्तरधनं" इस करण स्त्रके अनुसार एक कम गच्छ-तीनके आधे डेढका गुणा करनेपर डेढही आता है। अत एव डेढका गच्छ चारसे गुणा करनेपर अनुकृष्टिमें प्रचय धनका प्रमाण छह होता है। और प्रथमसमयसम्बन्धी अनुकृष्टिके सर्वधन १६२ मेंसे प्रचयधन ६ कम करनेपर रहे १५६, उसमें अनुकृष्टिगच्छ चारका भाग देनेसे ३९ आते हैं। सो यही प्रथमसमयसम्बन्धी अनुकृष्टिके प्रथम खंडका प्रमाण समझना चाहिये ॥९०६॥

आदिम्मि कमे वहुदि अणुकिष्टस्स य चयं तु तेरिच्छे । इदि उहुतिरियरयणा अधापत्रत्तिम करणिम्म ॥ ९०७ ॥ आदौ क्रमेण वर्धते अनुकृष्टेः च चयस्तु तिरिश्च । इति कर्ष्वतिर्यग्रचना अधःप्रवृत्ते करणे ॥ ९०७ ॥

अर्थ—उस प्रथमखंडसे तिर्थग्रूष अनुकृष्टिका एक एक चय क्रमसे वढता जाता है तव द्वितीयादि खंडोंका प्रमाण होता है। इसप्रकार अर्ध्वरूप सीर तिर्थग्रूष्ट्रप दोनों ही रचना अधःप्रवृत्तकरणमें जाननी चाहिये॥ ९०७॥

> अंतोमुद्दत्तकालं गमिऊण अधापवत्तकरणं तु । पिडसमयं सुज्झंता अपुन्वकरणं समिछियद् ॥ ९०८ ॥ अन्तर्भुहृर्तकालं गमियत्वा अधःप्रवृत्तकरणं तु । प्रतिसमयं शुद्धवन्नपूर्वकरणं समाश्रयति ॥ ९०८ ॥

अर्थ--वह सातिशय अभमत्तसंयमी समय समयप्रति अनन्तगुणी परिणामोंकी विशु-द्धतासे बढता हुआ अंतर्भुहूर्तकालतक अधःप्रवृत्तकरणको करता है, पुनः उसको समाप्तकरके अपूर्वकरणको प्राप्त होता है ॥ ९०८ ॥

आगे अपूर्वकरणमें अंकोंकी सहनानी दिखळाते हैं;—

छण्णउदिचउसहस्सा अट्ट य सोखस धणं तदद्धाणं । परिणामविसेसोवि य चउ संखापुवकरणसंदिद्धी ॥ ९०९ ॥ पण्णवतिचतुःसहस्री अष्टौ च घोडश धनं तद्व्यानः । परिणामविभेषोपि च चत्वारि संख्यातान्यपूर्वकरणसंदृष्टिः ॥ ९०९ ॥

अर्थ—अपूर्वकरणमें अंकोंकी सहनानी इसप्रकार है, सर्वधन ४०९६, गच्छ ८, परि-णामनिशेष १६ खोर संख्यातका प्रमाण ४॥ ९०९॥

> अंतोमुहत्तमेत्ते पिडसमयमसंख्छोगपरिणामा । कमउह्वापुष्ठगुणे अणुकट्टी णित्य णियमेण ॥ ९१० ॥ अन्तर्मुहूर्तमात्रे प्रतिसमयमसंख्यछोकपरिणामाः । क्रमगृद्धाः अपूर्वगुणे अनुकृष्टिनीस्ति नियमेन ॥ ९१० ॥

अर्थ — अपूर्वकरणका काल अंतर्मुहूर्तमात्र है। उसमें हरएक समयमें समानचय ( वृद्धि ) से वढते हुए असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम पाये जाते हैं। लेकिन यहां अनुकृष्टि नियमसें नहीं होती; क्योंकि यहां प्रति समयके परिणामोंमें अपूर्वता होनेसे नीचेके समयके परिणामोंसे ऊपरके समयके परिणामोंसे उपरके समयके परिणामोंसे उपरके समयके परिणामोंसे समानता नहीं पायी जाती ॥ ९१०॥

आगे तीसरे अनिवृत्तिकरणका खरूप कहते हैं;—

एकिन्ह कालसमये संठाणादीहिं जह णिवद्दंति।
ण णिवद्दंति तहंवि य परिणामेहिं मिहो जे हु ॥ ९११ ॥
होति अणियद्दिणो ते पिंडसमयं जिस्समेक्कपरिणामो ।
विमल्यरझाणहुदवहसिहाहिं णिद्दृहकम्मवणा ॥९१२॥ जुम्मं।
एकिस्मन् कालसमये संस्थानादिभिर्थथा निवर्तन्ते।
न निवर्तन्ते तथापि च परिणामैर्मिथो ये हि ॥ ९११ ॥
भवन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येपामेकपरिणामः।
विमलतरध्यानहुतवहशिखाभिर्निदेग्धकर्मवनाः ॥ ९१२ ॥ शुग्मम्।

अर्थ जो जीव अनिवृत्तिकरणकालके विवक्षित एक समयमें जैसे शरीरके आकार वगैरहसे मेदरूप हो जाते हैं उसपकार परिणामोंसे अधःकरणादिकी तरह मेदरूप नहीं होते । और इस करणमें इनके समय समय प्रति एकखरूप एक ही परिणाम होता है । ये जीव अतिशयनिर्मल ध्यानरूपी अग्निसे जलाये हैं कर्मरूपी वन जिन्होंने ऐसे होते हुए अनिवृत्तकरण परिणामके धारक होते हैं । इस अनिवृत्तिकरणका काल भी अंतर्भ्रह्तीमात्र है ॥ ९११ ॥ ९१२ ॥

इति श्री नेसिचन्द्राचार्यविरचित पंचसंग्रह द्वितीयनामवाले गोम्मटसार प्रथके कर्मकांडमें त्रिकरणचूलिका नामा आठवां अधिकार समाप्त हुआ॥८॥

ords October

## दोहा ।

करि विनष्ट सव कर्मकी, स्थितिरचना सद्भाव। परमेष्टी परमातमा, भये भजौं शिवराय॥ १॥

आगे आचार्यमहाराज सिद्धोंको नमस्कार करते हुए कर्मस्थितिकी रचनाका सद्भाव कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं;—

सिद्धे विसुद्धणिलये पणहकम्मे विणहसंसारे । पणिमय सिरसा वोच्छं कम्मिट्टिदिरयणसब्भावं ॥ ९१३ ॥ सिद्धान् विशुद्धनिलयान् प्रणष्टकर्मणः विनष्टसंसारान् । प्रणम्य शिरसा वक्ष्यामि कर्मिश्चितरचनासद्धावम् ॥ ९१३ ॥ अर्थ-अत्यंत नष्ट हुए हैं याति अयाति कर्म जिनके, त्रिद्दोषतासे नष्ट किया है चतु-गीतिअमणरूप संसार जिन्होंने और इसीकारण निर्मे आत्मप्रदेशोंमें है स्थान जिनका ऐसे सिद्धपरमेष्टियोंको में मस्तक नवाके नमस्कार कर कर्मोंकी स्थितिकी रचनाका सत्तारूप कथन करता हूं ॥ ९१३ ॥ पहले वंध उद्यसत्त्व अधिकारमें और जीवकाण्ड के योग अधिकारमें यह कथन कहागया है फिर भी यहांपर इस अधिकारहारा उसका सक्षप कहते हैं।

कंम्मसर्ह्यंणागयद्वे ण य एदि उदयस्वेण । रूबेणुदीरणस्य य आवाहा जाव ताव हवे ॥ ९१४ ॥ उद्यं पिंड सत्तण्हं आवाहा कोडिकोडि उवहीणं। वाससयं तप्पडिभागेण य सेसिट्टिदीणं च ॥ ९१५ ॥ अंतोकोडाकोडीटिदिस्स अंतोसुहुत्तमावाहा । संखेजगुणविहीणं सन्यजहण्णद्विदिस्स हवे ॥ ९१६ ॥ पुन्त्राणं कोडितिभागादासंखेवश्रद्धशोत्ति हुवे। **बा**डस्स य बावाहा णद्विदिपडिमागमाडस्स ॥ ९१७ ॥ आवितयं आवाहा उदीरणमासिज सत्तकम्माणं । परभित्रयथालगस्स य लदीरणा णित्य णियमेण ॥ ९१८ ॥ आवाह्णियकम्महिदीणिसेगो दु सत्तकम्माणं । आउस्स णिसेगो पुण सगद्विदी होदि णियमेण ॥ ९१९ ॥ आवाहं वोलाविय पडमणिसेगिम देय बहुगं तु। तत्तो विसेसहीणं विदियस्सादिमणिसेओत्ति ॥ ९२० ॥ विदिये विदियणिसेगे हाणी पुन्यिछहाणिअई तु । एवं गुणहाणि पिं हाणी अद्वद्धयं होदि ॥ ९२१ ॥

दवं टिदिगुणहाणीणद्धाणं दलसला णिसेयछिदी। अण्णोण्णगुणसलावि य जाणेज्ञो सबटिदिरयणे ॥ ९२२॥ इन्यं स्थितिः गुणहानीनामध्वानं दलशला निषकच्छितिः। अन्योन्यगुणशला अपि च ज्ञातन्यं सर्वस्थितिरचनायाम्॥ ९२२॥

अर्थ—सत्र कर्मोंकी स्थितिकी रचनामं द्रव्य १ स्थिति आयाम २ गुणहान्यायाम ३ नानागुणहानि ४ निषकहार अर्थात् दोगुणहानि ५ अन्योन्याम्यस्तराशि ६ ये छह राशियां चानना चाहिये ॥ ९२२ ॥

५. टन ८ गायास्त्रोंक्स अर्थ वंगरह दूसरे अधिकारमें लिखा है इसने यहां मूलमात्र ही रक्खे गये हैं।

तेवर्डि च सयाई अउदाला अड छक्क सोलस्यं। चलसिंड च यिजाणे दबादीणं च संदिट्टी ॥ ९२३॥ त्रिपिष्टिश्र शवानि अष्टचत्वारिंशदृष्ट पट्टूं पोडशकम्। चतुःपिंड च विजानीहि इच्यादीनां च संदृष्टिः॥ ९२३॥

अर्थे—इन द्रव्यादिकंकि अंकोंकी सहनानी क्रमसे द्रव्य ६३००, स्विति ४८, गुण-हान्यायाम ८, नानागुणहानि ६, द्रोगुणहानि १६, अन्योन्याम्यस्तराक्षि ६४, जानना चाहिये ॥ ९२३॥

अत्र अर्थमंदृष्टिसे दृव्यादिका ममाण कहते हैं;—

दबं समयपत्रहं उत्तपमाणं तु होदि तस्सेव । जीवसहत्यणकालो टिदिअद्धा संखपछिमदा ॥ ९२४ ॥

द्रव्यं समयप्रवद्धं रक्तप्रमाणं तु भवति तस्येव । जीवेन सह स्थानकालः स्थिसद्धा संख्यपत्यमिताः ॥ ९२४ ॥

अर्थ—'द्रज्य' तो पहले प्रदेशवंधाधिकारमं कहे हुए समयपवद्धके प्रमाण है, और उस समयपवद्धका जीवके साथ स्थित रहनेका काल 'स्थितिआयाम' है, वह स्थिति संस्थातपरयप्रमाण है॥ ९२७॥

> मिच्छे वरगसलायप्पहुदिं पहन्स पढमम्लोत्ति । वरगहदी चरिमो तच्छिदिसंकलिदं चल्यो य ॥ ९२५ ॥

मिण्ये वर्गग्रहाकप्रमृति पन्यस्य प्रथममृङ्मिति । वर्गहिति: चरम: तच्छितिसंकितं चतुर्थश्च ॥ ९२५ ॥

अर्थ—मिथ्यात्वनामा कर्ममं पर्वकी वर्गश्चलकाको आदि छेकर पर्वके प्रथम मूल-पर्यत उन वर्गांका आपसमं गुणकार करनेसे चरमराशि अर्थात् अन्योन्याभ्यम्त्रराशिका प्रमाण होता है और उनकी अर्थच्छेद राशियांको संकलित अर्थात् जोड़नेसे चौथी राशि अर्थात् नानागुणहानिका प्रमाण होता है। इन दोनों राशियोंक निकालनेका विशेष विधान वड़ी टीकामें देखना चाहिये॥ ९२५॥

> वग्गसलायेणवहिदपत्नं अण्णोण्णगुणिदरासी हु । णाणागुणहाणिसला वग्गसलच्छेदण्णपत्नलिदी ॥ ९२६ ॥

वर्गशळाकयावहितपत्यमन्योन्यगुणितराशिहि । नानागुणहानिशळा वर्गशळच्ळेदन्यूनपत्यछितिः ॥ ९२६ ॥

अर्थं—इसप्रकार परुयकी वर्गशलाकाका भाग परुवमं देनेसे अन्योन्याभ्यस्तराशिका

प्रमाण होता है और पल्यकी वर्गगलाकाके अर्घच्छेदोंको पल्यके अर्घच्छेदोंमें घटानेसे जो प्रमाण आवे उतनी नानागुणहानिराशि जाननी चाहिये ॥ ९२६ ॥

आगे गुणहान्यायामका प्रमाण कहते हैं;—

सद्यसलायाणं जिंद पयदिणसेये लहेज एकस्स । किं होदित्ति णिसेये सलाहिदे होदि गुणहाणी ॥ ९२७ ॥ सर्वशलानां यदि प्रकृतनिषेके लभ्यते एकस्य ।

किं भवतीति निपेके शलाहिते भवति गुणहानिः ॥ ९२७ ॥

अर्थ—सव नानागुणहानिजलाकाओं के यदि पूर्वोक्त स्थितिके सव निषेक होते हैं तो १ गुणहानिजलाकों कितने होने चाहिये ? इसप्रकार त्रेराशिकगणितके अनुसार निषेकों में शलाकाओं का भाग देनेसे जो प्रमाण हो वह गुणहान्यायामका प्रमाण होता है ॥ भावार्थ — त्रेराशिकमें फलराजिका इच्छाराशिसे गुणा भी वताना चाहिये था सो यहां नहीं वतानेका कारण यह है कि यहां इच्छा राशिका प्रमाण एक ही है उसके साथ गुणा करनेसे संख्यामें वृद्धि नहीं होती । अत एव प्रमाणराशिका भाग देना ही वताया है ॥ ९२०॥

आगे दोगुणहानिका प्रमाण और उसके माननेका प्रयोजन दिखलाते हैं;—

दोगुणहाणिपमाणं णिसेयहारो दु होइ तेण हिदे। इद्घे पढमणिसेये विसेसमागच्छदे तत्थ ॥९२८॥ द्विगुणहानिप्रमाणं निपेकहारस्तु भवति तेन हिते। इप्टे प्रथमनिपेके विशेष आगच्छति तत्र॥ ९२८॥

अर्थ---गुणहानिका दूना प्रमाण 'निषेकहार' होता है। उसका प्रयोजन यह है कि निषेकहारका भाग विवक्षित गुणहानिके पहले निषेकमें देनेसे उस गुणहानिमें विशेष (चय) का प्रमाण निकल आता है॥ ९२८॥

इसतरह द्रव्यादिकोंका प्रमाण वतलाकर अन्य कार्य कहते हैं;—

रूजंणण्णोण्णन्भत्थवहिदद्वं च चरिमगुणद्वं । होदि तदो दुगुणकमो आदिमगुणहाणिद्वोत्ति ॥ ९२९॥ रूपोनान्योन्याभ्यस्तावहितद्रव्यं च चरमगुणद्रव्यम् ।

भवति ततो द्विगुणक्रममादिमगुणहानिद्रव्यमिति ॥ ९२९ ॥

अर्थ — १ कम अन्योन्याभ्यस्तराशिका भाग सब द्रव्यमें देनेसे अंतगुणहानिका द्रव्य होता हे और इससे दूना दूना पहली गुणहानिके द्रव्यतक द्रव्य जानना चाहिये ॥ ९२९॥ अब द्रव्यको जान कर क्या करना यह बतलाते हैं;—

रूजणद्वाणद्वेणूणेण णिसेयभागहारेण । हदगुणहाणिविभजिदे सगसगदन्वे विसेसा हु ॥ ९३० ॥ रूपोनाध्वानार्धनोनेन निपेकभागहारेण । इतगुणहानिविभाजिते स्वकस्वकद्रव्ये विशेषा हि ॥ ९३० ॥

अर्थ-एक कम गुणहान्यायामके प्रमाणको आधाकरके निषेक भागहारमें घटानेसे जो प्रमाण आवे उससे विवक्षित गुणहानिआयामको गुणनेसे जो प्रमाण हो उसका भागं अपने २ द्रव्यमें देवे तो विशेष वा चयका प्रमाण होता है ॥ ९३० ॥

> पचयरस य संकलणं सगसगगुणहाणिद्व्यमञ्झि । अवणियगुणहाणिहिदे आदिपमाणं तु सन्वत्थ ॥ ९३१ ॥

प्रचयस्य च संकछनं स्वकस्वकगुणहानिद्रव्यम्थे। अपनीय गुणहानिहिते आदिप्रमाणं तु सर्वत्र ॥ ९३१॥

अर्थ—सव चयधनको अपने अपने गुणहानिके सव द्रव्यमेंसे घटाके जो प्रमाण हो उसमें गुणहान्यायामका भागदेनेसे जो संख्या आवे वह आदिघनका अर्थात् अन्तके निपेकका प्रमाण सव जगह होता है ॥ ९३१ ॥

सन्वासिं पयडीणं णिसेयहारो य एयगुणहाणी । सरिसा हवंति णाणागुणहाणिसलाउ वोच्छामि ॥ ९३२ ॥

सर्वासां प्रकृतीनां निपेकहारश्च एकगुणहानिः । सदृशे भवतः नानागुणहानिशला वक्ष्यामि ॥ ९३२ ॥

अर्थ—सब मूळ उत्तर प्रकृतियोंका निषेकहार ओर एकगुणहान्यायाम ये दोनों तो एकसे ही होते हैं और नानागुणहानिजळाका समान नहीं हैं इसकारण उनको कहता हूं ॥९३२॥

मिच्छत्तरस य उत्ता उचरीदो तिणिण तिणिण संमिलिदा । अद्वर्गणेणूणकमा सत्तस्य रहदा तिरिच्छेणे ॥ ९३३ ॥ मिथ्यात्वस्य च उक्ता उपरितः त्रयः त्रयः संमिलिताः । अप्टर्गणेनोनकमाः सप्तस्य रचिता तिरस्या ॥ ९३३ ॥

अर्थ—जो मिथ्यात्वके परंय वर्गश्चलाको अर्घच्छेद आदि परंयके प्रथम मूलके अर्ध-च्छेदपर्यंत दूने २ अर्धच्छेद एक एक वर्गमं कहे गये हैं उनका स्थापन करके ऊपरसे परंयके प्रथममूलसे लेकर तीन तीन वर्गस्थानोंके अर्घच्छेद मिलानेसे वे आठ आठ गुणे कम अनुक्रमसे होते हैं और वे मिलार्ये हुए सातस्थानोंमें जुदे २ आगे २ की रचनारूप होते हैं ॥ ९३३॥

> तत्थंतिमन्छिदिरस य अद्वमभागी सलायछेदा हु । आदिमरासिपमाणं दसकोडाकोडिपडिवद्धे ॥ ९३४ ॥

तत्रान्तिमच्छितेश्चाष्टमभागः ग्रहाकच्छेदा हि । आदिमरागिप्रमाणं दृशकोटीकोटिप्रतिवद्धे ॥ ९३४ ॥

अर्थ—उन सात पंक्तियोंमेंसे पहली पंक्तिके अर्घच्छेदोंके आठवें भागप्रमाण शलकाकें अर्घच्छेद होते हैं और उतना ही दस कोड़ाकोड़ी सागर संबंधी अन्योन्याभ्यस्तराणिका प्रमाण होता है। भावार्थ—सात पंक्तियोंमेंसे पहली पंक्तिमें जो २ तीन २ का जोड देनेसे राशि हो उन सबोंको जुदा २ फलराणि बनाना, इच्छाराणि सर्वत्र दश कोड़ाकोड़ी सागर तथा प्रमाणराशि सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर करनी चाहिये। इनका त्रैराणिक करनेसे जो २ प्रमाण हो उनको जोडनेसे जो प्रमाण हो उतनी ही दश कोड़ाकोड़ी सागरस्थितिकी नाना-गुणहानिश्यका होती हैं॥ ९३४॥

आगे वीसकोड़ाकोड़ी सागरआदि स्थितीकी नानागुणहानि और अन्योन्याभ्यसाराशिको कहते हैं:—

इगिपंतिगदं पुध पुध अप्पिट्टेण य हदे हवे णियमा । अप्पिट्टस्स य पंती णाणागुणहाणिपिडवद्धा ॥ ९३५ ॥ एकपिड्झगतं पृथक् पृथगात्मेष्टेन च हते भवेन्नियमात् । आत्मेष्टस्य च पङ्कयो नानागुणहानिप्रतिवद्धाः ॥ ९३५ ॥

अर्थ—शेष छह पंक्तियों में एक एक पंक्तिमें जुदे २ अपने इप्टका माग देने से निय-मकर अपनी २ इप्टराशि जो वीस कोडाकोडी सागरादि है उसकी नानागुणहानिशलाकाकी पंक्तियां होती हैं ॥ ९३५ ॥

> अप्पिट्टपंतिचरिमो जेतियमेत्ताण वग्गमूलाणं । छिदिणिवहोत्ति णिहाणिय सेसं च य मेलिदे इट्टा ॥ ९३६ ॥ आस्मेष्टपङ्किचरमः यावन्मात्राणां वर्गमूलानाम् । छितिनिवह इति निर्घार्य शेषं च च मेलिते इष्टा ॥ ९३६ ॥

अर्थ—अपनी २ इप्ट पंक्तियोंमं जितने अंतस्थान हों उतने वर्गमूरोंके अर्घच्छेदोंका समृहरूप ऐसा निश्चयकर सबको मिलानेसे अपने २ विविक्षितकी नानागुणहानि होती है ॥ ९३६ ॥

आगे अन्योन्याभ्यस्तरागिको कहते हैं:--

इट्टसलायपमाणे दुगसंवग्गे कदे दु इट्टस्स । पयिडिस्स य अण्णोण्णभत्यपमाणं हवे णियमा ॥ ९३७ ॥ इप्टशलाकाप्रमाणे दिकसंवर्गे कते तु इप्टस्य । प्रकृतेश्च अन्योन्याभ्यस्तप्रमाणं भवेत्रियमात् ॥ ९३७ ॥ अर्थ —अपनी २ नानागुणहानिशलाकाके प्रमाण दोके अंक लिखकर आपसमें गुणनेसे नियमकर अपनी इष्ट प्रकृतिकी अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण होता है ॥ ९३७॥

आगे वह प्रमाण किस कर्मका कितना होता है यह कहते हैं;—

आवरणवेदणीये विग्घे पछस्स विदियतिदयपदं । णामागोदे विदियं संखातीदं हवंतित्ति ॥ ९३८॥ आवरणवेदनीये विन्ने पत्यस्य द्वितीयम्तीयपदम् । नामगोन्ने द्वितीयं संख्यातीतं भवन्तीति ॥ ९३८॥

अर्थ—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय इन चार कर्मोंमें अन्योन्याभ्य-स्तराशिका प्रमाण, पल्यके द्वितीयवर्गमूळके साथ असंख्यात तीसरे मूळोंको गुणनेसे जो प्रमाण हो वह है। और नाम तथा गोत्रकर्मके असंख्यातगुणे पल्यके द्वितीयवर्गमूळप्रमाण अन्योन्याभ्यस्तराशिका प्रमाण है॥ ९३८॥

> आउस्स य संखेजा तप्पडिभागा हवंति णियमेण । इदि अत्थपदं जाणिय इट्टिटिस्साणए मदिमं ॥ ९३९ ॥ आयुपश्च संख्येयाः तत्प्रतिभागा भवन्ति नियमेन । इति अर्थपदं ज्ञात्वा इप्रस्थितेरानयेत् मतिमान् ॥ ९३९ ॥

अर्थ--आयुकर्ममें संख्याते प्रतिभाग नियमसे होते हैं। अत एव बुद्धिमान् मनुष्यको विविक्षित स्थानोंको जानकर विविक्षित स्थितिकी नानागुणहानिश्रष्ठाकाआदिको त्रैराशिकवि-धानके अनुसार निकाललेना चाहिये॥ ९३९॥

यही कहते हैं;—

उक्करसिट्टिवंधे सयलावाहा हु सन्विटिदिरयणा । तकाले दीसिद तो घोघो वंधिट्टिदीणं च ॥ ९४० ॥ उत्कृष्टिखितिवन्धे सकलावाधा हि सर्विखितिरचना । तत्काले दृश्यते अतः अधोऽधो वन्धिस्तिनां च ॥ ९४० ॥

अर्थ—विविधतपकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबंध होनेपर उसीकारुमें उत्कृष्ट स्थितिकी आवाधा और सब स्थितिकी रचना भी देखी जाती हैं। इसकारण उस स्थितिके अंतके निपेकसे नीचे २ प्रथमनिपेकपर्यंत स्थितिबंधरूप स्थितियोंकी एक एक समय हीनता देखनी चाहिये॥ ९४०॥

आगे अधिकता किसतरह देखनी इस बातको कहते हैं;—

आवाधाणं विदियो तदियो कमसो हि चरमसमयो हु। पढमो विदियो तदियो कमसो चरिमो णिसेओ हु॥ ९४१॥

आवाधानां द्वितीयः तृतीयः क्रमशो हि चरमसमयस्तु । प्रथमो द्वितीयः तृतीयः क्रमशः चरमो निपेकस्तु ॥ ९४१ ॥

अर्थ—उस वंघ होनेके वाद आवाधाकालका दूसरा समय तीसरा समय इसतरह क्रमसे एक एक वढ़ता हुआ आवाधाकालका अंतसमय होता है । उसके वाद पहले समयमें प्रथम निषेक दूसरेमें दूसरा तीसरे समयमें तीसरा निषेक इसतरह एक एक वढ़ता हुआ क्रमसे अंतसमयमें अंतका निषेक होता है ॥ ९४१॥

आगे समयपवद्ध प्रमाण द्रव्य वर्तमान एक समयमें वँधता मी है और उदयह्रप मी होता है ऐसा दिखलाते हैं;—

समयपत्रद्धपमाणं होदि तिरिच्छेण वष्टमाणिम्म । पिडसमयं वंधुदओ एको समयप्पत्रद्धो दु ॥ ९४२ ॥ समयप्रवद्धप्रमाणं भवति तिरश्चा वर्तमाने । प्रतिसमयं वन्धोदय एकः समयप्रवद्धस्तु ॥ ९४२ ॥

अर्थ—त्रिकोणरचनामें समयप्रवद्धका प्रमाण विविधत वर्तमान समयमें तिर्यक्रूप अर्थात् वरावर रचनारूप हरएक समयमें एक समयप्रवद्ध वँघता है और एक समयप्रवद्ध ही उदयह्म होता है ॥ ९४२ ॥

आगे सत्त्व भी एकसमयप्रवद्धमात्र होगा, इस आशंकाको दूर करनेके लिये कहते है;सत्तं समयपवद्धं दिवहुगुणहाणिताडियं ऊणं।
तियकोणसरूवद्विद्द्वे मिलिदे हवे णियमा ॥ ९४३ ॥
सत्त्वं समयप्रवद्धं द्वर्षगुणहानिताडितमूनम्।
त्रिककोणस्क्षितद्वव्ये मिलिते भवेत्रियमात्॥ ९४३ ॥

अर्थ—सत्त्वद्रव्य, कुछकम डेढ गुणहानिकर गुणा हुआ समयप्रवद्ध प्रमाण है। वह त्रिकोणरचनाके सव द्रव्यका जोड़ देनेसे नियमसे इतना ही होता है॥ ९४३॥

आगे इस सत्तारूप त्रिकोण यंत्रके जोड़ देनेकी विधि कहते हैं;---

उवरिमगुणहाणीणं घणमंतिमहीणपढमद्छमेत्तं। पढमे समयपवद्धं ऊणकमेणद्विया तिरिया ॥ ९४४ ॥ उपरितनगुणहानीनां धनमन्तिमहीनप्रथमदङमात्रम्। प्रथमे समयप्रवद्धमूनक्रमेण श्चितं तिर्ख्या ॥ ९४४ ॥

अर्थ — त्रिकोण रचनामें विविधत वर्तमानसमयमें प्रथमगुणहानिक प्रथम निषेकमें तो तियंग्रू अर्थात् वरावर लिखे निषेकोंका समुदाय संपूर्ण समयप्रवद्ध प्रमाण होता है, और उसके बाद द्वितीय निषेकसे लेकर अंतकी गुणहानिक अंतनिषेकपर्यंत क्रमसे चय कम

होती हुई तिर्यग्रचनारूप द्वितीयादि गुणहानियोंके जोड़से लेकर अंतकी गुणहानिके जोड़को अपनी २ पहली गुणहानिके जोड़मेंसे घटाके जो २ प्रमाण हो उसका आधा २ होता है। और प्रथमगुणहानिका जोड़ गुणहानिके प्रमाणकर समयप्रवद्धको गुणनेसे जो प्रमाण हो उतना होता है॥ ९४४॥

आगें स्थितिके मेदोंको कहते हैं;—

अंतोकोडाकोडिद्विदित्ति सन्वे णिरंतरद्वाणा । उक्तरसद्वाणादो सण्णिरस य होति णियमेण ॥ ९४५ ॥ अन्तःकोटीकोटिस्थितिरिति सर्वाणि निरन्तरस्थानानि । उत्कृष्टस्थानात् संज्ञिनश्च भवन्ति नियमेन ॥ ९४५ ॥

अर्थ—आयुके विना सात कर्मों के उत्क्रप्टिस्थितिसे लेकर अंतः कोडाकोडीसागरप्रमाण जघन्यस्थितिपर्यत एक एक समय कमका क्रम लिये हुए जो निरंतर स्थितिके भेद हैं वें संख्यातपल्यप्रमाण नियमसे संज्ञी पंचेन्द्री जीवों के होते हैं ॥ ९४५॥

आगे सांतरिश्वतिके मेद कहते हैं;—

संखेजसहस्साणिवि सेढीरूढिम्म सांतरा होंति । सगसगअवरोत्ति हवे उक्कस्सादोद्ध सेसाणं ॥ ९४६ ॥ संख्येयसहस्राण्यिप श्रेणीरूढे सान्तरा भवन्ति । स्वकस्त्रकावर इति भवेद्धत्क्षष्टात्तु शेपाणाम् ॥ ९४६ ॥

अर्थ—सम्यक्त देशसंयम सकलसंयम उपशमक वा क्षपक श्रेणीके संमुख हुए ऐसे जो कमकरके मिथ्यादृष्टि असंयत देशसयत और अप्रमत्त, अथवा अपूर्वकरणादि तीन गुणस्था-नवर्ती उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणी चढनेवाले जीव हैं उनके सांतर अर्थात् एक एक समय कमके नियमकर रहित स्थितिके मेद संख्यात हजार हैं। और संज्ञीके पर्याप्त अपर्याप्तको छोडकर शेष बारह जीवसमासोंमें (मेदोंमें) अपनी २ उत्कृष्ट स्थितिसे लेकर अपनी २ जघन्य स्थितिपर्यंत एक एक समय कम लियेहुए निरंतर स्थितिके मेद होते है।। ९४६॥

आगे स्थितिके मेदोंके कारणरूप कषायाध्यवसाय (स्थितिबंधाध्यवसाय) स्थान मूल-प्रकृतियोंके कितने हैं सो कहते हैं;—

> आउद्विदिवंधज्झवसाणद्वाणा असंखलोगिमदा । णामागोदे सिरसं आवरणदु तिदयविग्घे य ॥ ९४७ ॥ आयुः श्वितिवन्धाध्यवसायश्वानानि असंख्यलोकिमतानि । नामगोत्रे सदशमावरणद्विके तृतीयविष्ठे च ॥ ९४७ ॥

अर्थ-आयुके 'स्थितिबंधाध्यवसायस्थान' सबसे कम होनेपर भी यथायोग्य असंख्यात-

लोकप्रमाण हैं। उनसे पल्यके असंख्यातवें माग गुणे नाम-गोत्र इन दोनोंके परन्तु परस्पर समान जानने । ऑर उनसे भी पल्यके असंख्यातवें माग गुणे ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय अंतराय—इन चारेंकि स्थितिवंघाध्यवसायस्थान हैं। परन्तु वे परस्परमें समान जानने चाहिये॥ ९४७॥

सन्ध्वरि मोहणीये असंखगुणिदकमा हु गुणगारो । पहासंखेजदिमो पयिष्ठिसमाहारमासेज ॥ ९४८ ॥ सर्वेषिर मोहनीये असंख्यगुणितक्रमाणि हि गुणकारः । पह्यासंख्येयिमः प्रकृतिसमाहारमासाद्य ॥ ९४८ ॥

अर्थ-उनसे परुयके असंस्थातवें भाग गुणे किंतु सबसे अधिक मोहनीयकर्मके स्थिति-वंघाध्यवसायस्थान हें । इस प्रकार प्रकृतियोंके स्थितिमेदोंकी अपेक्षा तीनों जगह क्रमसे असंस्थात गुणे स्थितिवंधाध्यवसाय स्थान जानने चाहिये । यहांपर गुणकारका प्रमाण परुयका असंस्थातवां भाग जानना ॥ ९४८ ॥

आगे जधन्यादिक खितिकी अपेक्षा खितिबंधाध्यवसायखानीका प्रमाण कहते हैं;— अवरिद्धिदंधज्झवसाणद्वाणा असंखळोगिमदा । अहियकमा उक्कस्सिद्धिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९४९ ॥ अवरिखितिबन्धाध्यवसायखानानि असंख्यळोकिमतानि । अधिकक्रमाणि उत्कृष्टिखितिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९४९ ॥

अर्थ—विविद्यत मोहनीय कर्मकी स्थिति जघन्य तो अंतःकोटीकोटी सागर अर्थात् संख्यात पर्य है और उत्क्रष्ट सत्तर कोटी कोटी सागर है। जघन्यस्थितिसे उत्क्रष्ट संख्यात गुणी है। उत्क्रष्टमेंसे जघन्यके घटानेपर जो शेप रहे उसमें एक मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने स्थितिके मेद हैं। इन मेदोंमें सबसे जघन्य स्थितिवंधके कारण जो अध्यवसायस्थान (परिणामेंकि स्थान) हैं वे असंख्यातलोक प्रमाण हैं। उससे आगे उत्क्रुष्टस्थितिपर्यंत एक एक चय क्रमसे अधिक २ नियमकर जानने चाहिये॥ ९४९॥

अहियागमणणिमित्तं गुणहाणी होदि भागहारो हु।
हुगुणं हुगुणं वही गुणहाणिं पिंड कमेण हवे ॥ ९५०॥
अधिकागमनिमित्तं गुणहानिः भवति भागहारस्तु ।
हिगुणा हिगुणा वृद्धिः गुणहानि प्रति क्रमेण भवेत् ॥ ९५०॥

अर्थ—विविधत गुणहानिमं अधिक (चय) का प्रमाण लानेकेलिये अंतके निषेकमं दोका माग दिया जाता है। उससे आगे हरएक गुणहानिके प्रति क्रमसे दूना २ चयका ( दृद्धिका ) प्रमाण होता है ऐसा जानना ॥ ९५०॥

१. यहापर "ण य सम्बम्लपयदीणं" इलादि प्रमुत सिद्धातवाक्य सी कहे गये हैं सो वड़ी टीकामें देखना।

ठिदिगुणहाणिपमाणं अज्झवसाणिम होदि गुणहाणी। णाणागुणहाणिसला असंखभागो ठिदिस्स हवे॥ ९५१॥ स्थितिगुणहानिप्रमाणमध्यवसाने भवति गुणहानिः। नानागुणहानिज्ञला असंख्यभागः स्थितेभीवेत्॥ ९५१॥

अर्थ-पहले वंधकथनके अवसर पर जैसा कर्मिश्वितिकी रचनामें गुणहानिका प्रमाण कहा है वैसा ही यहां कषायाध्यवसायस्थानोंमें भी गुणहानिका प्रमाण जानना और जो नानागुणहानियोंका प्रमाण उस जगह कहा है उसके असंख्यातचें भाग प्रमाण यहां कषायाध्यवसायस्थानोंमें नानागुणहानिका प्रमाण होता है ॥ ९५१॥

भागे जघन्यचयका महत्त्व दिख्लाते हैं;---

छोगाणमसंखपमा जहण्ण उहिम्मि तम्हि छट्टाणा। ठिदिवंधज्झवसाणद्वाणाणं होति सत्तण्हं॥ ९५२॥

छोकानामसंख्यप्रमाणि जघन्यदृद्धौ तस्मिन् पट्खानानि । खितिवन्धाध्यवसायखानानां भवन्ति सप्तानाम् ॥ ९५२ ॥

अर्थ—आयुके विना शेष सात मूलप्रकृतियोंके स्थितिबंघाध्यवसायस्थानोंका प्रमाण जवन्य वृद्धिमें अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा असंख्यातलोकप्रमाण अनंतभागवृद्धि आदिक छह स्थानपतित वृद्धिरूप पाया जाता है ॥ ९५२ ॥

आगे आयुकर्मके स्थितिबंधाध्यवसायसानोंमें विशेषता दिसलाते हैं;— आउस्स जहण्णद्विदिवंधणजोग्गा असंखलोगमिदा ।

आविष्ठअसंखभागेणुवरुवरिं होंति गुणिदकमा ॥ ९५३ ॥

आयुपः जघन्यस्थितिवन्धनयोग्यानि असंख्यलोकमितानि । आवल्यसंख्यभागेनोपर्थुपरि भवन्ति गुणितक्रमाणि ॥ ९५३ ॥

अर्थ-अायुकर्मके सर्वज्ञघन्यस्थितिबंधके योग्य अध्यवसायस्थान असंख्यातलोकप्रमाण हैं। उससे आगे २ उत्कृष्टस्थितिपर्यन्त क्रमसे आवलीके असंख्यातवें २ भागकर गुणे हुए स्थान जानने चाहिये॥ ९५३॥

आगें यहांपर प्रत्येक स्थितिमेद सम्बन्धी अध्यवसायोंमें नानाजीवोंकी अपेक्षा खंड पाये जाते हैं। किसी जीवके जितने अध्यवसायस्थानोंसे नीचेकी स्थिति बंधती है किसी दूसरेके उतने ही स्थानोंसे ऊपरकी भी स्थिति बंधती है, इसप्रकार ऊपर नीचे समानता समझ अनुरुष्टिविधान कहते हैं;—

पह्णासंखेजिदिमा अणुकट्ठी तित्तयाणि खंडाणि । अहियकमाणि तिरिच्छे चरिमं खंडं च अहियं तु ॥ ९५४ ॥ पल्यासंख्येयिमा अनुकृष्टिः तावन्ति खण्डानि । अधिकक्रमाणि तिरिश्च चरमं खण्डं च अधिकं तु ॥ ९५४ ॥

अर्थ—स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोंकी अनुकृष्टिरचनामें पर्विक असंस्थातवें भाग अनुकृष्टिपदोंका प्रमाण है और उतने ही अनुकृष्टिके खंड होते हैं। वे खंड तिर्थक् (वरावर)
रचना किये गये क्रमसे अनुकृष्टिके चयकर अधिक २ हैं। परन्तु जधन्यसण्डसे अंतका
खंड कुछ विशेषसे ही अधिक है दूना तिगुना नही होता ॥ ९५४ ॥

अब उस विशेषके प्रमाणको वतलाते हैं;—

लोगाणमसंखिमदा अहियपमाणा हवंति पत्तेयं । समुदायेणिव तिचय ण हि अणुिकद्विम्मि गुणहाणी ॥९५५॥ लोकानामसंख्यमितानि अधिकप्रमाणानि भवन्ति प्रत्येकम् । समुदायेनापि तावत् न हि अनुकृष्टौ गुणहानिः ॥ ९५५॥

अर्थ—हरएक गुणहानिके प्रति अनुकृष्टिके चयका प्रमाण दूना दूना है, फिरमी सामा-न्यसे असंख्यातलोकमात्र ही है, और सब चयसमूहको मिलानेसे मी असंख्यातलोकप्रमाण ही होता है। और अनुकृष्टिके गच्छोंमें गुणहानिकी रचना नहीं है॥ ९५५॥

> पढमं पढमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिकण विसरित्थं । हेड्डिङ्किस्सादोऽणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५६ ॥ प्रथमं अथमं खण्डमन्योन्यं प्रेक्ष्य विसहशम् । अधस्तनोत्कृष्टादनन्तगुणादुपरितनज्ञचन्यम् ॥ ९५६ ॥

अर्थ—इसप्रकार अनुकृष्टिरचनामें प्रथमादि गुणहानियोंमें पहले पहले खंड भी परस्पर अपेक्षाकर निसद्दश (असमान) हैं। क्योंकि अपने २ नीचेके प्रथम खंडके उत्कृष्टस्थानसे ऊपरले प्रथमखंडके जवन्य स्थान चयप्रमाण अधिक और शक्तिकी अपेक्षासे भी अनंत-गुणे हैं॥ ९५६॥

विदियं विदियं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरित्यं। हेडिक्किस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५७ ॥ द्वितीयं द्वितीयं खण्डमन्योन्यं प्रेक्ष्य विसहशम् । अधस्तनोत्कृष्टादनन्तगुणादुपरिमजघन्यम् ॥ ९५७ ॥ अर्थ—गुणहानियोंमें प्रथमादि निपेकोंका दूसरा २ खंड परस्पर देखनेसे असमान है; स्योंकि नीचले दूसरे खंडके उत्क्रप्टस्थानसे ऊपरले दूसरे खंडके जघन्यस्थान चयाधिक और शक्तिकी अपेक्षा भी अनंतगुणे हैं। ऐसे ही तीसरे तीसरे इत्यादि खंडोंकी असमानता जानलेना। इसप्रकार एक कम अनुकृष्टिप्रमाण खंडोंकी असमानता होती है॥ ९५७॥ उसमें क्या होता है यह कहते हैं:—

> चरिमं चरिमं खंडं अण्णोण्णं पेक्खिऊण विसरित्थं। हेटिलुकस्सादोणंतगुणादुवरिमजहण्णं ॥ ९५८॥ चरमं चरमं खण्डमन्योन्यं प्रेक्ष्य विसदृशम्। अधस्तनोत्कृष्टादृनन्तगुणादुपरिमजघन्यम्॥ ९५८॥

अर्थ्—गुणहानिके प्रथमादि निपेकांका अंतअंतका खंड अंतके निपेकोंके अंतके खंड-पर्यंत निरंतर एक एक चय अधिक होनेसे परस्परमें असमान है । और शक्तिसे नीचले अंतखंडके उत्कृप्टस्थानसे ऊपरले अंतखंडके जघन्यस्थान अनंतगुणे हैं॥ ९५८॥

उसमें कारण कहते हैं;---

हेट्टिमखंडुक्करसं उवंकं होदि उवरिमजहण्णं । अद्धंकं होदि तदोणंतगुणं उवरिमजहण्णं ॥ ९५९ ॥ अधस्तनखण्डोत्कृष्टमुर्वेद्की भवति उपरिमजघन्यम् । अष्टाङ्को भवति ततोऽनन्तगुणमुपरिमजघन्यम् ॥ ९५९ ॥

अर्थ — जिसकारण तिर्थग्रूप रचनामें ऊपर २ लिखे हुए खंडोंके अपने २ नीचे लिखे खंडोंके उत्कृष्ट अध्यवसायस्थान पूर्वस्थानसे अनंत भागवृद्धिको लियेहुए हैं इसकार- णसे नीचले खंडके उत्कृष्टसे ऊपरले खंडका जघन्यस्थान अनंतगुणा कहा है ॥ ९५९ ॥

अवरुक्तरसिटदीणं जहण्णमुक्तरसयं च णिवरगं । सेसा सन्त्रे खंडा सिरसा खलु होंति उद्देण ॥ ९६० ॥ अवरोत्कप्टस्थितीनां जवन्यमुत्क्वप्टकं च निर्वर्गम् । शेषाः सर्वे खण्डाः सहशाः खलु भवन्ति वृद्धया ॥ ९६० ॥

अर्थ — जवन्यस्थितिका कारणरूप जो प्रथमनिपेकका जवन्य पहलाखंड और उत्कृष्ट-स्थितिका कारण जो अंतके निपेकका उत्कृष्ट अंतका खंड —ये दोनों तो निर्वर्ग हैं अर्थात् किसी खंडसे सर्वथा समान नहीं हैं। और शेष सब खंड अर्ध्वरचनाके द्वारा अन्यखंडोंके समान हैं। ९६०॥

<sup>9. &</sup>quot;उर्वं क" भादिक सज्ञायें जीवकांडमें कहीगई है।

अहण्हंिष य एवं आउजहण्णहिदिस्स वरखंडं।
जावय तावय खंडा अणुकिहिपदे विसेसिहिया ॥ ९६१ ॥
तत्तो उविरमखंडा सगसगउक्तस्सगोत्ति सेसाणं।
सन्त्रे टिदियणखंडाऽसंखेज्जगुणक्तमा तिरिये ॥९६२॥ जुम्मं।
अष्टानामिष च एवमायुर्नेचन्यस्थितेः वरखण्डम्।
यावत् तावत् खण्डा अनुकृष्टिपदे विजेपाधिकाः॥ ९६१॥
ततः उपरिमखण्डाः सकस्वकोत्कृष्टक इति जेपाणाम्।
सर्वे स्थितितनखण्डा असंख्येयगुणक्रमाः तिरिश्च ॥ ९६२ ॥ युग्मम्।

अर्थ—आठों ही कर्मों का रचनाविशेष समान है, परंतु विशेषता यह है कि आयुक्तमें के खंड अनुकृष्टिगच्छमें जधन्यस्थितिके खंडसे उत्कृष्टखंडपर्यंत ही विशेषतासे अधिक हैं। उसके बाद उस उत्कृष्टखंडसे उपरके स्थितिखंड हें उनसे लेकर अपने २ उत्कृष्टखंडपर्यंत तथा अवशेष स्थितियों अपने २ जधन्यखंडसे अपने २ उत्कृष्टखंडपर्यंत सव वरावर रचनाकरके कमसे असंख्यातगुणे हें॥ ९६१। ९६२॥

आगे अनुभागवंघाध्यवसायसानोंको कहते हुए उसमें जवन्यस्थितिसंवंघी अध्यवसा-यसानोंमें जवन्यस्थितिसवंघी अनुभागाध्यवसायस्थानोंको कहते हें;—

> रसवंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखलोगमेत्ताणि । अवरद्विदिस्स अवरद्विदिपरिणामिन्ह थोवाणि ॥ ९६३ ॥ रसवन्धाध्यवसायस्थानानि असंख्यलोकमात्राणि । अवरस्थितेरवरस्थितिपरिणामे स्तोकानि ॥ ९६३ ॥

अर्थ—अनुभागवंधाध्यवसायस्थान असंख्यातलोकको असंख्यातलोकसे गुणे ऐसे असं-ख्यातलोकप्रमाण हें । इसमें जधन्यस्थितिसंवंधी स्थितिवंधाध्यवसायस्थानोंमें जधन्यस्थिति-वंधयोग्य अध्यवसायोंके प्रमाणसे असंख्यातलोकगुणे अनुभागवंधाध्यवसायस्थान हें फिर्मी और स्थितिवंधाध्यवसायसम्बन्धी परिणामोंकी अपेक्षा थोड़े हें ॥ ९६३ ॥

> तत्तो कमेण वहृदि पिडभागेण य असंख्छोगेण । अवरिहिदिस्स जेहिहिदिपरिणामोत्ति णियमेण ॥ ९६४ ॥ ततः क्रमेण वर्द्धते प्रतिभागेन च असंख्यहोकेन । अवरिक्षतेः ज्येष्टिस्थितिपरिणाम इति नियमेन ॥ ९६४ ॥

अर्थ--उसके वाद क्रमसे जघन्यस्थितिके जघन्यपरिणामसंबंधी प्रथमनिषेकरूप अनुभा-गाध्यवसायस्थानसे लेकर उत्क्रप्टस्थितिके उत्क्रप्ट परिणामसंबंधी अनुभागाध्यवसायस्थानतक असंख्यातलोकरूप प्रतिभागहारकर वढ़ते २ अनुभागाध्यवसायस्थान नियमसे जानने चाहिये॥ ९६४॥

इति श्रीनेसिचन्द्राचार्यविरचित पंचसंग्रह ब्रितीयनामवाले गोम्मटसारप्रंथके कर्म-कांडमें कर्मस्थितिरचनासद्भाव नामा नवमां अधिकार समाप्त हुआ॥ ९॥

~~

## प्रन्थकर्त्ताकी प्रशस्ति।

आगे मूळप्रंथकर्ता श्रीनेमिचन्द्राचार्य अपनी ग्रंथ करनेकी प्रतिज्ञा पूर्ण करके अपने समाचार कहते हैं;—

गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटदेवेण गोम्मटं रइयं। कम्माण णिज्ञरहं तचहवधारणहं च ॥ ९६५॥

गोम्मटसंप्रहसूत्रं गोम्मटदेवेन गोम्मटं रचितम्। कर्मणां निर्जरार्थं तत्त्वार्थावधारणार्थं च॥ ९६५॥

अर्थ—यह जो गोन्मटसारप्रंथका संप्रहरूप सृत्र है वह श्रीवर्द्धमान नामा तीर्थकरदेवने नयममाणके गोचर कहा है छोर वह ज्ञानावरणादिकमींकी निर्जराकेलिये तथा तत्त्वोंके खंरूपका निश्चय होनेकेलिये जानना चाहिये। इसप्रकार अपनी खच्छंदताका अमाव दिखलाया है ॥ ९६५ ॥

जिम्ह गुणा विस्संता गणहरदेवादिइहिपत्ताणं । सो अजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राओ ॥ ९६६ ॥

यस्मिन् गुणा विश्रान्ता गणधरदेवादिऋद्विप्राप्तानाम् । सः अजितसेननाथो यस्य गुरुर्जयतु स रायः ॥ ९६६ ॥

अर्थ — जिसमें बुच्चादिऋद्विमास गणधरदेवादि मुनियोंके गुण विश्राम पाके ठहरे हुए हैं अर्थात् गणधारादिकोंके समान जिसमें गुण हें ऐसा अजितसेन नामा मुनिनाथ जिसका वत (दीक्षा) देनेवाला गुरु हें वह चामुंडराय सर्वोत्कृष्टपनेसे जय पावा ॥ ९६६॥

सिद्धंतुदयतहुग्गयणिम्मलवरणेमिचंदकरकलिया । गुणरयणभूसणंबुहिमइवेला भरड भुवणयरुं ॥ ९६७ ॥

सिद्धान्तोद्यतटोद्गतनिर्मेळवरनेमिचन्द्रकरकळिता । गुणरत्नभूपणान्द्वधिमतिवेळा भरतु भुवनतळम् ॥ ९६७ ॥

अर्थ-सिद्धांतरूपी उद्याचलपर ज्ञानादिकर उदयमान हुए निर्मल और उत्कृष्ट श्रीने-मिनाथतीर्थंकररूपी चन्द्रमाकी अथवा नेमिचंद्राचार्यरूपी चंद्रमाकी वचनरूपी किरणेंसे वंधी- हुई गुणरूपीरलोंकर शोभित ऐसे चामुंडरायरूप समुद्रकी वुद्धिरूपी वेला इस पृथ्वीन तलको पूरित करा अथवा समस्तजगत्में अतिशयकर विस्तार पाओ ॥ ९६७ ॥

गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य । किंगोम्मटरायविणिम्मियदिक्खणकुक्कडजिणो जयड ॥ ९६८ ॥

गोम्मटसंग्रहसूत्रं गोम्मटशिखरोपरि गोम्मटजिनश्च । गोम्मटरायविनिर्मितदक्षिणकुक्कटजिनो जयतु ॥ ९६८ ॥

अर्थ — गोम्मटसारसंग्रहरूपस्त्र, गोम्मटशिखरके ऊपर चामुंडरायराजाकर वनवाये जिनमंदिरमें विराजमान एक हाथप्रमाण इंद्रनीलमणिमय नेमिनाथनामा तीर्थकरदेवका प्रतिविंव तथा उसी चांमुडरायकर निर्मापित लोकमें रूढिकर प्रसिद्ध दक्षिणकुकटनामा जिनका प्रतिविंव जयवंत प्रवर्ती ॥ ९६८ ॥

> जेण विणिम्मियपिडमावयणं सन्वद्वसिद्धिदेवेहिं। सन्वपरमोहिजोगिहिं दिट्टं सो गोम्मटो जयउ॥ ९६९॥

येन विनिर्मितप्रतिमावद्नं सर्वार्थसिद्धिदेवै: । सर्वपरमाविषयोगिभिः दृष्टं स गोम्मटो जयतु ॥ ९६९ ॥

अर्थ—जिस रायकर वनवाया गया जो जिनप्रतिमाका मुख वह सर्वार्थसिद्धिके देवोंने तथा सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारक योगीश्वरोंने देखा है वह 'चामुंडराय' सर्वोत्कृष्टपनेसे वर्तो ॥ ९६९ ॥

वज्जयणं जिणभवणं ईसिपभारं सुवण्णकलुसं तु । तिहुवणपिडमाणिकं जेण कयं जयस सो राओ ॥ ९७० ॥ वज्जतलं जिनभवनमीपत्प्राग्भारं सुवर्णकलुगं तु । त्रिभुवनप्रतिमानमेकं येन कृतं जयतु स रायः ॥ ९७० ॥

, अर्थ—जिसका, अवनितल (पीठवंध) वज्रसरीला है, जिसका ईपत्प्राग्भार नाम है, जिसके ऊपर सुवर्णमयी कलश हैं तथा तीन लोकमें उपमा देने योग्य ऐसा अद्वितीय जिनमंदिर जिसने वनवाया ऐसा चामुंडराय जयवंत वर्ती ॥ ९७०॥

जेणु विभयथं भुवरिमजक्खितरीट गाकिरणजळधोया। सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मटो जयउ॥ ९७१॥ येनोद्भितस्तम्भोपरिमयक्षतिरीटाम्रिकरणजळधौतौ। सिद्धानां शुद्धपादौ स रायो गोम्मटो जयतु॥ ९७१॥

अर्थ-जिसने चैत्यालयमें खड़े किये हुए खंभके ऊपर स्थित जो यक्षके आकार हैं

उनके मुकुटके आगेके भागकी किरणोंरूप जलसे सिद्धपरमेप्टियोंके आस्मप्रदेशोंके आकार-रूप शुद्ध चरण धोये हैं ऐसा चामुंडराय जयको पाओ ॥ भावार्थ—चैत्यालयमें स्तंभ बहुत ऊंचा बना हुआ है उसके ऊपर यक्षकी मूर्ति है उसके मुकुटमें प्रकाशवन्त रत्न लगे हुए हैं ॥ ९७१ ॥

अब अंतिम आशीर्वाद देते हुए अपने समाचारोंको पूर्ण करते हैं;—
गोम्मटसुत्तिह्विहणे गोम्मटरायेण जा कया देसी ।
सो राओ चिरकारुं णामेण य वीरमत्तंडी ॥ ९७२ ॥

गोम्मटसूत्रलेखने गोम्मटरायेन या कृता देशी। स रायः चिरकालं नाम्ना च वीरमार्तण्डी ॥ ९७२ ॥

अर्थ—गोम्मटसारमंथके गाथासूत्र लिखनेके समय गोम्मटरायने जो देशीभाषा अर्थात् कर्णाटक वृक्ति बनाई है वह वीरमार्तण्ड नामसे प्रसिद्ध चामुंडराय बहुत कालतक जयवंत प्रवर्ती ॥ ९७२ ॥ इसप्रकार श्रीनेमिचन्द्राचार्यने इस प्रथके होनेमें अपने समाचार जिसमें कहे हैं सो ग्रंथप्रशस्ति समाप्त हुई ॥

इति संक्षिप्त भाषाठीका सहित कर्मकाण्ड समाप्त हुआ।

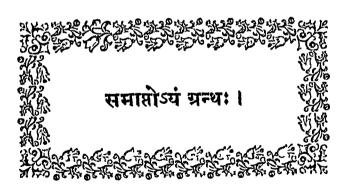